

## हिन्दू संस्कार

विष्टु संस्कार

#### विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला

34

## हिन्दू संस्कार

सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन

लेखक

डॉ॰ राजवली पाण्डेय एम. ए., डी. लिट्.,

अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग तथा प्राचार्य, भारती महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

#### चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१

२०१४ वि० (१९४७ खिष्टीय)

MUNSHI RAM MANOHAR LAL
Oriental & Foreign Book Sellers,
Nai Sarak, DELHI,

प्रकाशक— चौखम्बा विद्यासवन चौक, वाराणसी-१ ई० १९५७

्रमूल्य १४) - विकास के विकास

सामारीक तथा भागक अभाग

सुद्रक— विद्याविलास प्रेस, वाराणसी-१

## समर्पण

उन

#### मनीषियों तथा समाजशास्त्रियों

को

जिन्होंने

प्राकृत मानव के संस्कार

एवं

उन्नयन का

मार्ग

प्रशस्त

किया

### 不争夺环

TE

#### यनीवियाँ एक असारा असीक्ष्यो

1

KI STEV

गाकृत गानन के संस्कार

No. 166

inth.

FREE

1939

## प्रस्तावना

8

में बचावाचा प्रयोग विका

'संस्कार' हिन्दू-धर्म अथवा किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इतिहास के प्रारम्भ से ही वे धार्मिक तथा सामाजिक एकता के प्रभावकारी माध्यम रहे हैं। उनका उदय सुदूर अतीत में हुआ था और काल-क्रम से अनेक परिवर्तनों के साथ वे आज भी जीवित हैं। हिन्दू संस्कारों का वर्णन वेदों के कुछ स्कों, कतिपय ब्राह्मण-प्रन्थों, गृह्म तथा धर्मस्त्रों, स्पृतियों एवं परवर्ती निवन्ध-प्रन्थों में पाया जाता है। ये ग्रंथ विभिन्न सुगों तथा स्थानों में उद्गार, विधि अथवा पद्धति के रूप में छिखे गये। इनमें संस्कारों को ऐतिहासिक विकास-क्रम में रखने का प्रयास नहीं किया गया; सम्भवतः इसकी आवश्यकता नहीं समस्ती गयी। आधुनिक सुग में भी संस्कारों पर कोई विवेचनात्मक ग्रंथ नहीं छिखा गया, यद्यपि वर्णनात्मक प्रयत्नों का अभाव नहीं है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इतिहास के अन्तराल में बिखरी हुई विस्तृत सामग्री को श्रङ्खित करके समन्वित रूप तथा ऐतिहासिक संदर्भ में रखने और समस्तने की चेष्टा की गयी है।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये केवल तिथिकमिक पूर्वापर स्थिति ही नहीं हूँ गयी है, अपितु विभिन्न परिवर्तनों में सम्बन्ध भी स्थापित किया गया है। इस तथ्य की व्याख्या भी की गयी है कि संस्कार मुख्यतः धार्मिक विश्वासों और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित थे। जो मूल में प्राकृतिक थे वे भी कमशः सांस्कृतिक होते गये। संस्कारों के धार्मिक वृत्त में बहुत से सामाजिक तत्त्व प्रवेश करते गये। संस्कारों के साँचे में बहुत से सांस्कृतिक साधन भी आ गये जो बाव्छनीय प्रभाव उत्पन्न करने में उनकी सहायता करने लगे।

वास्तव में संस्कार व्यंजक तथा प्रतीकात्मक अनुष्ठान हैं। उनमें बहुत से अभिनयात्मक उद्गार और धर्मवैज्ञानिक मुदायें एवं इङ्गिति पायी जाती हैं। इनके आधारभूत तत्त्वों का रहस्य समझे विना संस्कार सामान्य लोगों को बाल-कीडा जैसे प्रतीत होंगे। उनको सुगम बनाने के लिये प्रतीकों का अनावरण तथा व्याख्या और विविध व्यंगों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसमें कठिनाई यह है कि इस कार्य का सम्पादन अतिबुद्धिवाद के बिना होना चाहिये। संस्कार प्राचीन भारतीय समाज के आदशों तथा महत्त्वाकांक्षाओं को भी प्रकट करते है। यथास्थान उनका संकेत और विवेचन भी होना चाहिये। इस दिशा में यथासाध्य प्रयत्न किया गया है।

मनुष्य तथा ऋदरय आध्यात्मिक शक्तियों के बीच माध्यम के रूप में संस्कारों के कई तत्त्वों का विकास हुआ था। ऐसा विश्वास था कि ये शक्तियाँ मानव जीवन में हस्तचेप तथा उनकी प्रभावित करती हैं। ऋतः विविध ऋवसरों पर उनके अनुकूछ प्रभावों को निमंत्रण देना आवश्यक सममा जाता था। किन्तु जहाँ एक और मनुष्य का ध्यान अतिमानुष शक्तियों की और आकृष्ट होता था वहाँ दूसरी और जीवन-कला के ऋपने ज्ञान का उपयोग वह स्वतः भी करता था। इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के उसके पास दुहरे साधन थे, जिनका वह संस्कारों में प्रयोग करता था। इस सम्बन्ध में धार्मिक विश्वासों का विश्लेषण और जीवन-कला के ज्ञान की व्याख्या की गयी है। संस्कारों का उदेश्य व्यक्तित्व के विकास द्वारा मनुष्य का कल्याण और समाज तथा विश्व से उसका सामंजस्य स्थापित करना था। इस दिशा में जितने भी उपायों का प्रयोग हुआ है, उनकी और इस प्रंथ में इंगिति की गयी है।

संस्कारों के अंगभूत विधि-विधान, कर्मकाण्ड, आचार, प्रथायें आदि प्राय-सार्वभौम हैं और संसार के विविध देशों में पायी जाती हैं। प्राचीन संस्कृतियों में उनका प्रतिष्ठित स्थान है और आधुनिक धर्मों में भी उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। श्रातः संस्कारों के ऐतिहासिक विकास को ठीक-ठीक सममाने के लिये हिन्दू संस्कारों का अन्य धर्मों में प्रचलित संस्कारों तथा विधि-विधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी आवश्यक है। यह कार्य यथास्थान सम्पन्न हुआ है। आधुनिक उपयोगितावादी दृष्टिकीण से देखने पर संस्कारों के कई श्रंग असंगत तथा उपहसनीय जान पढ़ेंगे। िकन्तु जिन्हें प्राचीन जीवन और संस्कृति के सामान्य सिद्धान्तों को सममने की क्षमता, धेयें और रुचि है, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा। उनको प्रतीत होगा कि मानव-ज्ञान-भण्डार को समृद्ध बनाने के लिये उनका परिचय आवश्यक है। संस्कारसम्बन्धी विश्वास तथा प्रथायें अन्धिविश्वासमूलक जादू-टोना तथा पौरोहित्य कला पर अवलिम्बत नहीं हैं, वे पर्याप्त मात्रा में परस्पर सुसंगत तथा युक्तियुक्त हैं, यद्यपि उनका उदय आज से भिन्न मनोवैज्ञानिक वातावरण में हुआ था।

जहाँ तक संस्कारों के अध्ययन के वास्तिविक मूल्य का सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट है कि अपने उदयकाल में संस्कारों की व्यावहारिक उपयोगिता और उद्देश्य था, यद्यपि इस समय वे अस्पष्ट और कभी-कभी निरुद्देश्य दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में उनका परिवर्तित जीवन से सामंजस्य नहीं हो पाया है और इस कारण उनका मौलिक प्रयोजन आँखों से ओमल हो गया है। संस्कारों का सम्बन्ध सम्पूर्ण जीवन से था और है, अतः किसी भी संस्कृति को पूर्ण रूप से सममने के लिये संस्कारों का अध्ययनम हत्त्वपूर्ण है।

2

समाज-विज्ञान की दृष्टि से भी संस्कारों का अध्ययन बड़ा महत्व रखता है। प्रत्येक समाज अपने मूल्यों और धारणाओं को सजीव और प्रश्नित रखने के लिये उनके प्रति निष्ठा और विश्वास उत्पन्न करता है। इसके लिये सामाजिक तथा धार्मिक प्रेरणा और अनुशासन की आवश्यकता होती है। संस्कार इस प्रकार की प्रेरणा और अनुशासन के सफल माध्यम हैं। केवल विधि और संविधान पर अवलम्बित रहनेवाली कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक स्थाया नहीं हो सकती, जब तक उसकी जड़ सामाजिक मन में दूर तक नहीं पहुंचती। विधि और संविधान को सममने और उनका आदर करने के लिये भी समाज के सदस्यों का मन संस्कृत होना चाहिये। किसी भी सामाजिक विनय अथवा व्यवस्था के पीछे शतियों और सहस्राब्दियों का संस्कार काम करता रहता है। वैसे तो सामाजिकता मनुष्य में सहज है और सर्वत्र पायी जाती है किन्तु देश अथवा जाति-विशेष के अपने मूल्यों और प्रतिमानों के प्रति आस्था और विश्वास

उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नपूर्वक संस्कार करना पड़ता है। तभी सामाजिक नीति और मूल्यों का विकास होता है। हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था की हड़ता के पीछे उनके जीवन का नियमित और श्रीनवार्य संस्कार था।

संस्कार दो प्रकार से समाज को प्रभावित करते आये हैं—(१) सिद्धान्तीकरण तथा (२) अभ्यास। प्रथम से धीरे-धीरे विचारों तथा विश्वासों का स्वरूप स्थिर होता है। सभी नियामक विधियों से यह प्रभाव शिक्तमान होता है। 'उचित' और 'कर्तव्य' की धारणा मनुष्य को अपने पथ से विचित नहीं होने देती। इसकी चेतावनी संस्कार जीवन के सभी मोड़ों पर देते हैं। यह प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारम्भ होती है। माता-पिता, सम्बन्धी, साथी, शिक्षक, अध्यापक, गुरु सभी बालक के मन की संस्कृत करते हैं। व्यक्ति कभी-कभी संस्कारों के अंगविशेष की अवहेलना कर सकता है, किन्तु संस्कारों से उत्पन्ध समस्त वातावरण का अतिक्रमण वह नहीं कर सकता। भाषा, मुहाविरे, स्कियों और लोकाचार में संस्कार ओतप्रोत होते हैं। इनके बाहर व्यक्ति का साँस लेना भी कठिन है। प्राचीन काल में जब जीवन धर्म से अधिक प्रभावित या तब व्यक्ति पर संस्कार डालने का कार्य मुख्यतः पुरोहित और मठ करते थे; आधुनिक युग में इस काम को राज्य अपने हाथ में क्रमशः लेता जा रहा है। दोनों का ही उद्देश्य रहा है बालक और नवयुवकों पर अभीष्ट संस्कार डालना।

संस्कार व्यक्ति में विशेष प्रकार का अभ्यास भी डालते हैं। सिद्धान्तीकरण तो शिक्षा, उपदेश तथा विचारों के संक्रमण और आरोप के द्वारा सीध होता है। अभ्यास धीरे-धोरे अचेतन रूप से पड़ जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति सहज ही अपने को सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के अनुकूल बना लेता है। अभ्यास जीवन के प्रतिमानों का एक साँचा व्यक्ति के लिये तैयार कर देता है, जिससे उसको दैनिक जीवन के व्यवहार में उचित-अनुचित का सरलता से बोध होता रहता है। इस प्रकार अभ्यास सिद्धान्तीकरण का पूरक है। दोनों मिलकर सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नीति के प्रति हढता और आस्था उत्पन्न करते हैं। यदि ये न होते तो मानव का समाजीकरण कभी पूरा नहीं हुआ होता और न तो परिवार और विवाह जैसी सामाजिक संस्थाओं का विकास ही होता।

श्रप्रत्यक्ष रूप से संस्कार तथा अन्य विधि-विधान सामाजिक व्यवस्था का पोषण और धारण करते हैं। संस्कारों में कई एक विधियाँ संगीत में लय और ध्यिन के समान प्रवाहित होती हैं और जीवन के विभिन्न अवसरों (जन्म और मृत्यु के बीच) पर उनकी पुनराशृत्ति एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिये की जाती है। यह पुनराशृत्ति व्यक्ति की भावना को उद्युद्ध करती थी और उसके तथा अवसर के बीच में एक प्रकार का रहस्यमय सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। विधियों का क्रम ऋत, सत्य और अनिवार्यता का प्रतीक था। इसका अतिक्रमण व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी यह अनुभव होता था कि इससे जीवन की संगति और भावना के प्रवाह को धका लग रहा है। व्यक्ति और समाज के बीच एक बलिष्ठ कड़ी इस प्रकार तैयार होती थी, जी दोनों के स्थायी सम्बन्ध को बनाये रहती थी।

संस्कार जीवन के विभिन्न श्रवसरों को महत्व श्रौर पवित्रता प्रदान करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन के विकास का प्रत्येक चरण केवल शारीरिक किया नहीं है किन्तु इसका सम्बन्ध मनुष्य की बुद्धि, भावना श्रौर श्रात्मिक श्रमिव्यक्ति से है, जिनके प्रति व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिये। श्रितपरिचय के कारण जीवन की घटनाश्रों की तरफ प्रायः उदासीनता श्रौर श्रसावधानी उत्पन्न हो जाती है श्रौर कुछ व्यक्तियों में उनके प्रति श्रवज्ञा भी। संस्कार इस सामाजिक तन्द्रा श्रौर श्रवज्ञा का निराकरण करता है श्रौर जीवन के विकास के कमों के महत्व का स्पष्टीकरण सामूहिक तथा सामाजिक स्तर पर करता है। संस्कारों के श्रमाव में जीवन की घटनायें शरीर की दैनिक श्रावरयकताश्रों श्रौर आर्थिक व्यापार के समान श्रनाकर्षक, चमत्कारहीन श्रौर जीवन के मानुक संगीत से रहित हो जाती है।

यह सच है कि संस्कार सम्बन्धी किया-कलापों का प्रभाव आलोचक बुद्धिवादी की अपेक्षा सामान्य जन-साधारण पर अधिक पड़ता है और बुद्धिवादी युग में उनके महत्व के कम हो जाने की संभावना होती है। कभी कभी संस्कारों का वाह्य आडम्बर उनके उद्देश्यों और प्रयोजनों को इतना ढक लेता है कि आलोचक सम्पूर्ण धार्मिक विधि-विधानों की मिध्याचार सममने लगता है। कार्लायल ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 'सार्टर रिसार्टस' (अध्याय ८ तथा ९) में इसी प्रकार के विधि-विधानों की खिल्ली उड़ाई है। किन्तु मिथ्याचार श्रौर श्रात्याचार को ढकनेवाले किया-कठापों श्रौर सामाजिक मूल्यों को प्रतीकात्मक स्वरूप देनेवाले संस्कारों में मौलिक श्रौर तात्त्विक श्रन्तर है। वास्तव में कोई भी संस्था श्रथवा समाज श्रपने विभिन्न श्रवसरों को सामाजिकता का बाह्यरूप दिये विना जीवित नहीं रह सकते। संस्कार इसी सामाजिकता का माध्यम श्रौर प्रतीक है।

श्रब प्रश्न यह है कि संस्कारों की सामाजिकता की यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। प्रथमतः, संस्कार की श्रौपचारिक पद्धति श्रवसरों श्रौर घटनाश्रों को श्रापौरुषेय (सामाजिक) महत्त्व श्रौर पवित्रता प्रदान करती है, जो व्यक्ति-विरोष की दुर्बलताओं और सीमाओं से मुक्त होते हैं; उदाहरणार्थ, विवाह के श्रवसर पर कन्या श्रौर वर केवल श्रमुक स्त्री श्रौर श्रमुक पुरुष न होकर समस्त स्त्रीत्व और पुरुषत्व के प्रतीक बन जाते हैं स्त्रीर उनका सम्बन्ध सम्पूर्ण स्त्रीजाति श्रीर पुरुषजाति के सम्बन्ध का द्योतक है। दूसरे, संस्कारों के साथ मूल्यगर्भित विश्वास ख्रौर विचार लगे होते हैं, जिनके श्राधार पर श्रथवा जिनके लिए मनुष्य जीना चाहता है। इन्हीं विश्वासों श्रौर विचारों में समाज की नीव है श्रौर यहीं से उसको पोषण मिलता है। सामाजिक विनय, शक्ति ग्रौर स्वतन्त्रता सभी का स्रोत इन्हीं में है। सामाजिक भावुकता श्रौर श्रनिवार्यता के श्रातिरिक्त संस्कारों में जीवन के व्यवहार में उपयोगिता भी पायी जाती है। जीवन के विकास के विभिन्न अवसरों पर कोई न कोई समस्या खड़ी रहती है, जिनका समाधान व्यक्ति के लिये कठिन होता है। संस्कारों में शतियों और सहस्राब्दियों का जातीय अनुभव निहित होने के कारण वे समस्यार्थ्यों का समाधान पहले से प्रस्तुत रखते हैं। व्यक्ति को श्रसमंजस श्रीर ऊहापोह में न पड़कर सांस्कारिक समाधानों का तुरन्त सहारा मिल जाता है। संस्कारों की प्रतीकात्मकता उनमें श्रपूर्व शक्ति उत्पन्न करती है, जो किसी भी उपयोगिताबादी विधि विधानों में संभव महीं । इसीलिये प्रत्येक समाज पुराने प्रतीकों का उपयोग करता है और आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार नये प्रतीकों का निर्माण । प्रत्येक प्रतीक किसी न किसी गुप्त अर्थ, मूल्य, विचार श्रथवा भावना का भाषा, इंगिति, मुद्रा श्रथवा भौतिक पदार्थ के रूप में बाह्य श्राभव्यक्ति होता है जो संस्कृत व्यक्ति की बुद्धि और भावना को उद्बुद्ध श्रीर समाज से उसकी सम्बद्ध करता है। प्रतीक विभिन्न प्रवसरों पर ध्यान का केन्द्र, भाववहन का साधन और सामूहिक श्रनुभव का माध्यम होता है। संस्कारों के विधि-विधान में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान है।

3

प्रस्तुत प्रन्थ में वर्णन श्रौर विवेचन के लिए वे ही गृह्य संस्कार लिये गये हैं जिनका श्रनुष्ठान गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक व्यक्ति के जीवन के विविध अवसरों पर किया जाता था। उनका कार्यम्थल था गृह, मुख्यनायक था गृहपति और साक्षी था अग्नि जिसके सम्मुख सभी संस्कार सम्पन्न होते थे। संस्कारों की सूची से औतयइ अलग कर दिये गये हैं, जिनके अनुष्ठान के लिए कितपय ऋत्विजों की आवश्यकता होती थी और गृहपित केवल दर्शक बन जाता था। वास्तव में औतसंस्कार काम्य थे, जिनके करने अथवा न करने में व्यक्ति को स्वतन्त्रता थी, परन्तु गृह्य संस्कार नित्य और अनिवार्य थे क्योंकि मानवजीवन के विकास और प्रवाह का कम प्रकृति से निश्चित था, जिनसे होकर मनुष्य को जाना ही पड़ता था। इस कम को सरल, युसंस्कृत और पवित्र बनाना संस्कारों का उददेश्य था।

मोटे तौर पर प्रन्थ की दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम में अनुसंधान के स्रोत, संस्कार का अर्थ और संख्या, संस्कारों का प्रयोजन तथा संस्कारों के विधायक अंग का विचार किया गया है। दूसरे भाग में संस्कारों का वर्णन तथा विवेचन निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत हुआ है:

- १-प्राग्-जन्म संस्कार
- २-बाल्यावस्था के संस्कार
- ३-शैक्षणिक संस्कार
- ४-विवाह संस्कार
- ५-ऋन्त्येष्टि संस्कार

उपसंहार में संस्कारों के स्वरूप, विशेषतात्र्यों, श्रतीत तथा भविष्य के बारे में विचार किये गये हैं। संस्कारों के साथ बहुत से सामाजिक नियम, विधि, निषेध, अनुष्ठान आदि हुए हैं। श्रीत प्रन्थों ने उनको स्वीकार किया है, श्रतः प्रस्तुत प्रन्थ में भी उन्हें उचित स्थान दिया गया है। पहले उनका विवेचन करके फिर शुद्ध संस्कार का वर्णन तथा व्याख्या की गयी है।

यह प्रनय प्रारम्भ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से डी॰ लिट्॰ उपाधि के लिए अंग्रेजी में लिखा गया था जो अन्यत्र प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत पुस्तक उसका स्वतन्त्र परिवर्तित हिन्दी रूप है। इस प्रन्थ के प्रणयन में कितपय विद्यानों की सहायता और परामशे प्राप्त हुए हैं, जिनमें डॉ॰ ग्र॰ स॰ प्रलतेकर, डाइरेक्टर, जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, तथा डॉ॰ रमाशंकर त्रिपाठी, प्रिंसिपल, सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। लेखक उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है। जिन लेखकों और प्रन्यों का उपयोग हुन्ना है उनका यथास्थान आभार स्वीकार किया गया है। मुद्दण के लिये पाण्डुलिपि तैयार करने तथा प्रूफ-संशोधन में मेरे प्रिय शिष्य तथा मित्र श्री अजयमित्र शास्त्री ने बराबर सहायता की, जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। चौक्षम्बा विद्याभवन, बाराणसी, ने इस प्रन्थ का प्रकाशन करना सहर्ष स्वीकार किया, जिसके लिए उसका भी आभार मानता हूँ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय }

राजवली पाण्डेय

#### संकेत-सारिणो

 श्रयर्ववेद ग्रा. वे. श्र. वे. परि. = श्रथर्ववेद परिशिष्ट = श्रात्रिस्मृति श्र. स्मृ. श्रा. गृ. स. = श्राक्षलायन गृह्यसूत्र श्चाप. गृ. स. = श्रापस्तम्ब गृह्यसूत्र श्चाप. ध. स. = श्चापस्तम्ब धर्मसूत्र श्राप श्रौ सू = श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र = ऋग्वेद ऋ. वे. = ऐतरेय आरण्यक ऐ. था. = ऐतरेय उपनिषद् ਹੇ. ਰ. = ऐतरेय बाह्यण ऐ. जा. = कौशिक सत्र की. स. = खदिर गृह्यसत्र ख गृ सु गी' गृ. स. = गोभिल गृह्यसत्र = गोपथ बाह्यग गी. जा. = गौतम धर्मसत्र गौ. ध. स. = छान्दोग्य उपनिषद् छा. उ. = जैमिनीय गृह्यसूत्र जै. गृ. सू. = तैतिरीय श्रारण्यक ते. ग्रा = तैत्तिरीय उपनिषद् ਜੈ. ਚ. ते. ब्रा. = तैत्तिरीय ब्राह्मण = दक्ष स्मृति द. स्मृ. = देवल स्मृति दे. स्मृ. = नारद स्मृति नाः स्मृ = पारस्कर गृह्यसूत्र पा. गृ. सू. = पाराशर स्मृति पा. स्मृ. = बृहदारण्यक उपनिषद्

ब. स.

= बौधायन गृह्यसत्र बी. यू. सू. बौ. ध. सू. = बौधायन धर्मसूत्र = बौधायन पितृमेध सूत्र बौ. पि. स्. = बौधायन श्रीतसत्र बौ. श्री. स. = भविष्य पुराण भ. पु. भा गृ स = भारवाज गृह्यसूत्र = मन्स्मृति म स्मृ = मानव गृह्यसूत्र माः गृः स् मा. ध. सु. = मानव धर्मसूत्र = मैत्रायणी उपनिषद ਸੈ. ਤ. य. वे. (यजु.) = यजुर्वेद = याज्ञबल्क्य स्मृति याः स्मृः = बसिष्ठ धर्मसत्र व. ध. सू. = वाराह गृह्यसूत्र वा. गृ. सू. = विष्णु धर्मसूत्र वि. ध. स. =वीरमित्रीदय संस्कारप्रकाश वी. मि. सं. = शतपथ ब्राह्मण श. ब्रा. = शांख्यायन गृह्यसूत्र शां. गृ. सू. = श्वेताश्वतर उपनिषद् श्वे. उ. = सामवेद सा. वे. = संस्कार चन्द्रिका सं च. = संस्कार मयख सं. स. = हारीत धर्मसूत्र हा. ध. सू. = हारीत स्मृति हा. स्मृ. = हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र हि. गृ. सू. = हिरण्यकेशी धर्मसूत्र हि. ध स.



## विषय-सूची

| समर्पण                                      |       |             |
|---------------------------------------------|-------|-------------|
| प्रस्तावना                                  |       |             |
| संकेत-सारिणी                                |       | पृष्ठसंख्या |
| प्रथम अध्याय : अनुसन्धान के स्रोत           | •••   | १-१६        |
| <b>१. प्रा</b> स्ताविक                      | •••   | 9           |
| २. वेद                                      | •••   | 9           |
| ३. ब्राह्मण प्रन्थ                          | • • • | X.          |
| ४. श्रारण्यक श्रौर उपनिषद्                  | * * * | Ę           |
| ५. कर्मकाण्ड साहित्य                        | ***   | ৩           |
| ६. धर्मसूत्र                                |       | 5           |
| ७. स्मृतियाँ                                | • • • | 5           |
| ८. महाकाव्य                                 | ***   | 90          |
| ९. पुराण                                    |       | 99          |
| १०. टीकाएँ                                  | • • • | 92          |
| ११. मध्यकालीन निवन्ध                        |       | 92          |
| १२. प्रथाएँ                                 | •••   | 93          |
| १३. भारत-ईरानीय, भारोपीय श्रौर सामी श्राधार | • • • | , 98        |
| १४. श्राधारों का सापेक महत्त्व              | •••   | 9%          |
| द्वितीय अध्याय: संस्कार का अर्थ और उनकी स   | ख्या  | १७-२६       |
| १. 'संस्कार' शब्द का श्रर्थ                 | •••   | 90          |
| २. संस्कारों का विस्तार श्रीर संख्या        | • • • | 95          |
| ं (क) गृंबास्त्र                            | ***   | 95          |
| ( स्र ) धर्मसूत्र                           | ***   | . 22        |
| (ग) स्मृतियाँ                               | ***   | . 43        |
| 3 60                                        |       |             |

#### [ २ ]

| ( घ ) निबन्ध                              | •••                                     | <b>3</b> X                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ( ङ ) पद्धतियाँ श्रीर प्रयोग              | •••                                     | 24                                    |
| ३. घोडश संस्कार                           | • • •                                   | ३६                                    |
|                                           |                                         | 2 - 12 -                              |
| तृतीय अध्याय : संस्कारों का प्रयोजन       | ***                                     | २७-४०                                 |
| १. प्रास्ताविक                            |                                         | ् २७                                  |
| २. दुहरा प्रयोजन                          |                                         | २७                                    |
| ३. लोकप्रिय प्रयोजन                       | 1                                       | 36                                    |
| (क) श्रशुभ प्रभावों का प्रतीकार           | • • •                                   | 26                                    |
| (ख) त्र्यभीष्ट प्रभावों का श्राकर्षण      | •••                                     | ₹9                                    |
| (ग) संस्कारों का भौतिक उद्देश्य           |                                         | ३२                                    |
| ( ध ) संस्कार : श्रात्माभिव्यक्ति के साधन | •••                                     | ३३                                    |
| ४. सांस्कृतिक प्रयोजन                     | ***                                     | 33                                    |
| प्र. नैतिक प्रयोजन                        | * * *                                   | ₹ €                                   |
| ६. व्यक्तित्व का निर्माण और विकास         | •••                                     | ३६                                    |
| ७. ग्राध्यात्मिक महत्त्व                  | ***                                     | 36                                    |
| ८. संस्कारों की विभिन्न अवस्वाएँ          | ***                                     | 8•                                    |
| चतुर्थ अध्याय : संस्कारों के विधायक अङ्ग  |                                         | 88-78                                 |
| १. प्रास्ताविक                            | . •••                                   | 1 189                                 |
| २. ग्राम                                  | 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                       |
| ३. स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ और आशीईचन       | •••                                     | 88                                    |
| ४. यह                                     | 100                                     | 84                                    |
| ५. श्रमिषिश्चन                            | # ± ***                                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| ६. दिशानिर्देश                            | •••                                     | 86                                    |
| ७. प्रतीकत्व                              | •••                                     | 88                                    |
| ा <b>८. निषेध</b>                         | 76 <b>0 0 0</b> 0 5                     | . Xo                                  |
| ५. श्रमिवार                               |                                         | **                                    |
| १०. फलित ज्योतिष                          |                                         | χą                                    |
| ११. सांस्कृतिक सस्य                       | ***                                     | X1                                    |
|                                           |                                         |                                       |

#### [ ३ ]

| १२. सामान्य तस्व                         | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १३. श्राध्यात्मिक वातावरण                | , ,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६          |
| पंचम अध्याय : प्राग्-जन्म संस्कार        | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-८६       |
| प्रथम परिच्छेदः गर्भाघान                 | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38          |
| ३. श्रर्थ                                | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X.S         |
| २. वैदिक काल                             | - •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ξe          |
| ३. सूत्रकाल                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६१          |
| ४. धर्मसूत्र, स्मृति तथा परवर्ती साहित्य | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६३          |
| ५. उपयुक्त समय                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६३          |
| ६. बहुपन्नीक गृहस्थ                      | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b></b>     |
| ७. कर्ता                                 | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६७          |
| ८. गर्भ श्रथवा चेत्र-संस्कार             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86          |
| ९. पिनत्र श्रौर श्रावश्यक कर्तव्य        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ξ \$</b> |
| १०. ऋपवाद                                | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90          |
| ११. महत्त्व                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| द्वितीय परिच्छेद : पुंसवन                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | હરૂ         |
| १. शब्द का श्रर्थ                        | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७३          |
| २. वैदिक काल                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७३          |
| ३. सूत्र युग                             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ४. परवर्ती नियम श्रीर विचार              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७४          |
| ४. <b>उचित काल</b>                       | , ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ६. क्या वुंसबन प्रत्येक गर्भ-धारण        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| में होता था ?                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७६          |
| ७. विधि-विधान और उसका महत्त्व            | * • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७६          |
| तृतीय परिच्छेदः सीमन्तोन्नयन             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SE          |
| १. सीमन्तोश्वयनं का अर्थ                 | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96          |
| २. प्रयोजन                               | 15 ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96          |
| 3. पानीय टनिटोंगे                        | and the State of t | 10.0        |

## [8]

|                                                                          |         | 100 60      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ४. संस्कार का विहित काल                                                  |         | , ve , (60  |
| ५. शुद्धि का प्रयोजन                                                     |         |             |
| ६. विधि •••                                                              |         | 63 C        |
| ७. गर्भिणी स्त्री के धर्म                                                | •••     | <b>63</b>   |
| ८. पति के कर्तव्य                                                        | ***     | 6X          |
| ९. आयुर्वेदिक आधार                                                       | ***     | ८६          |
| षष्ठ अध्याय: बाल्यावस्था के संस्कार                                      | •••     | ८७-१३४      |
| प्रथम परिच्छेद : जातकर्म                                                 | ***     | 55          |
|                                                                          |         | ~ 68        |
| १. प्रादुर्माव                                                           | ***     | 65          |
| २. इतिहास                                                                | ***     | 1 39        |
| ३. श्रारम्भिक सावधानी तथा विधि-विधान                                     |         | <b>\$</b> ₹ |
| ४. संस्कार सम्पन्न करने का समय                                           |         | 98          |
| ५. विधि-विधान और उनका महत्त्व                                            | ***     | •8          |
| (१) मेघा-जनन                                                             |         | '94         |
| (२) म्रायुष्य                                                            | •••     |             |
| (३) बल                                                                   | . • • • | <b>\$</b> ξ |
| द्वितीय परिच्छेद : नाम-करण                                               | •••     | 33          |
| १. नाम-करण का महत्त्व                                                    | •••     | 99          |
| २. इद्भव                                                                 |         | Sept. 18    |
| ३. वैदिक काल                                                             | 1 0 0.0 | 900         |
| ४. सूत्र तथा परवर्तीकाल                                                  | ****    | 909         |
| ( ग्र ) नाम-रचना                                                         | ***     | 909         |
|                                                                          |         | 902         |
| (श्रा) बालिका का नाम<br>(इ) सामाजिक स्थिति एक निर्णायक तस्य              | •••     | 903         |
|                                                                          |         | 9०३         |
| (ई) बार प्रकार के नाम                                                    |         | 908         |
| <ol> <li>नक्षत्र-नाम</li> <li>मास के देवता पर त्र्राधारित नाम</li> </ol> | ā + +   | 9.4         |
|                                                                          | •••     | 908         |
| ३. कुल देवता पर श्राधारित नाम                                            |         |             |

#### [x]

| ४. लोकिक नाम                                    | * ***  | 9 0 8  |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| ५. प्रतीकारात्मक तथा भर्त्सनासूचक नाम           | ***    | 900    |
| <sup>६</sup> . विधि∸विधान तथा उनका महत्त्व      | ***    | 9.0    |
|                                                 |        |        |
| तृतीय परिच्छेदः निष्क्रमण–संस्कार               | ***    | ११०    |
| <b>%</b> प्रादुर्भाव                            | * * *  | . 990  |
| २. इतिहास                                       | •••    | 990    |
| ३. उपयुक्त समय                                  | ***    | 999    |
| ४. संस्कर्ता                                    | ***    | 992    |
| <ol> <li>विधि-विधान तथा उनका महत्त्व</li> </ol> | ***    | 992    |
| 2-0-2-                                          | • • •  | ११३    |
| चतुर्थ परिच्छेद : अन्न-प्राशन                   |        |        |
| १. प्रादुर्भाव                                  | •••    | 998    |
| २. इतिहास                                       | ***    | 998    |
| ३. संस्कार का समय                               | ***    | 994    |
| ४. भोजन के विभिन्न प्रकार                       |        | 99 ह   |
| ४. कर्मकाण्ड तथा उसका महत्त्व                   | ***    | 990    |
|                                                 | • • •  | 399    |
| पञ्चम परिच्छेद : चूडा-करण                       |        |        |
| १. प्रादुर्भाव                                  | ***    | 195    |
| २. संकार का प्रयोजन                             | •••    | 995    |
| ६. वैदिक काल                                    | •••    | 930    |
| है. सूत्र तथा परवर्ती काल                       | •••    | 121    |
| ५. संस्कार के योग्य वय                          | ***    | 922    |
| ६. संस्कार का समय                               | •••    | 923    |
| ७. स्थान का चुनाव                               | TS *** |        |
| ८. शिखा की व्यवस्था                             | * * *  | 7 .93% |
| ९. विधि                                         |        | 136    |
| १०. विधि-विधानों के प्रमुख तत्त्व               |        | 930    |
| aa श्रीर्माण के साथ शिखा का सम्बन्ध             | • • •  | 936    |

## [ \$ ]

| षष्ठ परिच्छेद् : कर्णवेध                | •••   | १२६     |
|-----------------------------------------|-------|---------|
| १. प्रादुर्भाव तथा पूर्व इतिहास         | ***   | 125     |
| २. संस्कारयोग्य श्रायु श्रौर समय        | •••   | १३०     |
| ३. संस्कार-कर्ता                        | ***   | 139     |
| ४. सूई के प्रकार                        | ***   | 939     |
| ४. सुंस्कार की श्रानिवार्यता            | ***   | ं १३२   |
|                                         |       | 1933    |
| ह. विधि-विधान                           | • • • | 933     |
| ७. कर्णवेध के विषय में सुश्रुत का मत    | ***   | ं १३३   |
| ८. उसर कालीन स्वरूप                     |       |         |
| सप्तम अध्याय : शैक्षणिक संस्कार         | • • • | १३४–१६४ |
| प्रथम परिच्छेद : विद्यारम्भ संस्कार     | ***   | १३७     |
| १. संस्कार का नाम, ऋर्ध ऋौर प्रयोजन     |       | 930     |
| २. सूचना के स्रोत                       | •••   | १३७     |
| ३. परवर्ती उद्भव श्रौर इसका कारण        | ***   | 936     |
| ४- श्राय                                | ***   | 180     |
| ूर. विधि                                |       | 484     |
| द्वितीय परिच्छेद : उपनयन संस्कार        | •••   | १४३     |
|                                         | ***   | 983     |
| १. उद्भव                                | ***   | 183     |
| २. दीक्षा के प्रकार                     |       | 988     |
| ३. हिन्दुर्श्वों में दीक्षा             | •••   | 100     |
| ४. उपनयन की प्राचीनता                   |       |         |
| ्र. <b>वैदिक युग</b>                    |       | 984     |
| ६. स्त्रयुग श्रौर परवर्तीकाल            |       | 186     |
| ७. उपनयन शब्द का अर्थ                   |       | 986     |
| ८. उपनयन संस्कार का प्रयोजन             | • • • | 9%0     |
| ९. श्रायु                               | •••   | 929     |
| ी € व्रात्य                             | ***   | 1       |
| ११. त्रारम्भ में उपनयन त्रानिवार्य नहीं |       | 920     |
| ११३, तपनयन की श्वानिवार्यता             | • • • | 946     |

#### [ • ]

| 2                                       |                                           |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| १३. अनिवार्यता के अवांछनीय परिणाम       | * • •                                     | 145         |
| १४. मध्ययुग में उपनयन की आंशिक उपेक्षा  | ***                                       | 9ۥ          |
| १५. बालक को स्नाचार्य के निकट कौन ले ज  | ाए ?                                      | 959         |
| १६. श्राचार्य का चुनाव                  | ere                                       | १६१         |
| ९७. विधि-विधान तथा उनका महत्त्व         | * * *                                     | <b>9</b> ६३ |
| (श्र) समय                               | 200                                       |             |
| (आ) त्रायोजनाएँ                         |                                           | 958         |
| (इ) सहमोज                               | ***                                       | १६४         |
| (ई) स्नान                               |                                           | 9 & X       |
|                                         |                                           | 955         |
| ( उ ) कौपीन                             | **************************************    | १६७         |
| (क) मेखला                               | ***<br>********************************** | १६८         |
| (ए) यज्ञोपवीत                           |                                           | 155         |
| (ऐ) अजिन                                | ***                                       | 909         |
| (ओ) दण्ड                                | ***<br>****                               | 963         |
| (श्रौ) प्रतीकात्मक कृत्य                | •••                                       | 908         |
| (श्रं) हृदय-स्पर्श                      | •••                                       | 90%         |
| (श्रः) श्रश्मारोहण                      | •••                                       | 908         |
| (क) आचार्य द्वारा विद्यार्थी का स्वीकरण | т                                         | 908         |
| ( स ) श्रादेश                           | •••                                       | 195         |
| ( ख ) सावित्री-मन्त्र                   | A Small                                   | 900         |
| (ग) श्राहवनीय श्रप्ति                   | P. L. H. John                             | 900         |
| (घ) भिक्षा                              | •••                                       | 106         |
| ( ङ ) नवीन तत्त्व                       | and the same of the same                  | 909         |
| (च) त्रिरात्र-मत                        | ****," ,                                  | 969         |
| ( छ ) नवयुग का उदय                      | *** / / / / / / / / / / / / / / / / / /   | 960         |
|                                         |                                           | 100         |
| तृतीय परिच्छेद : वेदारम्भ               | •••                                       | १=१         |
|                                         | Sana Pagas                                |             |
| । प्रास्ताविक                           |                                           | 161         |
| २. वद्भव                                | ***                                       | 943         |

#### [ = ]

| ३. एक नवान संस्कार                       |       | , ,       |
|------------------------------------------|-------|-----------|
| ४. विधि-विधान                            |       | . १८३     |
| चतुर्थ परिच्छेद : केशान्त अथवा गोदान     | •••   | १८४       |
| १. विभिन्न नाम तथा उनका महत्त्व          | ***   | 948       |
| २. उद्भव तथा पूर्व इतिहास                | ***   | 964       |
| ३. परवर्ती इतिहास                        | •••   | 964       |
| ४. विधि-विधान                            | ***   | १८६       |
| पञ्चम परिच्छेद: समात्रतन अथवा स्नान      | •••   | १८७       |
| <sup>ु</sup> १. प्रास्ताविक              | •••   | 969       |
| २. महत्त्व                               | •••   | 966       |
| ३. साधारण कम                             | • • • | 966       |
| ४. ज्ञातकों के तीन प्रकार                | * * * | 968       |
| ५. विवाह का श्रनुमति पत्र                | • • • | 968       |
| ६. श्रायु                                | • • • | 990       |
| ७. गुरु की अनुमति                        | •••   | 959       |
| ८. विधि-विधान तथा उनका महत्त्व           | •••   | 952       |
| ९. भ्रातक को प्राप्त सम्मान              | •••   | 988       |
| १०. उपह <b>स</b> नीय संतेप               | •••   | 988       |
| अष्टम अध्याय : विवाह संस्कार             | •••   | १६४-२६४   |
| १. विवाह का महत्त्व                      | •••   | 98%       |
| २. उद्भव                                 | • • • | २००       |
| ३. प्राग्-विवाह स्थिति                   |       | २०१       |
| ४. वास्तविक विवाह                        | • • • | २०२       |
| 🚜 ५. विवाह के प्रकार                     | •••   | २०३       |
| ६. श्राठ प्रकारों का ऐतिहासिक विकास      | * * * | २०४       |
| हें <b>( स्र ) पैशाच</b> ्रास्त्राचार हा |       |           |
| ुक्त (आ) राक्षस                          |       | 10 808    |
| (इ) गान्धर्व                             | ***   | 100 S 100 |
|                                          |       |           |

| ( ई ) ऋासुर                               | 4.00         | 205 |
|-------------------------------------------|--------------|-----|
| ( उ ) प्राजापत्य                          | ***          | २१३ |
| (क) आर्ष                                  | •••          | २१४ |
| (ए) दैव                                   | •••          | २१६ |
| ( ऐ ) ब्राह्म                             | •••          | २१७ |
| ७. कतिपय श्रन्य प्रकार                    | ***          | २१७ |
| ८. लोकप्रिय प्रकार                        |              | 296 |
| ९. धार्मिक क्रियात्रों की अनिवार्यता      | •••          | 396 |
| १०. विवाह की सीमाएँ                       | * * #        | २१९ |
| ( अ ) श्रसगोत्र विवाह                     | •••          | २२० |
| (श्रा) सवर्ण विवाह                        | ***          | २२६ |
| (इ) श्रनुलोम                              | * * *        | २२६ |
| ( ई ) प्रतिलोम                            | ***          | २२७ |
| ( उ ) अन्तर्जातीय विवाह का परवर्ती इतिहास | *** .        | २२८ |
| (क) अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध             | ***          | २३० |
| (ए) कुल-परीक्षा                           | •••          | २३१ |
| ११. विवाहयोग्य वय                         |              | २३४ |
| १२. बधू की योग्यता                        | ***          | २४४ |
| १३. वर की योग्यता                         |              | २५० |
| १४. विधि-विधान                            | ***          | 248 |
|                                           | • • •        | २५४ |
| (अ) मौलिक सादगी                           |              | 248 |
| (ग्रा) क्रमिक जटिलता                      | •••          | 244 |
| ( इ ) वैदिक काल<br>( <sup>2</sup> ) जगान  | •••          | २५९ |
| ( ई ) स्त्रकाल<br>( उ ) परवर्ती काल       |              | २६१ |
| ( क ) वर्तमान स्वरूप                      | •••          | २६२ |
| ( ए ) वर्णन तथा महत्त्व                   | ***          | २६३ |
|                                           | •••          | २६३ |
| (१) वारदान                                | <b>* * *</b> | ३६५ |
| (२) विवाह का दिन                          |              |     |

## [ % ]

| ( ३ ) मृदाहरण                      | ***   | २६६          |
|------------------------------------|-------|--------------|
| ( 😙 ) गणपति प्जन                   | • • • | २६६          |
| ( ४ ) घटिका                        | ***   | २६७          |
| ( ६ ) वैवाहिक स्नान                | • • • | 2 ६ ७        |
| ( ७ ) बरयात्रा                     | • • • | २६८          |
| (८) मधुपर्क                        | * * * | 286          |
| ( 🔧 ) वधू का सत्कार                | • • • | २७१          |
| ( १० ) वधू को वस्त्रोपहार          | • • • | २७१          |
| (११) समजन                          | •••   | २७१          |
| ( १२ ) गोत्रोबार                   | ***   | २७२          |
| ( १३ ) कन्यादान                    | • • • | २७२          |
| ( १४ ) प्रतिबन्ध                   | •••   | २७३          |
| (१५) एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न        | * * * | २७३          |
| ( १६ ) रक्षा-सूत्र                 | •••   | २७४          |
| ( १७ ) बधू के विकास का संकेत       | ,     | २७४          |
| ( १८ ) राष्ट्रभृत तथा श्रान्य यज्ञ | • • • | २७६          |
| ( १९ ) पाणिग्रह्ण                  | •••   | २७६          |
| (२०) श्रारमारोहण                   | •••   | <b>૨</b> :૭૭ |
| (२१) स्त्रियों का यशोगान           | +     | . 300        |
| ( २२ ) ऋप्रि-प्रदक्षिणा            | • • • | ं२७८         |
| (२३) सप्तपदी                       | •••   | २७८          |
| (२४) वधू का अभिधिवान               | • • • | २७९          |
| (२५) <b>इदय-स्</b> पर्श            | * * * | २७९          |
| (२६) वधू को आशीर्वाद               | •••   | २७९          |
| (२७) वृषभ-चर्म पर बैठना            | •••   | २८०          |
| (२८) स्थानीय प्रथाएँ               |       | 260          |
| (२९) विवाह की दक्षिणा              | • • • | २८०          |
| (३०) सूर्य-दर्शन तथा ध्रुव-दर्शन   | * * * | 269          |
| (३१) त्रिरात्रमत                   | ***   | 369          |

•

#### [ 88 ]

| (३२°) वध्रुका उद्वाह श्रौर उसे श्रशीर्वाद       |               | १८३         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ( ३३ ) गृह-श्राप्ति की प्रतिष्ठाः चतुर्थी-कर्म  | ***           | 828         |
| (३४) स्थाली-पाक                                 | ****          | 368         |
| ( ३५ ) विवाह-मण्डप का उत्त्थापन                 | •••           | <b>26</b> X |
| . हिन्दू विवाह का प्रतीकत्व                     | • • •         | २⊏६         |
| ( अ ) प्रतीक का अर्थ                            |               | २८६         |
| (श्रा) विवाह संस्कार श्रौर प्रतीक               | * * *         | २८६         |
| (इ) विवाह योग्यतम दम्पति का एकीकरण              | * * *         | २८७         |
| (ई) विचाह एक नवीन सम्बन्ध                       |               | २८७         |
| ( उ ) विवाह एक सनातन श्रौर स्थायी सम्बन्ध       | •••           | 366         |
| ( ऊ ) विवाह का प्राणिशास्त्रीय प्रतीकवाद        | • • •         | २८९         |
| (ए) विवाह की सफलता तथा उन्नतिशीलता              | •••           | 359         |
| (ऐ) विवाह एक क्रांति : दुष्ट प्रभावों का निवारण | •••           | 252         |
| (श्रो) विवाह विषय-भोग का अनुमति-पत्र नहीं       | ***           | २९४         |
| (ग्रौ) विवाह एक सामाजिक परिवर्तन तथा यज्ञ       | ***           | 338         |
| म अध्याय : अन्त्येष्टि संस्कार                  | २६६           | ३४६         |
| ९. आस्ताविक                                     | ***           | .388        |
| २. सत्भव                                        | ***           | ₹\$₹        |
| (१) मृत्यु का भय                                |               | २९६         |
| (२) मृत्यु के पञ्चात् जीवन का सिद्धान्त         | * * *         | २९७         |
| (३) भय श्रौर स्नेह की मिश्रित भावनाएँ           | ***           | २९७         |
| (४) शारीरिक श्रावस्यकताएँ                       | * * *         | 335         |
| ३. शब की व्यवस्था के विभिन्न प्रकार             | ***           | 235         |
| ४. श्रान्त्येष्टि-कियाएँ                        | ***** * *     | ३०८         |
| (१) वैदिक काल                                   | 0 - 4 - 1 - 2 | 306         |
| (२) स्त्रकाल                                    |               | 390         |
| (३) उत्तरकालीन परिवर्तन                         | •••           | ३१०         |
| ४. मृत्यु का श्रागमन                            |               | :399        |

#### [ १२ ]

| ६. प्राग्-दाह विधि-विधान             | •••   | ३१२          |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| ः ७. प्रर्थी                         | ***   | ३१३          |
| . ८. शव का उठाना                     | ***   | . ३१३        |
| ९. शव-यात्रा                         | ***   | ३१४          |
| १०. श्रनुस्तरणी                      | ***   | ३१५          |
| ११. दाह                              | •••   | 399          |
| १२. विधवा का चिता पर लेटना           | ***   | 396          |
| १३. दाह एक यह                        | ***   | ३२०          |
| १४. लौटना                            | • • • | ३२२          |
| १४. उदक-कर्म                         | ***   | ३२२          |
| १६. शोकार्ती की सान्त्वनां           | •••   | ३२३          |
| १७. श्रशौच                           | ***   | ३२४          |
| १८. श्राह्य-सञ्चयन                   | •••   | ३२७          |
| १९. शान्ति कर्म                      | • • • | ३२९          |
| २०. श्मशान                           | ***   | ३३२          |
| २१. पिण्डदान                         | ***   | ३३४          |
| २२: सपिण्डीकरण                       | • • • | ३३७          |
| . १३. <b>अ</b> पवाद                  | •••   | ३३७          |
|                                      |       |              |
| (१) ब्राहितामि                       | •••   | <b>₹</b> ₹\$ |
| (२) शिद्य                            | ***   | ३४०          |
| (३) गर्सिणी                          | ***   | ₹४9          |
| (४) नवप्रसूता तथा रजस्वला            | ***   | 389          |
| ( ५ ) परिवाजक, सन्यासी तथा वानप्रस्थ | ***   | ३४१          |
| (६) प्रवासी                          | • • • | ३४३          |
| ( ७ ) जीवच्छाद                       |       | ३४४          |
| (८) अकाल मृत्यु                      | • • • | ३४४          |
| ( ९ ) पतित                           | ***   | ₹ <b>४</b> ४ |
| २४. क्रियात्र्यों की ऋादिस प्रकृति   | • • • | ३४६          |
| ८० । भाषां आ । का । का । का । त      |       | 404          |

#### [ १३ ]

| म अध्याय : उपसंहार                                            | ***   | 380-3XX     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|                                                               | •••   | ३४७         |
| १. जीवन एक रहस्य तथा कला                                      | •••   | 380         |
| २. जीवन एक चक                                                 | •••   | 388         |
| ३. रूडि एक चेतन विकास                                         |       | 388         |
| ४. संस्कारों की पद्धति  ४. हिन्दू धर्म में संस्कारों का स्थान | ***   | 388         |
| (१) संस्कार सन्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध                          | ***   | 388         |
| (२) संस्कार और जीवन के तीन मार्ग                              |       | 388         |
| (३) संस्कारों के प्रति दारानिक                                | * * * |             |
| उदासीनता और विरोध का                                          |       |             |
| भाव तथा दर्शन के साथ                                          |       |             |
| उनका सामजस्य                                                  | •••   | <b>388</b>  |
| (४) संस्कार तथा पौराणिक हिन्दू धर्म                           | • • • | ३५०         |
| ६. संकारों की उपयोगिता                                        | 9 4 4 | <b>3</b> %0 |
| ७. संस्कारों का हास                                           | • • • | ३४१         |
| ८. पुनहत्थानवादी प्रवृत्तियाँ तथा संस्कार                     | • • • | 3 7 3       |
| ९. भविष्य                                                     |       | \$X8        |
| श्राधार प्रन्य-सूची                                           | ***   | ३५१         |
| ग्रनुक्रमणिका                                                 |       |             |
| शक्ति-पत्र                                                    | • • • |             |

en de la companya de la co

.

e de la companya de

2.5

111

# हिन्दू संस्कार

\$\tag{\frac{\partial}{\partial}}{\partial}\$.

#### प्रथम अध्याय

#### अनुसन्धान के स्रोत

#### १. प्रास्ताविक

हिन्दू संस्कार से सम्बद्ध प्राचीनतम आकर प्रन्थ गृह्यसूत्र धर्मसूत्रों के समान अपने वर्ण्य विषय के लिये प्रमाणों का निर्देश नहीं करते। इसका कारण यह है कि मुख्यतः गृह्य विधि-विधान होने के कारण संस्कार किसी विशेष लिखित विधान की अपेचा प्रधानतः प्राचीन तथा लोकप्रचलित परम्परा तथा प्रथाओं पर आधारित थे। धर्मसूत्रों, स्मृतियों तथा मध्यकालीन निवन्धों में धार्मिक तथा लौकिक विधि (धर्म) के विषय में मान्य प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। किन्तु थे रचनाएँ कर्मकाण्डीय विधि-विधानों के विस्तार में न जाकर मुख्यतः संस्कारों के सामाजिक अंगों का ही विवेचन करती हैं। अतः संस्कारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान के लिये हमें उक्त प्रन्थों द्वारा अनिर्दिष्ट अन्य स्रोतों का भी अवगाहन करना होगा।

#### २. वेद

वेद स्थापक रूप से हिन्दूधर्म के मूलकोत माने जाते हैं। गौतम-धर्मसूत्र के अनुसार 'वेद तथा वेदविदों की स्मृति और शील धर्म के मूल हैं।' अन्य धर्म-सूत्र तथा स्मृतियाँ भी उक्त मत का समर्थन करती हैं। वेदों के अनुशीलन से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।

ऋरवेद भारतीय आर्यों के धार्मिक साहित्य का प्राचीनतम आलेख है। यद्यपि इसमें अङ्कित धार्मिक चित्र किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं है तथापि कतिपय स्थलों पर महनीय देवताओं की स्तुति में पुरोहितों द्वारा प्रयुक्त

<sup>(</sup>१) वेदो धर्ममूलम् । तद्विदाश्च स्मृतिशीले ॥ १. १-२.

<sup>(</sup>२) ब्राप. घ. सू. १. १, १-२; व. ध. सू. १,४,५।

महानाओं में हमें लोक-धर्म की झलक मिल जाती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक विधि-विधानों से समबद्ध कुछ विशिष्ट सूक्त भी उपलब्ध हैं, जिनमें विवाह, अन्त्येष्टि और गर्भाधान का वर्णन किया गया है। कर्मकाण्ड की दृष्टि से ये वर्णन भले ही यथाविधि न हों; किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वे अवश्य ही जीवन के अत्यन्त निकट हैं। परवर्ती युग के विवाह, अन्त्येष्टि और गर्भाधान संस्कार इन स्कों में वर्णित विधि-विधानों के स्पष्ट तथा विकसित परिणाम हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक विधि-विधानों में सामान्य रूप से विनियोज्य अनेक ऋचाएँ भी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। विभिन्न अवसरों पर उनका पाठ तथा गान किया जाता है, जिससे स्पष्ट है कि उनकी रचना किसी विशिष्ट संस्कार के लिये नहीं हुई थी। किन्तु लोकप्रिय धार्मिक समारम्भों के साथ उनके संबन्ध को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुनश्च, गृह्यस्त्रों में वैदिक मन्त्रों से साम्य रखनेवाले कतिपय स्थल भी उपलब्ध हैं। यह तथ्य स्वित करता है कि संस्कारों के अनेक अंश वैदिकमन्त्रों द्वारा परामृष्ट हैं तथा उत्तर-वैदिक अथवा वेदोत्तर युग में उनका उदय हुआ।

जहाँ तक संस्कारों के विस्तार व निथमों का सम्बन्ध है, यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऋग्वेद के सूक्तों में विध्यात्मक नियमों का निर्देश नहीं है। किन्तु उनमें प्रासंगिक रूप से समाविष्ट अनेक सन्दमों से संस्कारों पर प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः वैदिक मन्त्रों की रचना उन सार्वजनिक तथा वैयक्तिक घटनाओं में देवी सहकार के उद्घोधन के लिये की गई थी, जिनमें तत्कालीन जन-साधारण की रुचि थी। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में स्त्री, सन्तित तथा गाईस्थ्य जीवन के लिये उपादेय सामग्री से संपन्न पुत्र तथा पौत्रों के साथ शतायुं की तथा संतितिघाती राचस के विनाश के लिये प्रार्थना की गई है।

(邪. वे. १०. ८९,९)

<sup>(9)90.0%1 (2)90.98.98.96.901</sup> 

<sup>( 3 ) 90. 963, 9681</sup> 

<sup>(</sup>४) ऋ. वे. ९. ६७, ९. ११. ८, ३४, २०. १०, १८३।

<sup>(</sup>५) शतमिन्तु शरदो श्रन्तिदेवा यत्रानश्वका जरसं तन्नाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥

<sup>(</sup> ६ ) ऋ. वे. १, १६२।

इन तथा इनके समान अन्य सन्दर्भों और जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरों पर किये जानेवाले संस्कारों में अत्यधिक समानता है। इसके अतिरिक्त संस्कारों के सामाजिक स्वरूप से सम्बद्ध अनेक निर्देश भी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिये, उस समय अश्रातृका कन्या के लिये पित प्राप्त करना कितन था और उन्हें प्रायः पितृगृह में अविवाहित जीवन न्यतीत करना पढ़ता था। विवाह के विभिन्न प्रकारों की ओर भी सङ्केत किया गया है। ऋग्वेद-काल में आसुरविवाह (पत्नी का क्रय) प्रचलित था। विसिष्ठ-धर्मसूत्र में मौत्रायणी संहिता से एक वचन उद्धत किया गया है, जिसमें पित द्वारा पत्नी के क्रय करने का उल्लेख है। गान्धर्वविवाह की चर्चा इन शब्दों में की गई है:—'वह सुन्दर वधू भद्रा होती है, जो भलीभाँति अलंकृत होकर अनेक पुरुषों के मध्य में स्वयं अपने मित्र (पित) का वरण करती है । अनुन्देद में विद्यार्थी-जीवन की प्रशंसा की गई है।

सामवेद में, जिसके सारे मंत्र ऋग्वेद से लिये गये हैं, संस्कारों के इतिहास की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह मुख्यतः अपने स्वर तथा लय के कारण लोकप्रिय है। दीर्घ सत्रों तथा विवाह आदि श्रुभ अवसरों पर इसका गान किया जाता था। वाराह-गृह्यसूत्र वाद्य और गान का विवाह के अङ्ग के रूप में निदेंश करता है। किन्तु जहाँ तक संस्कारों के स्वरूप का सम्बन्ध है उस पर सामवेद से कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता।

यजुर्वेद् धार्मिक विधि-विधानों के विकास में उन्नत स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी रचना के समय विभिन्न पुरोहितों के कार्य निर्धारित हो चुके थे। इसमें वे सभी बातें निश्चित कर दी गई हैं, जिनका व्यवहार अध्वर्युं और उसके सहयोगी दीर्घ सत्रों के अनुष्ठान में किया करते थे। किन्तु यजुर्वेद

<sup>(</sup>१) त्र्यामाजूरिव पित्रोः सचासती समानाद्य सदसस्त्वामिये भगम्। (वही, २. १७. ७.)

<sup>(</sup>२) १. ३६, ३७। (३) १. ११ १२।

<sup>(</sup>४) भद्रा वभूर्भवति यत्सुपेशा स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित्। (ऋ. वे. १०, २७, १२)

<sup>(</sup>४) ऋ. वे. १०, १०९, ४।

प्रधानतः श्रीत यज्ञों से ही सम्बद्ध है। अतः संस्कारों के अध्ययन में हमें इससे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। इसमें केवल सुण्डन, जो साधारणतः श्रीतयज्ञों के पूर्व किया जाता था, की विधि का ही उल्लेख मिलता है, जिसमें खुरे की स्तुति की गई है और नाई को निर्देश दिये गये हैं। यह निर्देश श्रीत और गृद्ध संस्कारों में सामंजस्य स्थापित करता है।

अन्य संहिताओं के विपरीत लौकिक धर्म तथा धार्मिक विधि-विधानसम्बन्धी जानकारी की दृष्टि से अथवें वेद में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है।
इसमें हमें मानव जीवन के प्रत्येक भाग से सम्बद्ध मन्त्र मिलते हैं। इसमें
विवाह भीर अन्त्येष्टि निषयक सुक्त ऋग्वेद की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैं।
एक सम्पूर्ण सुक्त में वैदिक ब्रह्मचारी की प्रश्नंसा की गई है। गर्भाधान की चर्चा भी ऋग्वेद की अपेक्षा इसमें अधिक सुक्तों में की गई है। अथवंवेद के अठारहवें
मण्डल में दीर्वायुख्य के लिये प्रार्थनाएँ की गई हैं, जिन्हें 'आयुष्यकर्माणि'
कहते हैं। ये प्रार्थनाएँ मुख्य रूप से मुण्डन, गोदान तथा उपनयन आदि
गृष्णसंस्कारों के अवसर पर न्यवहार में आती थीं। इसमें ऐसे सुक्त भी समाविष्ट
हैं, जिनमें विवाह और प्रेम आदि का वर्णन किया गया है और जो अपने ढंग के अनुठे हैं। इन सुक्तों को कौशिक 'स्नीकर्माणि' कहते हैं। उनके द्वारा एक
कुमारी ने पति प्राप्त करने के लिये विविध हृद्यहीन व्यक्तियों और प्रेमियों में
प्रेम को उत्तेजित किया, वधू को आञीर्वचन दिए गए, गर्भाधान किया गया
और परिणामस्वरूप एक पुश्र उत्पन्न हुआ।

इन स्कों में गिर्भणी सी<sup>ड</sup>, गर्भस्थ और नवजात शिश्च आदि की रक्षा के लिये प्रार्थना की गई है। अथर्व वेद के इस लौकिक स्वरूप पर विचार कर रिजबे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह आर्य-धर्म का विवरण न होकर आर्येतर जनों के विश्वासों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मत स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यह सम्भव है कि भारतीय आर्यों ने अपने धर्म में अनेक आर्येतर

<sup>(9) 8. 941 (2) 98. 9, 21 (3) 96. 9, 81</sup> 

<sup>(</sup>x) 99, 4 + (x) 3, 33, 4, 69 | ( E) 6. 81

<sup>(</sup> ७ ) ड्रामाज ऐण्ड दि ड्रामेटिक डान्सेज श्रॉव नॉन-युरोपियन रेसेज ।

<sup>(</sup>g. 9,22)

तस्वों का समावेश कर ित्या हो, किन्तु आर्य-समाज के निम्नतर वर्ग की अभिरुचि भी धर्म के निम्न स्तर में आर्थेतरों की अपेचा कम नहीं थी। अथर्ववेद में पुरोहितों के अत्यन्त विशिष्ट कर्मकाण्ड की अपेचा जनसाधारण के विश्वासों तथा धार्मिक विधि-विधानों का चित्रण ही अधिक किया गया है।

#### ३. ब्राह्मण ग्रन्थ

वेटों के पश्चात अनुसन्धान के स्रोतों की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रन्थ विशेष रूप से उक्लेखनीय हैं। ये वैदिक कर्मकाण्ड-विषयक धारावाही ग्रंथ हैं। ब्राह्मणों में श्रीतयज्ञों के अनुष्टान के नियमों और यज्ञिय क्रियाओं के अर्थ तथा प्रयोजन के अर्थवाद का निरूपण किया गया है। उनमें यज्ञ-विषयक अनेक वादों का समावेश है। उनमें वैदिक सक्तों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है और शब्दों की व्युत्पत्ति और प्रतीकों का स्पष्टीकरण किया गया है। किन्तु ब्राह्मण प्रंथों का अधिकांश भाग श्रीत युजों ने ही घेर लिया है, जिनकी तत्कालीन धर्म में प्रधानता थी। उनमें कहीं कहीं ऐसे संदर्भ आते हैं जो संस्कारों के इतिहास के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं। गोपथ-ब्राह्मण में उपनयन का अधूरा विवरण मिलता है। 'शतपथ-ब्राह्मण्र, में कुछ भिन्न विवरण दिया गया है और विद्यार्थी-जीवन के लिये 'ब्रह्मचर्य' शब्द का स्यवहार किया गया है। विद्यार्थी के लिये 'अन्तेवासिन'शब्द का प्रयोग शतपथ<sup>3</sup> और ऐतरेय<sup>8</sup> दोनों बाह्यणों में किया गया है। 'शतपथ-ब्राह्मण में 'अजिन' या सृगचर्म का उल्लेख तथा गोदान-संस्कार का वर्णन किया गया है। है तीसरी या चौथी पीढ़ी में विवाह की मान्यता भी इसी में उपलब्ध होती है। " 'ताएड्य-ब्राह्मण' बाल्यों और बाल्यस्तोम यज्ञ का उल्लेख करता है. जिसके अनुष्टान से वे पुनः आयों के समुदाय में समाविष्ट कर लिये जाते थे। पूर्ववर्ती मण्डलों के परिशिष्टों के अतिरिक्त 'शतपथ-ब्राह्मण' ११-१४ में उपनयन, वेदों के दैनिक स्वाध्याय और अन्त्येष्टि "आदि ऐसे विषयोंपर प्रकरण दिये गये हैं, जिनका विवरण अन्य ब्राह्मणों में नहीं मिलता।

<sup>(9)9, 2.9-61 (2)99. 3, 3.91 (3) 4.9.4,901</sup> 

<sup>(8) 2. 2.</sup> El (x) x. 2. 9. 29 1 (8) 2.9. 2. x, El

<sup>( 9 ) 9. 6. 3. 81 ( 6 ) 99. 4. 81</sup> 

<sup>(</sup>९) श. प. ब्रा. ११, ५, ७ । (१०) वही. १३।

### ४. आरण्यक और उपनिषद्

आरण्यक और उपनिषद् मुख्यतः दार्शनिक विषयों से सम्बद्ध हैं और संस्कारों पर विशेष प्रकाश नहीं डालते । किन्तु वैदिक यज्ञ और संस्कार उस समय भी अत्यन्त लोकप्रिय थे, अतः इतस्ततः आरण्यकों और उपनिषदों में भी उनका वर्णन प्राप्त हो जाता है । संस्कारों की दृष्टि से 'तैन्तिरीय-आरण्यक' महत्त्वपूर्ण है । उससे विदित होता है कि विवाह सामान्यतः परिषक आयु में होते थे, यतः अविवाहित कन्या का गर्भिणी होना पाप समझा जाता था । ब्रह्मयज्ञ अथवा दैनिक स्वाध्याय की सराहना की गई है । 'परे' संज्ञक पष्ट अध्याय में पितृमेध या दाहिकया के लिए आवश्यक मन्त्र दिए गए हैं ।

उपनिषदों में उपनयन संस्कार से संबद्ध अनेक संदर्भ उपलब्ध होते हैं। प्रतीत होता है कि चार आश्रमों के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा उस समय तक हो चुकी थी। ब्रह्मचारी गुरु के कुल में रहते थे और गोपालन तथा गुरु की ऐसी ही अन्य सेवाएँ करते थे। ब्रह्मविद्या के अध्ययन के लिए भी समाज में गुरु का महत्त्व मान्य हो चुका था और विद्यार्थों को इस प्रयोजन के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था। छान्दोग्य-उपनिषद् कहती है कि आचार्य ही ब्रह्मचारी की एक मात्र गति या आश्रय है तथा आचार्य से ही विद्या का सफल अध्ययन किया जा सकता है। अहत्वे और शाकायन के संलाप में मैत्रायणी-उपनिषद् में अध्ययन के विद्या में प्रतिबन्ध भी उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहा गया है कि गुरु और विद्या के निन्दक अनुज तथा असावधान शिष्य के लिए विद्या का प्रवचन नहीं करना चाहिए। अहत्वे गया असावधान शिष्य के लिए विद्या का प्रवचन नहीं करना चाहिए। अहत्वे गया उपलब्ध किया

<sup>(</sup>१) कुमारीषु कानीनीषु जारिणीषु च ये हिताः। १. २७।

<sup>(</sup>२) वही २.९।

<sup>(</sup>३) त्राचार्यस्तु ते गतिर्वक्ता आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति । ( छा. उ. ४, १४, १)

<sup>(8)8,81</sup> 

<sup>(</sup> ५ ) ऋस्यकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् । ( ऋ. १ )

गया है। ' 'बृहद्रारएयक-उपनिषद्' पवित्र गायत्री मन्त्र को गुप्त रूप से समझाने का प्रयत्न करती है। रे ( बृहदारएयक-उपनिषद् में पवित्र गायत्री मन्त्र की ब्याख्या रहस्यपूर्ण ढंग से की गई है )। तैत्तिरीय-उपनिषद् में अनेक अत्यन्त बहुमूल्य न्यावहारिक निर्देश मिलते हैं, असे गुरुकुल छोड़नेवाले विद्यार्थी के लिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है अनेक पत्नियों के साथ विवाह करना सरभव था जैसा कि याज्ञवल्क्य और उनकी दो पत्नियों के वर्णन से स्पष्ट हैं। छान्दोग्य-उपनिषद् में छोटी आयु में विवाह होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रसङ्ग में 'आटिकि' पत्नी की चर्चा की गई है। उत्तरवर्ती लेखक इसका ताल्पर्य अत्यरूप आयु में विवाहित कन्या से छेते हैं। किन्तु इसका उपहास किया गया है। इसी उपनिषद् में नामकरण की पद्धति की चर्चा अनेक स्थलों पर आई है। वेदों में निष्णात विद्वान् पुत्र की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई है। 'बृहदारण्यक' उपनिषद् में विस्तृत यज्ञिय विधान उपलब्ध होता है। ज्ञान्दोग्य उपनिषद्' में संन्यासी की किसी भी प्रकार की अन्त्येष्टि किया न करने का प्रचलन मिलता है।

### ५. कर्मकाण्ड साहित्य

वैदिक यज्ञों और घरेलु विधि विधानों का व्यवस्थित विवरण पहले पहल श्रौत साहित्य में उपलब्ध होता है। श्रौतसूत्रों में अग्निहोत्र के लिए अग्न्याधान, दुर्भपौर्णमास्य, चातुर्मास्य, पशुयाग, अश्वमेध, राजस्य तथा वाजपेय यज्ञों के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। किन्तु श्रीत सूत्रों में संस्कारों के सम्बन्ध में कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती क्योंकि उनका अधिकांश वैदिक यज्ञों ने ही बेर लिया है। हाँ, गृह्यसूत्रों में सभी प्रकार के प्रचलनों, संस्कारों, किया-काण्ड, प्रथाओं और यज्ञों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मिलते हैं, जिनका अनुष्ठान और पालन करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। इनमें गर्भाधान से मृत्यु और उसके पश्चात् सवदाह पर्यन्त किए जानेवाले संस्कार भी आते हैं। गृह्यसूत्र विवाह से प्रारम्भ कर गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन और समावर्तन

<sup>(</sup>१) ६. २। - (२) ४. १४। (३) १. २। (४) १. १०. १। - (४) ४. १४। - (६) ६. ४।

संस्कारों का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात् वे विवाहित दम्पित द्वारा किए जाने-वाले यज्ञों और विधि-विधानों का निरूपण तथा अन्त में अन्त्येष्टि या शवदाह का वर्णन करते हैं। उनमें संस्कारों से सम्बद्ध प्रत्येक विषय का विस्तृत निरूपण किया गया है और संस्कारों में विभिन्न अवसरों पर उच्चारण किए जाने वाले मन्त्रों और वचनों का उल्लेख है। अनेक गृह्मसूत्रों में अन्त्येष्टि संस्कार छोड़ दिया गया है, क्योंकि अशुभ समझे जाने के कारण इसका वर्णन स्वतन्त्र परिशिष्टों और पितृमेध सूत्रों में हुआ है। संस्कारों के कर्मकाण्डीय पार्श्व पर बल दिया गया तथा उनका सूक्षम वर्णन किया गया है। उनके सामाजिक पार्श्व की ओर या तो साधारण रूप से सङ्केत कर दिया गया है अथवा उनका संचिप्त वर्णन किया गया है। गृह्मसूत्र विभिन्न वैदिक शासाओं और चरणों से सम्बद्ध हैं। अतः अनेक बातों में वे कुछ अंश तक एक दूसरे से मतमेद रखते हैं।

कर्मकाण्डीय साहित्य की अन्य शाखाएँ भी हैं। यद्यपि ये परवर्ती कारू की रचनाएँ हैं तथापि उनका वर्गीकरण गृह्यसूत्रों के ही साथ करना सुविधा-जनक होगा। इनमें विविध कल्प, परिशिष्ट, कारिकाएँ, प्रयोग तथा पद्धतियाँ उन्नेखनीय हैं। श्राद्धकल्पों और मितृमेध सूत्रों में अन्त्येष्टि संस्कार तथा पितृमेध यज्ञके नियमों का वर्णन किया गया है, जो अनेक गृह्यसूत्रों के अनुरूप है। परिशिष्टों में संस्कारों के ऐसे विशिष्ट अङ्गों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिनका गृह्यसूत्र में संचिप्त उन्लेख मिळता है।

संस्कार-सम्बन्धी अन्य रचनाओं—प्रयोगों, पद्धतियों और कारिकाओं में— कालक्रम से विकसित नृतन सामग्री मिलती है और कुछ विषयों में उनमें या तो स्वशाखा से सम्बद्ध गृह्यसूत्रों के समस्त विधि-विधानों अथवा कुछ विशिष्ट क्रिया-कलापों का वर्णन मिलता है। पाणिग्रहण, उपनयन तथा अन्त्येष्टि आदि महत्त्वपूर्ण संस्कारों पर विस्तृत स्वतंत्र रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल पर्यन्त कर्मकाण्डीय साहित्य का अजस स्रोत प्रवाहित होता रहा है।

<sup>(</sup>१) श्राद्धकल्पों में मानव, कात्यायन, शौनक, पैप्पलाद, गौतम, बौधायन तथा हिरण्यकेशी के श्राद्धकल्प सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

६. धर्ममुत्र

धर्म-सूत्र गृद्ध-सूत्रों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और सम्भवतः उन्हीं के क्रम में इनकी रचना हुई है। हिन्दू 'धर्म' शब्द से उचित कर्त्तव्य, विधि और धार्मिक प्रथाओं तथा चलनों का तात्पर्य समझते हैं। अतः अनेक स्थलों पर धर्म-सूत्रों तथा गृद्ध-सूत्रों के वर्ण्य विषय एक दूसरे में समाविष्ट हो जाते हैं। गृद्धसूत्र घरेल्र विधि-विधानों का वर्णन करते हैं जिनके अनुष्ठान की प्रत्येक गृहस्थ से अपेषा की जाती थी, जब कि धर्म-सूत्रों में हिन्दूसमाज के सदस्य के नाते मनुष्य के व्यवहार के नियमों का निरूपण किया गया है और वे किसी भी प्रकार के कर्म-काण्डीय क्रिया-कलापों का वर्णन नहीं करते। धर्म-सूत्र वर्ण और आश्रम का निरूपण करते हैं। आश्रम-धर्म के अन्तर्गत उपनयन और विवाह से सम्बद्ध नियमों का विश्वद वर्णन किया गया है। उनमें समावर्तन, उपाकर्म, अनध्याय, अशौच, श्राद्ध और मधुपर्कविषयक नियमों का भी समावेश है। वे संस्कारों के सामाजिक अंगों का सविस्तर निरूपण करते हैं, जिनकी ओर गृद्धसूत्रों में सङ्केतमात्र किया गया है।

७. स्मृतियाँ

स्मृतियाँ धर्म-सूत्रों के परवर्ती तथा सुन्यवस्थित विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। धर्म-सूत्रों के समान वे भी मुख्यतः कर्म-काण्ड की अपेखा मनुष्य के सामाजिक व्यवहार से ही सम्बन्धित हैं। उनके वर्ण्य विषयों का वर्गीकरण आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त इन तीन शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है। प्रथम शीर्षक के अन्तर्गत संस्कारों और उनकी नियामक विधियाँ दी गई हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले नियमों का उखलेख है। उपनयन और विवाह का सर्वाधिक और पूर्ण वर्णन किया गया है, क्योंकि इन संस्कारों से वैयक्तिक जीवन के प्रथम और द्वितीय सोपान प्रारम्भ होते हैं। प्रश्च-महायज्ञों का भी स्मृतियों में मुख्य स्थान है। मनुस्मृति इन्हें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान देती और इनका विस्तृत निरूपण करती है। स्मृतियों से हमें स्तुतियों, यज्ञों, गृहस्थ के कर्तव्यों, अध्यारम-सम्बन्धी धारणाओं तथा अन्त्येष्टिऔर श्राद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इनमें संस्कार करने के अधिकार, छोटे-छोटे विधि-विधानों तथा क्रियाओं और जीवन के विविध अवसरों पर विविध पौराणिक देवताओं

<sup>(</sup>१) ३. ६७-७५।

२ हि०

के अर्चन आदि ऐसे विषयों की चर्चा की गई है, जिनके सम्बन्ध में गृद्धास्त और धर्म-सूत्र प्रायः मीन हैं। किन्तु सभी स्मृतियों में संस्कारों का निरूपण नहीं किया गया है। कितपय स्मृतियों में केवल व्यवहार या विधि का ही निरूपण हुआ है, यथा, नारद-स्मृतिमें तो कुछ स्मृतियाँ प्रायश्चित्तों के वर्णन तक ही अपने को सीमित रखती हैं, जैसे, पराशर-स्मृति। प्रायश्चित्तों के अन्तर्गत जन्म-मरण-जन्य अशौच का वर्णन किया गया है। जहाँ तक संस्कारों का सम्बन्ध है, स्मृतियों की मुख्य विशेषता यह है कि वे वैदिक हिन्दुओं के समात और पौराणिक धर्म के मध्य में संक्रमण-काल की कड़ी हैं। वे वैदिक यज्ञों की नाममात्र भी चर्चा न कर संस्कारों तथा अर्चना के नवीन प्रकारों का निरूपण करती हैं। संस्कारों के सामाजिक पार्थों पर ब्यापक बन्धन लगाए गए, यथा, आधुनिकतम स्मृतियों में अन्तर्जातीय विवाह की पूर्ण अमान्यता।

#### ८. महाकाव्य

महाकाव्य भी संस्कारों के विषय में थोड़ी-बहुत जानकारी देते हैं। ब्राह्मणों ने, जो कि साहित्य के संरच्छक थे, अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए महाकाव्यों का उपयोग किया, क्योंकि वे अब लोकप्रिय हो चले थे। अतः महाभारत में ऐसे अनेक धार्मिक और संस्कार-सम्बन्धी तस्वों का समावेश हो गया जो मृलतः हिन्दू धर्म में नहीं थे तथा महाभारत हिन्दू धर्म का प्रामाणिक प्रन्थ बन गया। ईसा की ५ वीं शताब्दी के पूर्व ही महाभारत संहिता के रूप में मान्य हो चुका था। संस्कार-विषयक अनेक प्रकरणों पर टीकाओं और निवन्धों में महाभारत के विपुल उद्धरण उपलब्ध होते हैं। धर्मशास्त्र पर लिखे गए निबन्धों में 'भारते' अर्थात् 'महाभारत में' शब्द का प्रायः प्रयोग किया गया है; जिससे विदित होता है कि महाभारत तथा स्मृतियों के मध्य अस्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान है। 'मनुस्मृति' और महाभारत में अनेक समान श्लोक मिलते हैं। वृद्धगौतम-स्मृति', बृहस्पति-स्मृति और यम-स्मृति मूलतः

<sup>(</sup>१) बूलर और किष्टेः कन्ट्रिव्यूशन दु दि हिस्ट्री आॅव् महाभारत, १८९२, ४-२७।

<sup>(</sup>२) तुलना वी. मि. संः; सं. च. श्रादि।

<sup>(</sup>३) धर्मशास्त्र-संग्रह, कलकत्ता। १८७६, भा. २, पृ. ४९७–६३५; तुलना इस्लामपुरकर, इ. क. की भूमिका पृ. ६-९।

महाभारत के ही अंग थे। रामायण, रघुवंश तथा कुमारसंभव जैसे महाकाष्य और उत्तर-रामचरित आदि नाटक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनसे संस्कार से सम्बद्ध अनेक जटिल विषयों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

#### ९. पुराण

संस्कारों के अध्ययन की दृष्टि से पुराण महाकाक्यों की अपेषा कम महस्वपूर्ण नहीं हैं। धर्मशास्त्रीय साहित्य पर इनका उल्लेखनीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्राचीनतम धर्मशास्त्रों में उपछ्क्य पुराणों के उद्धरण, पुराणों की तक्ष्वाछीन छोकप्रियता का साद्य देते हैं। वे अनेक प्रकार से स्मृतियों से सम्बद्ध हैं। आपस्तम्ब धर्म-सूत्र 'भविष्यपुराण' का विशेष रूप से उल्लेख करता है। श्राद्ध पर छिखते हुए कैलेण्ड ने मार्कएडेय-पुराण और गौतम-स्मृति, विष्णुधर्मोत्तर-पुराण और विष्णु-स्मृति, चतुर्विशति-पुराण और मानव-श्राद्धकरप, कूर्म-पुराण और औश्रानस-स्मृति तथा ब्रह्मपुराण और कठीय विधि-विधानों के बीच विद्यमान सम्बन्ध का निरूपण किया है। पुराणों और स्मृतियों में संस्कारों से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्रकरणों का पूर्णतः समान वर्णन मिलता है। इसी प्रकार याज्ञवहन्य-स्मृति और अग्नि तथा गरुड-पुराणों का श्राद्ध-करप एक ही है। 'भविष्य पुराण' में मनुस्मृति के प्रथम तीन अध्यायों से अनेक छम्बे उद्धरण ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। 'छघुहारीत-स्मृति' नृसिंह-पुराण के उद्धरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

पुराण हिन्दुओं के धार्मिक विधि-विधानों, प्रथाओं, चलनों, ब्रतों तथा भोजों का निरूपण करते हैं और इस प्रकार संस्कारों के अनेक अंगों पर प्रकाश पड़ता है। नचन्न-विद्या-सम्बन्धी विचार, जिनका संस्कारों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है, पुराणों में ही विकसित हुए हैं। शरीर के विविध चिह्नों को, जिनके आधार पर वर या वधू की उपयुक्तता निश्चित की जाती है, लिंगपुराण में देवी रूप दिया गया है। उपराण नियामक तस्त्व का भी काम करते रहे और उन्होंने मध्यकाल में हिन्दू समाज की रहा की। अनेक प्राचीन प्रथाओं और

<sup>(</sup>१) श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र १. २४. ६।

<sup>(</sup>२) Altind Ahneneult. ६८. ७९. १९२।

<sup>(</sup>३) वी. मि. सं. भा. १ में उद्धृत।

चळनों पर, जो समाज के छिए हानिप्रद हो गए थे, ब्रह्म<sup>9</sup> और आदि्त्य-पुराणों<sup>2</sup> ने कछिवर्ज्य मानकर प्रतिबन्ध लगा दिया ।

#### १०. टीकाएँ

उपलब्ध गृह्यसूत्रों, धर्मसूत्रों और स्मृतियों की टीकाएँ भी संस्कारों के विषय में परवर्ती और नवीन जानकारी देती हैं। यद्यपि वे प्राचीन प्रन्थों की ठ्याख्या करने का प्रस्ताव करती हैं किन्तु उनमें वे केवल प्राचीन वचनों को स्पष्ट ही नहीं करती अपितु अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ भी देती हैं। वे अनेक अंशों में आकर प्रन्थों की पूरक हैं तथा उनका परिसीमन करती हैं। इस प्रकार उनमें समाज की नवीन अवस्था की प्रतिच्छाया मिलती है, जब कि धर्मशाखों की अनेक प्राचीन विधियाँ पुरानी पड़ गयी थीं और नवीन नियमों की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। वे विल्खण व्याख्याओं, विस्तार, नियमन तथा कुछ बातों को अनियमित घोषित करने के माध्यम से ही ऐसा कर सकती थीं। सत्य तो यह है कि टीकाएँ मूल प्रन्थों की अपेचा आजकल अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विविध प्रदेशों के हिन्दू उनमें प्रचलित किसी विशिष्ट टीका का ही अनुसरण करते हैं। आधुनिक पण्डित उन प्राचीन प्रमाणों को भी अमान्य ठहरा देते हैं जो टीकाकारों द्वारा उद्धत नहीं किए गए हैं।

#### ११. मध्यकालीन निबन्ध

मध्यकालीन निवन्धों ने संस्कारों को एक नवीन दिशा दी। गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र विभिन्न वैदिक सम्प्रदायों से सम्बद्ध थे और स्मृतियाँ भी कुछ दूर तक उनसे सम्बन्धित थीं, किन्तु निवन्ध किसी भी वैदिक सम्प्रदाय के प्रति आप्रह नहीं रखते। अपितु वे प्रकृति और वर्णन की दृष्टि से विद्वत्तापूर्ण तथा व्यापक कृतियाँ हैं। निबन्ध धर्म के विविध प्रकरणों के विषय में प्राचीन स्नोतों के विशद संस्करण हैं। संस्कारों का निरूपण स्वतंत्र प्रकरण में किया गया है जिसे

 <sup>(</sup>१) गोत्रान्मातुः सिपण्डाच विवाहो गोवधस्तथा ।
 नराश्वमेधौ मद्यं च कलौ वर्ज्यँ द्विजातिभिः ॥

ना. स्मृ. पृ. २६१ में उद्धृत

<sup>(</sup>२) कलिवर्ज्यपर चतुर्वर्गचिन्तामणि तथा नाः स्पृः पृः २६२ पर उद्धृत ।

संस्कार-कार्यं , संस्कार-प्रकाश वादि विभिन्न नाम दिये गये हैं। उनमें अनेक प्राचीन और अप्रचलित संस्कारीं की पुनरावृत्ति भी मिलती है। पाठों का वर्गी-करण लेखकों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से किया है। वे रचनाओं के कालक्रम की ओर ध्यान न देकर प्राचीन पाठों का मनमानी ढंग से समन्वय करने का प्रयक्त करते हैं। विविध प्रान्तों में विविध निबन्ध प्रचलित हैं, अतः उनमें एक ही विषय में परस्पर विरोधी-विचारों का समावेश दृष्टिगोचर होता है।

१२. प्रथाएँ

आरम्भ से ही प्रथाएँ हिन्दू धर्म का एक प्रमुख आधार मानी जाती रही हैं। गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब तथा वसिष्ट धर्मसूत्र और मनु तथा याझवल्क्य स्मृतियाँ सभी प्रथाओं का प्रमाण की सूची में परिगणन करती हैं। किन्तु हिन्दू-धर्मका कोई भी अङ्ग संस्कारों की अपेन्ना प्रधाओं पर अधिक आधारित नहीं हैं, जो लोक-थ्रिय विश्वासीं तथा चलनों से उत्पन्न हुए और राज्य के हस्तचेप के विना स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। गृह्य-सूत्र प्रायः संस्कारों के अनुष्ठान में अनुष्टाता के कुछ की प्रथाओं की चर्चा करते हैं। यथार्थ तो यह है कि गृह्य-सूत्रों में संकलन के पूर्व संस्कारों का एकमात्र आधार प्रथाएँ ही थीं। किन्तु फिर भी अनेक प्रथाएँ जिनका संकछन नहीं किया जासका, संस्कारों के विषय में प्रमाण मानी जाती रहीं । विवाह-संस्कार के नियमों का उक्लेख करते हुए आश्वलायन-गृह्य-सूत्र में कहा गया है कि 'विविध जनपदों और ग्रामों के चलन तथा प्रयाएँ एक दूसरे से भिन्न हैं, विवाह के सम्बन्ध में उन सभी का पालन करना चाहिए। हम केवल सामान्य विषयों का ही निर्देश कर रहे हैं'। विवाह, जन्म आदि जैसे हर्ष के अवसरों पर धार्मिक विधि-विधानों तथा क्रियायों में सम्बन्धित जनसाधारण की रुचि और परिष्कार के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक ही था। आपस्तम्ब अन्त्येष्टि के विषय में महिलाओं की प्रामाणिकता का विशेष रूप से उक्लेख करते हैं क्योंकि वे समाज के सर्वाधिक पुरातनतावादी तस्व हैं। वे कहते हैं कि स्त्रियाँ जैसा कहें वैसा करना चाहिए । बौधायन

<sup>(</sup>१) सं. च. में। (२) वी. मि. में। (३) देखिये, पृ. १, २।

<sup>(</sup>४) त्राथ खलूचावचा जनपद्धर्मा प्रामधर्माध्य तान् विवाहे प्रतीयात्। यत्तु समानं तद् वद्यामः। १.५.१.।

<sup>(</sup> ५ ) यत् स्त्रिय त्राहुस्तत् कुर्युः । त्रापः धः सूः १. १. ६. ।

अशोच के विषय में कहता है, कि 'शेष कियायों के विषय में लोक (परम्परा) का अनुसरण करना चाहिए', वयों कि अन्त्येष्टि कियायें स्थानीय विश्वासों और अन्धविश्वासों से चिनष्ट रूप से सम्बन्धित थीं। इसप्रकार स्मृतियों के आलेख के विपरीत प्रथाएँ गतिशील शक्ति थीं, जो उनमें समय समय पर आवश्यक परिवर्तन करती रहती थीं। विधि-विधान या संस्कार की पद्धति निश्चित करने में उनका महस्वपूर्ण योग रहा है।

प्रथाओं को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जासकता है। प्रथम वर्ग में देशाचार या विशेष प्रदेशों में प्रचलित प्रथाएँ आती हैं, यथा-दिल्लण भारत में मामा की लड़की से विवाह करना प्रचलित है, जो अन्यत्र प्रतिषिद्ध है। दूसरे वर्ग में कुलाचार या पारिवारिक प्रथाएँ आती हैं, उदाहरणार्थ शिखाओं की संख्या व स्थान का निश्चय संस्कार्य व्यक्ति के प्रवर के आधार पर किया जाता था। लौगािच के अनुसार, कमुजावसिष्टों को दाहिनी ओर और अत्रिकारयपों को दोनों ओर शिखा रखनी चाहिए तथा मृगुओं को मुण्डित रहना चाहिए। अनितम वर्ग जात्याचार या जाति-बिरादरी में प्रचलित प्रथाओं का है, जैसे-राचस और गान्धव विवाह अवांकुनीय समझे जाते थे, तथािप चित्रयों के लिए वे मान्य थे। व

#### १३. भारत-ईरानीय, भारोपीय और सामी आधार

हिन्दू-संस्कारों के सम्बन्ध में जानकारी के आधार भारतीय साहित्य और प्रथाओं तक ही, सीमित नहीं हैं। कितपय संस्कार, विशेषतः संस्कारों के अनेक अङ्गों का सम्बन्ध प्राग्वैदिक काल से स्थापित किया जा सकता है, जब भारत-ईरानीय तथा कुछ भारोपीय लोग सामान्य विश्वासों में सहभागी होते हुए तथा समान धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए एक साथ रहते थे। अवेस्ता में अङ्कित धर्म वैदिक धर्म से अत्यन्त समानता रखता है और पारसीक धर्म में हिन्दू-संस्कारों से मिलती जलती कुछ धार्मिक विधियाँ अभी तक सुरिकत हैं, यथा—जातकर्म, अन्नप्राशन और उपनयन संस्कार। अग्नि का अर्चन

<sup>(</sup>१) शेषिकयायां लोकोऽनुरोध्यः। वृ. पि. सू.

<sup>(</sup>२) बौ. ध. सू. १. १. १७।

<sup>(</sup>३) चूडाः कारयेत दक्षिणतः कमुजानसिष्ठानां, उभयतोऽत्रिकाश्यपानां मुण्डाः भृगवः । लौगाक्षि नीः मिः संः भाः १. पृः ३१५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>४) म. स्मृ. ३. २३, २४।

और यक्त की पद्धति हिन्दू तथा पारसीक दोनों धर्मों में एक समान थीं।
यूनानी और रूमी धर्म भी यिष्ठ्य थे और उनके धार्मिक विधि-विधान अनेक
अंशों में हिन्दू-संस्कारों के समान थे, उदाहरणार्थ, स्थूल रूप-रेखा की दृष्टि से
विवाह की यूनानी पद्धतियाँ हिन्दुओं के समान थीं। अतः हिन्दू-संस्कारों के
अध्ययन के लिए इन धर्मों का ज्ञान समुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
क्योंकि प्राचीन काल में धार्मिक विधि-विधान सार्वभौम थे, अतः अ-भारोपीय
जातियों में भी समानान्तर धार्मिक क्रियाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। सामी
धर्मों में अनेक धार्मिक विधियाँ प्रचलित हैं, जिनका प्रादुर्भाव अध्यन्त प्राचीन
काल में हुआ था और जिनका अनुष्ठान मनुष्य जीवन में महस्वपूर्ण अवसरों
पर किया जाता है। ईसाई धार्मिक विधियाँ मूलतः सामी स्रोतों से ही
विकसित दुई हैं, यद्यि आगे चलकर यूरोप में प्रसार के समय उनमें अनेक
आर्थतस्वों का समावेश हो गया है। ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों में जातकर्म
(कन्फर्मेशन), नामकरण (बैप्टिज्य) विवाह आदि संस्कार प्रचलित हैं। ये हिन्दू
और सामी धार्मिक कियायों के बीच तुलना के साधन का काम दे सकते
हैं, जो विचारों के समान अनुक्रम से उत्पक्ष हुई हैं।

# १४. आधारों का सापेक्ष महत्त्व

वेदों से प्राप्त सामान्य जानकारी प्रधानतः प्रासंगिक होते हुए भी अत्यन्त विश्वसनीय है। इनमें पुरोहितों के समान किव धार्मिक क्रियाओं को छादने का प्रयत्न नहीं करता अपितु वह केवल छोक-प्रिय स्नोतों और धार्मिक विधियों का ही समावेश करता है। विवाह और अन्त्येष्टि आदि विशेष अवसरों पर उच्चारण की जानेवाली ऋचाएँ धार्मिक क्रियायों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती हैं। विण्टरनिस्त इन्हें 'वर्णनात्मक गीत' कहते हैं। मले ही यह सस्य हो, किन्तु हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि वैदिक किव ने यथासम्भव वास्तिवकता के प्रति यथार्थ रहने का प्रयास अवस्य किया होगा। यदि हम यह सिद्धान्त मान भी छें कि वैदिक मंत्र हदय की कवित्वमय अभिन्यक्ति हैं और धार्मिक विधियों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, तो भी वैदिक गायकों के तत्कालीन कर्मकाण्डीय वातावरण से प्रभावित होने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उपनिषदों, पुराणों और महाकान्यों

<sup>(</sup>१) ए हिस्ट्री ऋॉव् इंडियन लिटरेचर, भा. १. पृ. १५४।

में उपलब्ध आकत्मिक प्रसंगों की भी यही दशा है। उनका पोषक तथा पुरक मुल्य है। 'बाह्मणों' में कर्म-कण्डों की चर्चा कलपनात्मक है, और उनका विश्लेषण तथा व्याख्या अत्यन्त विलक्षण हैं। अतः हम उन्हें जैसे के तैसे रूप में नहीं ले सकते । कुछ भी हो, अरयुक्ति और कल्पना के होने पर भी, हमें यज्ञों और धार्मिक क्रियायों की चमत्कारक शक्तियों में विश्वास रखनेवाले जन-साधारण का मानसिक चित्र उपलब्ध होता है। 'ब्राह्मणों' की कर्मकाण्डीय विधियों का उपयोग और प्रसार परवर्ती सन्नी में किया गया है। अतः इसमें कोई भी सन्देह नहीं रह जाता कि ये कियायें अपने समय के लिए विश्वसनीय हैं। कर्मकाण्ड-साहित्य में प्राचीन काल की साधारण क्रियाओं का अत्यन्त विस्तार किया गया है। कर्म-काण्ड के विस्तार के लिए पुरोहित बहुत कुछ उत्तरदायी हैं, किन्तु धार्मिक विधि-विधान तथा कियाएँ उनकी अपनी सृष्टि नहीं, अपितु मुख्यतः उन्होंने सामान्य चलनों को ही अङ्कित किया है, यद्यपि उनमें उन्होंने परिष्कार कर दिया और उन्हे युक्तिसंक्षत रूप देने का प्रयत किया। यदि वे कर्मकाण्ड मूळतः छोक-प्रिय न होते तो ये इतने सार्वमीम तथा चिरस्थायी नहीं हो सकते थे। संस्कारों का वर्णन करते समय हम मुख्यतः साहित्य के इस वर्ग पर आश्रित रहे हैं। धर्म-सूत्र और स्मृतियाँ जो नियमों तथा निर्देशों का निरूपण करती हैं, संस्कारों की दृष्टि से गृह्य-सत्रों के समान वपयोगी नहीं हैं। उनमें आदर्श अधिक है जिसका अनुसरण केवल आंशिक रूप से किया जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में सनुष्य पर धर्म का नियन्त्रण अत्यन्त न्यापक था, अतः इन नियमों तथा निर्देशों को आदर की इष्टि से देखा तथा बड़ी दूर तक इनका पालन किया जाता था। धर्म-सूत्र और स्मृतियाँ किसी भी वैदिक शाला से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध नहीं थीं और उनका अनुसरण सार्वभौम रूप से होता था। अतः प्रस्तुत प्रबन्ध में उनके नियमों और निर्देशों को यथातथ्य रूप में समझा और उनका प्रयोग किया गया है। टीकाओं और निबन्धों के विचार अपने समय के लिए मूल-प्रंथों की अपेचा अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि मूल-प्रन्थ अत्यन्त प्राचीनकाल में भिन्न परिस्थितियों में छिखे गए थे। कुछ भी हो प्राचीन प्रन्थों पर उनकी व्याख्याएँ प्रत्येक काल के छिए मान्य नहीं हो सकतीं जैसा कि टीकाकार दिखाने का प्रयत्न करते हैं।

## द्वितीय अध्याय संस्कार का अर्थ और उनकी संख्या

### १. 'संस्कार' शब्द का अर्थ

संस्कार शब्द का दूसरी माषा में याथातथ्य अनुवाद करना असम्भव है। अंग्रेजी के 'सिरीमॅनी' ( Ceremony ) और छैटिन के 'सिरीमोनिया' (Caerimonia) शब्दों में संस्कार शब्द का अर्थ व्यक्त करने की समता नहीं है। इसकी अपेचा 'सिरीमॅनी' शब्द का प्रयोग संस्कृत 'कर्म' अथवा सामान्यरूप से धार्मिक कियाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। संस्कार का अभिनाय निरी बाह्य धार्मिक क्रियाओं, अनुशासित अनुष्ठान, व्यर्थ आडम्बर, कोरा कर्मकाण्ड, राज्यद्वारा निर्दिष्ट चलनों, औपचारिकताओं तथा अनुशासित व्यवहार से नहीं हैं, जैसा कि साधारणतः समझा जाता है। और न उसका अभिप्राय उन विधि-विधानों तथा कर्मकाण्ड से ही है. जिनसे हम विधि का स्वरूप. धार्मिक कृत्य अथवा अनुष्ठान के लिए आवश्यक अथवा सामान्य क्रिया अथवा किसी चर्च के विशिष्ट चलनों के अर्थ लेते हैं<sup>र</sup>।संस्कार शब्द का अधिक उपयुक्त पर्याय अंग्रेजी का सेकामेण्ट शब्द है, जिसका अर्थ है 'धार्मिक विधि-विधान अथवा कृत्य जो आन्तरिक तथा आत्मिक सौन्दर्य का बाह्य तथा इश्य प्रतीक माना जाता है', और जिसका व्यवहार प्राच्य, प्राक-सुधार-कालीन पाश्चास्य तथा रोमन कैथॉलिक चर्च बपतिस्मा, सम्पुष्टि (कन्फर्मेशन), युलारिस्त, वत (पीनान्स), अभ्यञ्जन (एक्स्ट्रीम अंक्शन), आदेश तथा विवाह के सात क्रत्याँ के लिए करते थे। किसी वचन अथवा प्रतिमा की पुष्टि, रहस्यपूर्ण महस्व की वस्तु, पवित्र प्रभाव तथा प्रतीक भी 'सैकामेन्ट शब्द का अर्थ है3। इस प्रकार

<sup>(</sup>१) ब्रॉक्सफोर्ड डिक्शनरी 'Ceremony' शब्द।

<sup>(</sup>२) " " Rite शब्द।

<sup>(</sup>३) " Sacrament शब्द।

यह अनेक अन्य धार्मिक चेत्रों को भी व्याप्त कर लेता है, जो संस्कृत साहित्य में शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्रत आदि शब्दों के अन्तर्गत आते हैं।

संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की सम् पूर्वक 'कृज्' धातु से 'धज्' प्रत्यय कर के की गई है (सम् + √कृ + धज् = संस्कार ), और इसका प्रयोग अनेक अधों में किया जाता है। मीमांसक यशाङ्गभूत पुरोडाश आदि की विधिवत् शुद्धि से इसका आशय समझते हैं। अद्वैतवेदान्ती जीव पर शारीरिक क्रियाओं के मिथ्या आरोप को संस्कार मानते हैं। नैयायिक भावों को व्यक्त करने की आरम-व्यक्षक शक्ति को संस्कार समझते हैं, जिसका परिगणन वैशेषिक दर्शन में चौबीस गुणों के अन्तर्गत किया गया है। संस्कृत साहिस्य में इसका प्रयोग शिचा, संस्कृति, प्रशिचण , सौजन्य, पूर्णता, व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धि , संस्करण, परिष्करण , शोभा, आभूषण , प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, खार्मिक-विधि, स्मरणशक्ति, स्मरणशक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव , शुद्धि-क्रिया, धार्मिक-विधि, विधान , अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम, क्रिया की विशेषता आदि अर्थों में हुआ है। 1°

- (१) प्रोक्षणादिजन्यसंस्कारो यज्ञाङ्ग-पुरोडाशोष्त्रिति द्रव्यधर्मः । नाचस्पत्य बृहदिमधान, ५. पृ० ५१८८ ।
- (२) स्नानाचमनादिजन्याः संस्कारा देहे उत्पद्यमानानि तद्दभिधानानि जीवे कल्प्यन्ते । वही.
- (३) निसर्गसंस्कारविनीत इत्यासौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दाभाक्। रघुवंश, ३. ३५।
- (४) संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च चिभूषितश्च। कुमारसम्भव, १. २८।
- (५) प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं वभौ। रघुवंश, ३. १८।
- (६) स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमधेक्षते । शाकुन्तल, ७, ३३।
- (७) यत्तवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् । हितोपदेश, १-८।
- (८,) संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । तर्कसंप्रह ।
- ( ९ ) कार्यः शारीर-संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च । म. स्मृ. २. २६ ।
- (१०) फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव । रघुवंश, १. २०।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संस्कार शब्द के साथ विलक्षण अर्थों का योग हो गया है, जो इसके दीर्घ इतिहास-क्रम में इसके साथ संयुक्त हो गए हैं। इसका अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के देहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिये किये जानेवाले अनुष्टानों में से है, जिनसे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके। किन्तु हिन्दू संस्कारों में अनेक आरम्भिक विचार, धार्मिक-विधि-विधान, उनके सहवर्ती नियम तथा अनुष्टान भी समाविष्ट हैं, जिनका उद्देश्य केवल औपचारिक देहिक संस्कार ही न होकर संस्कार्य व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तिस्व का परिष्कार, शुद्धि और पूर्णता भी है। साधारणतः यह समझा जाता था कि सविधि संस्कारों के अनुष्टान से संस्कृत व्यक्ति में विलक्षण तथा अवर्णनीय गुणों का प्रादुर्माव हो जाता है?। संस्कार शब्द का प्रयोग इस सामृहिक अर्थ में होता था।

संस्कारों का उदय वैदिक काल या उससे पूर्व हो चुका था, जैसा कि वेदों के विशेष कर्मकाण्डीय मन्त्रों रे से विदित होता है। किन्तु वैदिक साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता। ब्राह्मण साहित्य में भी इस शब्द का उस्लेख नहीं है, यद्यपि इसके विशेष प्रकरणों में उपनयन, अन्त्येष्ट आदि कतिपय संस्कारों के अङ्गों का वर्णन किया गया है ।

मीमांसक इस शब्द का व्यवहार वैयक्तिक शुद्धि के लिये किये जानेवाले अनुष्ठानों के लिये न कर अग्नि में आहुति देने के पूर्व यशिय सामग्री के परिष्कार के लिये करते हैं ।

### २. संस्कारों का विस्तार और संख्या

(क) गृह्यसूत्र—शास्त्रीय दृष्टि से संस्कार गृह्यसूत्रों के विषयचेत्र के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु यहाँ भी संस्कार शब्द का प्रयोग उसके वास्तविक

<sup>(</sup>१) त्रात्मशरीरान्यतरिनष्ठो विहितिकयाजन्योऽतिशयविशेषः संस्कारः। वी. सि. सं. भा. १, पृ० १३२.।

<sup>(</sup>२) देखिये, पृ० २ पादटिप्पणियाँ।

<sup>(</sup>३) श. ब्रा. ११-१४।

<sup>(</sup>४) ब्रीह्मादेश्व यज्ञाङ्गताप्रदानाय वैदिकमार्गेण प्रोक्षणादिः । बावस्पत्य बृहद्भिधान, भाः ५. पृ० ५१५८ ।

अर्थ में उपलब्ध नहीं होता। वे भी मीमांसकों के ही अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं और 'पद्भ-भू-संस्कार' और पाक-संस्कार का उल्लेख करते हैं जिससे वे यिश्वयभूमि के मार्जन, सेचन और शृद्धि तथा आहवनीय सामग्री के उवालने अथवा तैयार करने का आशय लेते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान पर यञ्चों का गहरा प्रभाव था। अतः वे समस्त गृद्ध विधि-विधानों का वर्णीकरण विविध यज्ञों के नामों के अन्तर्गत करते हैं?। देहिक संस्कारों का अन्तर्भाव पाकयज्ञों में कर लिया गया । पारस्कर गृह्यसूत्र पाकयज्ञों को चार मार्गो—हुत, आहुत, प्रहुत और प्राशित—में विभक्त करता है। वौधायन गृह्यसूत्र पाकयज्ञों का वर्गीकरण निम्निलिसत सात शीर्षकों के अन्तर्गत करता है:—हुत, प्रहुत, आहुत, श्रुलगव, विल्हरण, प्रत्यवरोहण तथा अष्टकाहोम। वह इन्हें निम्न प्रकार से समझता है:

जब यज्ञ में आहुति दे दी जाती है, तो उसे हुत कहते हैं। इसके अन्तर्गत विवाह से सीमन्तोन्नयन पर्यन्त संस्कार समाविष्ट हैं। अग्न में आहुति देने के पश्चात् जब ब्राह्मणों तथा अन्य व्यक्तियों को दान, दिल्ला दी जाती है, तो उसे प्रहुत कहा जाता है। इसमें जातकर्म से चौळ पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कारों का समावेश हो जाता है। आहुति तथा ब्राह्मणों को दिल्ला देने के अनन्तर, जब कोई स्वयं अन्य व्यक्तियों से उपहार प्राप्त करता है, तो उसे आहुत कहते हैं।

उपनयन और समावर्तन संस्कार इसमें अन्तर्भूत हैं। इस प्रकार, जिनका नाम आगे चलकर संस्कार रखा गया, यहाँ उनका निरूपण गृह्य-यज्ञों के रूप में किया गया है। उनमें दैहिक पवित्रता तथा व्यक्तिस्व की पूर्णता से सम्बद्ध कोई स्पष्ट विचार दृष्टिगोचर नहीं होता। धार्मिक कृत्यों का केन्द्र व्यक्ति नहीं, देवता हैं। अतः दैहिक संस्कारों सहित सम्पूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान आराधन के लिये किया जाता था।

<sup>(</sup>१) आ. गृ. सू. १. ३. १; पा. गृ. सू. १. १. २; गो. गृ. सू. ।

<sup>(</sup>२) १. १. ९; स. ए. सू. १. २. १; पा. ए. सू. १. ४१; आ. ए. सू. १. १. २. १

<sup>(</sup>३) बौ. गृ. सू. १. १. १--१२।

वैखानस स्मार्तसूत्रों में देहिक संस्कारों तथा विभिन्न अवसरों पर देवाराधन के लिये सम्पन्न किये जानेवाले यज्ञों में अपेचाकृत स्पष्ट विभेद स्थापित किया गया है। इनमें ऋतुसङ्गमन अथवा गर्भाधान से विवाह पर्यन्त अष्टादश शारीर संस्कारों का उन्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त यही प्रन्थ संस्कारों से स्वतन्त्र बाईस यज्ञों का उन्लेख करता है । इनमें पद्ममहायज्ञ, सात पाकयज्ञ, सात हिवर्यज्ञ और सात सोमयज्ञ भी समाविष्ट हैं। सच पूछा जाय तो ये वैयक्तिक संस्कार नहीं, दैनिक तथा ऋतुओं से सम्बन्धित यज्ञ हैं।

गृह्यसूत्र साधारणतः विवाह से आरम्भ कर समावर्तन पर्यन्त दैहिक संस्कारों का निरूपण करते हैं। उनमें से अधिकांश अन्त्येष्टि का उल्लेख नहीं करते। केवल पाराशर, आश्वलायन तथा बौधायन आदि ही इसका वर्णन करते हैं। गृह्यसूत्रों में विणित संस्कारों की संख्या निम्नलिखित प्रकार है। इनमें बारह से लेकर अठारह तक संख्याएँ दी गई हैं और विविध सुचियों में दिसंस्कारों के नामों में थोड़ा बहुत भेद है तथा कहीं कुछ बदाया गया है और

कहीं घटाया।

| आश्वलायन गृह्यसूत्र | प्राप्तका भगायन | बौधायन गृह्यसूत्र      |
|---------------------|-----------------|------------------------|
|                     |                 |                        |
| १. विवाह            | १. विवाह        | १. विवाह               |
| २. गर्भाषान         | . २. गर्भाघान   | २. गर्भाधान            |
| ३. पुंसवन           | ३. पुंसवन       | ३. पुंसवन              |
| ४. सीमन्तोन्नयन     | ४. सीमन्तोन्नयन | ४. सीमन्तोन्नयन        |
| ५. जातकर्म          | ्रेष. जातकर्म   | ्र ५. जातकर्म          |
| ६. नामकरण           | ६. नामकरण       | ६. नामकरण              |
| ७. चूडाकर्म         | ७. निष्क्रमण    | ७. उपनिष्कमण           |
| ८. अन्नप्राधन       | ८. अन्नप्राशन   | ८. अञ्चप्राशन          |
| ९. उपनयन            | ९. चूडाकर्म     | ९. चूडाकर्म            |
| १०. समावर्तन        | १०. उपनयन       | १०. कर्णवेध (गृह्यशेष) |
| ११. अन्त्येष्ट      | ११. केशान्त     | ११. उपनयन              |
|                     | १२. समावर्तन    | १२. समावर्तन           |
|                     | १३. अन्त्येष्टि | १३. पितृमेध            |
|                     |                 |                        |

<sup>(9) 9.9.1</sup> 

<sup>(</sup>२) वही.।

### ि हिन्दू संस्कार

| वाराह गृह्यसूत्र | वैस्तानस गृह्यसूत्र |
|------------------|---------------------|
| १. जातकमें       | १. ऋतुसङ्गमन        |
| २. नामकरण        | २. गर्भाधान         |
| ३. दन्तोद्रमन    | ३. सीमन्त           |
| ४. अन्नप्राशन    | ४. विष्णुबल्डि      |
| ५. चूडाकर्ण      | ५. जातकर्म          |
| ६. उपनयन         | ६. उत्थान           |
| ७. वेद-व्रतानि   | ७. नामकरण           |
| ८. गोदान         | ८. अन्नप्राज्ञन     |
| ९. समावर्तन      | ९. प्रवसागमन        |
| १०. विवाह        | १०. पिण्डवर्धन      |
| ११. गर्भाधान     | ११. चीलक            |
|                  | १२. उपनयन           |
| १३. सीमन्तोन्नयन | १३. पारायण          |
|                  | १४. व्रतबन्धविसर्ग  |
|                  | १५. उपाकर्म         |
|                  | १६. उत्सर्जन        |
|                  | १७. समावर्तन        |
|                  | १८. पाणिप्रहण       |
|                  |                     |

( ख ) धर्मसूत्र-क्योंकि उनका अधिकांश भाग विधि और प्रथाओं के विवरण ने ही वेर छिया है, अतः समस्त धर्मसूत्रों में संस्कारों का वर्णन तथा परिसंख्यान नहीं किया गया है। तथापि उनमें उपनयन, विवाह, उपाकर्म, उत्सर्जन, अनध्याय और अशौच आदि के विषय में नियमों का समावेश मिलता है। गौतम धर्मसूत्र आठ आत्मगुणों के साथ ही चालीस संस्कारों की सूची प्रस्तुत करता है ( चश्वारिशत् संस्काराः अष्टौ आत्मगुणाः ) :

| गर्भाधान   |  |  |
|------------|--|--|
| 4144124144 |  |  |
| 411414     |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |

े २० इंसवन

३. सीमन्तोन्नयन 🐩 🦿 🥕 ४. जातकर्मः

५. नामकरण 🔆 🐬 🔻 ६. अन्नग्राज्ञन

७. चौल

९-१२. चार वेद व्रत 🕟 🗧 🖰

१४. सहधर्मचारिणी—संयोग २०-२६. अष्टक, पार्वण, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, आश्रयुजी-इति—सत-पाकयज्ञ-संस्थाः ८. उपनयन

१३. स्नान

१५-१९. पद्ममहायज्ञ

२७-३३. अग्न्याधेय, अप्तिहोत्र, दर्शपौर्णमास्य, चातुर्मास्य, आप्रयाणेष्टि, निरूढ-पशुबन्ध, सौन्नामणि-इति सप्त हविर्यज्ञाः

३४-४०. अग्निष्टोम, अत्यप्तिष्टोम, उक्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम-इति-सप्त, सोमयज्ञसंस्थाः

यहाँ भी हमें संस्कारों और यज्ञों में कोई स्पष्ट विभेद नहीं दृष्टिगत होता। सभी गृद्ध कृत्यों और श्रीतयज्ञों को, जिनका ब्राह्मणों और श्रीतस्त्रों में विशद वर्णन किया गया है उपिरिलिखित सूची में संस्कारों के ही साथ संयुक्त कर दिया गया है। संस्कार बाब्द का प्रयोग सामान्यस्प से समस्त धार्मिक कृत्यों के अर्थ में किया गया है। परवर्ती स्मृतिकार हारीत के अनुसार यज्ञों का समावेश देव संस्कारों और मनुष्य-जीवन के विभिन्न अवसरों पर किये जानेवाले संस्कारों का समावेश बाह्म संस्कारों के अन्तर्गत करना चाहिये; केवल बाह्म संस्कारों को ही यथार्थ में संस्कार समझना चाहिये। निस्सन्देह यज्ञ भी परोचस्प से पूत करने वाले माने जाते थे, किन्तु उनका मुख्य प्रयोजन था देवों की आराधना, जब कि संस्कारों का प्रधान ध्येय संस्कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा देह को संस्कृत करना था। उच्चित्र लेकिय संस्कृत करना था। उच्चित्र को अध्यान ध्येय संस्कृत करना था। उच्चित्र को आध्यान थे। जोश उत्सवों में परिणत हो गये।

(ग) स्मृतियाँ—स्मृतियों की रचना के समय यज्ञिय धर्म और साथ ही दैव संस्कार हास की ओर जा रहे थे। स्मृतियों में संस्कार शब्दका प्रयोग

<sup>(</sup>१) द्विविधः संस्कारो भवति, ब्राह्मणो दैवश्च । गर्भाधानादिः स्मार्तो ब्राह्मः । हा. ध. सू. ।

<sup>(</sup>२) यहा दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् । वौ. गृ. स्. १८. ५।

<sup>(</sup>३) संस्कारार्थं शरीरस्य । मः स्मृः २. ६६।

केवल उन्हीं धार्मिक कृत्यों के अर्थ में किया गया है, जिनका अनुष्ठान व्यक्ति के व्यक्तित्व की शुद्धि के लिये किया जाता था, यद्यपि कतिषय स्मृतियाँ संस्कारों की सूची में पाकयज्ञों का भी समावेश कर लेती हैं। मनु के अनुसार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यन्त निम्न लिखित तेरह स्मार्त या यथार्थ संस्कार हैं:

| 9. | गर्भाषान । १८५० । | ८. चूडाकर्म               |
|----|-------------------|---------------------------|
|    | पुंसवन            | ९. उपनयन अथवा मौक्षीबन्धन |
| ₹. | सीमन्तोन्नयन      | १०. केशान्त               |
| 8. | जातकमें           | ११. समावर्तन              |
| ч, | नामधेय 🕠 😽 😘      | १२. विवाह                 |
| Ę. | निष्क्रमण         | १३. रसशान                 |

७, अन्नप्राशन

याज्ञवल्क्य-स्मृति भी केशान्त को छोड़ कर उन्हीं संस्कारों का परिगणन करती है। सूची से केशान्त के छोप का कारण सम्भवतः वैदिक स्वाध्याय का हास तथा उसका समावर्तन के साथ सम्मिश्रण है। गौतम-स्मृति अपने चरण के अनुसार चाछीस संस्कारों का परिगणन करती है, यद्यपि वह इस तथ्य से अपरिचित नहीं है कि वैदिक यद्य छोक-व्यवहार से दूर हो गये थे और दैवसंस्कार अब वास्तविक संस्कार नहीं माने जाते थे। अङ्गिरा की सूची में पच्चीस संस्कारों का उक्छेख है। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति में उद्विखित दैहिक संस्कारों के साथ ही इनमें पाकयज्ञों की भी गणना है। परवर्ती स्मृतियों में सोछह संस्कारों की सूची दी गई है। व्यासस्मृति के अनुसार ये संस्कार निम्निछिखित हैं:—गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकर्म, नाम-किया, निष्क्रमण, अज्ञप्राद्यान, वपनिक्रया, कर्णवेध, वतादेश, वेदारम्भ, केशान्त, सनान, उद्घाह, विवाहाग्निपरिग्रह तथा त्रेताग्निसंग्रह। इस सूची में मनु और याज्ञवल्क्य द्वारा उद्घिखित संस्कारों के साथ ही कर्णवेध और अन्तिम दो नाम और जोड़ दिये गये हैं। संस्कारों में कर्णवेध की इतने विकम्ब से

<sup>(</sup>१) म. स्मृ. २. १६, २६, २९; ३-१-४।

<sup>(2)9.21 3 1 (2)6.21</sup> 

<sup>(</sup>४) वी. सं. भा. १ में उद्धृत। (५) १. १३-१४।

गणना का कारण यही है कि परवर्ती काल में ही उसे संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकी, क्योंकि आरम्भ में वह केवल शरीर की सजावट का ही एक प्रकार माना जाता था। जातुकण्यं भी सोलह संस्कारों की सूची प्रस्तुत करते हैं, किन्तु वेदारम्भ के स्थान पर चार वेद-व्रतों को मान्यता देते हैं तथा व्यास द्वारा परिगणित अन्तिम दो संस्कारों को हटाकर अन्त्येष्टि को रखते हैं।

(व) निबन्ध : मध्यकालीन निबन्धों में साधारणतः एक प्रकरण संस्कारों के लिये निश्चित रहता है और विषय-प्रवेश में वे गौतम, अङ्गिरा, ज्यास, जातुक्रण्ये आदि की सूची का उक्लेख करते हैं। अधिकांश निबन्ध-कार दैवसंस्कारों या विश्वद्ध यज्ञों का वर्णन छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिये वीरमित्रोः य³, स्मृतिचिन्द्रिका³ और संस्कार-मयूख गौतम की सूची को तो उद्धत करते हैं, किन्तु उनमें वर्णन केवल गुर्भाधान से आरम्भ कर विवाह-पर्यन्त बाह्य या स्मार्त संस्कारों का ही किया गया है। इस प्रकार केवल दैहिक संस्कार को ही वे संस्कार समझते हैं। अधिकांश स्मृतियों के समान निबन्ध भी अन्त्येष्टि को छोड़ देते हैं और उसका विवरण अन्य पुस्तकों में दिया गया है। इन शास्त्रीय संस्कारों के अतिरिक्त निबन्धों में अनेक लघुतर धार्मिक कृत्यों का, जो या तो प्रमुख संस्कारों के अंग थे या जो उन्हीं में समाविष्ट थे, वर्णन किया गया है। उनका अनुष्ठान लोकप्रचलित था, किन्तु वे स्वतन्त्र संस्कार की स्थित तक नहीं पहुँचे थे।

(ङ) पद्धतियाँ और प्रयोग : पद्धतियाँ और प्रयोग भी वाद्य संस्कारोंका वर्णन करते और देव संस्कारों को छोड़ देते हैं, क्योंकि अंशतः अब वे अप्रचित्त हो गये थे और दूसरे, प्रचित्त पाकयझों का वर्णन अन्यन्न किया है। अन्स्येष्टि का निरूपण सर्वत्र पृथक् रूप से किया गया है। उनमें संस्कारों की संस्था साधारणतः (गर्भाधान से विवाह पर्यन्त) दस से तेरह तक है। वस्तुतः अनेक पद्धतियों का नाम 'दशकर्म-पद्धति' रखा गया है।

<sup>(</sup> १ ) संस्कार-दीपक भा. २, पृ० १ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>२) वी. मि. सं., भा, १. पृ० ३७ । 👙 🥞 👵

<sup>(</sup>३) त्राह्विक प्रकरण, १। (४) संस्कारोहेश, पृ० १०।

<sup>(</sup> ५ ) गणपति, नारायण, पृथ्वीधर, भृदेव त्रादि की दशकर्मपद्धितयाँ।

४ हि०

#### ३. षोडश संस्कार

सम्प्रति सर्वाधिक छोकप्रिय संस्कार सोलह हैं, यद्यपि विभिन्न प्रन्थों में उनकी संख्या भिन्न-भिन्न है। आधुनिकतम पद्धतियों में यह संख्या स्वीकृत कर ली गई है। स्वामी दयानन्द सरस्वती की संस्कार-विधि और पण्डित भीमसेन शर्मा की षोडश-संस्कार-विधि<sup>र</sup> में केवल सोलह संस्कारों का ही समावेश है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है गौतम ने अबताछीस संस्कारों की लम्बी सूची में अन्त्येष्टि की गणना नहीं की और साधारणतः यह गृह्य-सत्रों, धर्मसूत्रों और स्मृतियों में भी अदृश्य है तथा संस्कार-विषयक उत्तरवर्ती प्रन्थों में भी यह उपेचितपाय है। इसके मूल में यह धारणा थी कि अन्त्येष्टि एक अश्चभ संस्कार है और शुभ संस्कारों के साथ इसका वर्णन नहीं करना चाहिये<sup>3</sup>। सम्भवतः यह तथ्य भी इसका कारण था कि मृत्यु के साथ ही व्यक्ति की जीवन-कहानी का अन्त हो जाता है और मरणोत्तर संस्कारों का व्यक्तित्व के परिष्कार पर कोई प्रत्यक्त प्रभाव प्रतीत नहीं होता । इतना होते हए भी अन्त्येष्टि एक संस्कार के रूप में मान्य था। कतिपय गृह्यसूत्र इसका वर्णन करते हैं तथा मन्, याज्ञवल्क्य और जातुकर्ण्य संस्कार की सूची में इसकी गणना करते हैं। अन्त्येष्टि समन्त्र संस्कारों में से एक है अरे इनका संकलन मुख्यतः अन्त्येष्टि सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों में से किया गया है"। प्रस्तत निबन्ध में अन्त्येष्टि को संस्कारों के मध्य उचित स्थान दिया गया है, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई मानसिक विकार नहीं है।

-(E)-

<sup>(</sup> १ ) वैदिक यन्त्रालय, श्राजमेर से प्रकाशित।

<sup>(</sup>२) ब्रह्मा प्रेस, इटावा से प्रकाशित।

<sup>(</sup>३) एम्. विलियम्स, हिन्दुइज्म, पृ० ६५।

<sup>(</sup>४) निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितौ विधिः, म. स्मृ. ११. १६।

<sup>(</sup>४) ऋ. वे. १०. १४ १६. १८। श्रय वे० १८. १-४।

# तृतीय अध्याय संस्कारों का प्रयोजन

#### १. प्रास्ताविक

हिन्दू संस्कारों जैसी प्राचीन संस्थाओं के प्रयोजन तथा महत्त्व की गवेषणा के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं। सर्वप्रथम, वे परिस्थितियाँ, जिनमें उनका प्रादुर्भाव हुआ था, युगों के गर्भ में जा ख़िपी हैं और उनके चारों ओर लोकप्रचित अन्धविश्वासीं का जाल सा बिछ गया है। अतः उनसे सुदूर वर्तमान में, समस्या पर दृष्टिपात करने के लिये तथ्यों के गम्भीर ज्ञान से संयुक्त सुनियोजित करुपना अपेन्नित है। दूसरे, जातीय भावना अतीत के देदी व्यमान पार्श्व की भोर ही ध्यान देती है और इस प्रकार समीदात्मक दृष्टि आच्छुन हो जाती है, जो किसी भी अनुसन्धान कार्य के लिये अध्यन्त आवश्यक है। किन्तु इससे भी बड़ी कठिनाई आधुनिक मस्तिष्क की पूर्वाप्रही धारणाओं के कारण उत्पन्न होती है। वह साधारणतः यह समझता है कि प्राचीन काल की प्रत्येक बात अन्ध-विश्वासपूर्ण है। उसमें कडोर अनुशासन को समझने के लिये धेर्य नहीं है, जो प्राचीन धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन संस्कृति के विद्यार्थी को एक ओर तो निरी श्रद्धा से और दूसरी ओर अति-सन्देहवादी मनोवृत्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। उसे अतीत के प्रति समुचित आदर और विकास के विभिन्न स्तरों से चछते हुए मानवस्वभाव के प्रति पूर्ण सहानुभूति के साथ संस्कारों का अध्ययन करना चाहिये।

### २. दुइरा प्रयोजन

मीटे तौर से हम संस्कारों के प्रयोजन को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वर्ग सरल विश्वास तथा अक्रित्रम मन की सहज सादगी से उद्दिष्ट है। द्वितीय वर्ग कर्मकाण्डीय व सांस्कृतिक है। इसका उद्भव सामाजिक विकास और उन्नति की नियासक चेतन शक्तियों के कारण होता है, जब कि सनुष्य प्राकृतिक आधारों के उत्पर ही विकास का प्रयन्न करता है। पुरोहित जनसाधारण की पहुँच से दूर न होते हुए भी उसकी अपेचा उच्चतर स्तर पर अवश्य था, अतः उसने विभिन्न प्रकारों से सामाजिक प्रथाओं को और परिष्कृत किया। दोनों प्रकार के संस्कार अत्यन्त प्राचीन समय से ही समानान्तर रूप से व्यवहत होते रहे हैं, उन्होंने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है और आज भी वे हिन्दू धर्म में प्रचलित हैं।

#### ३. लोकप्रिय प्रयोजन

छोकप्रिय प्रयोजन पर विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि संसार के अन्य देशों की भाँति हिन्दुओं का भी विश्वास था कि वे चारों ओर से ऐसे अतिमानुष प्रभावों से चिरे हुए हैं, जो बुरा और भछा करने की शक्ति रखते थे। उनकी धारणा थी कि उक्त प्रभाव जीवन के किसी भी महस्व-पूर्ण अवसर पर व्यक्ति के जीवन में हस्तचेप कर सकते हैं। अतः वे अमङ्गछ-जनक प्रभावों के निराकरण तथा हितकर प्रभावों की प्राप्ति के छिये प्रयत्न किया करते थे, जिससे मनुष्य बिना किसी वाद्य विश्व के अपना विकास और अभिवृद्धि कर सके और देवों तथा दिव्य शक्तियों से सामिषक निर्देश और सहायता प्राप्त कर सके। संस्कारों के अनेक अङ्गों के मूळ में यही विश्वास रहे हैं।

(क) अशुभ प्रभावों का प्रतीकार : अवान्छित प्रभावों के निराकरण के लिये हिन्दुओं ने अपने संस्कारों के अन्तर्गत अनेक साधनों का अवलम्बन किया । उनमें प्रथम स्थान आराधना का था। भूतों, पिशाचों और अन्य अशुभ शक्तियों की स्तुति की जाती, उन्हें बलिव मोजन दिया जाता था, जिससे वे बलि से तृस होकर बिना किसी प्रकार की चित पहुँचाए लौट जाएँ। गृहस्थ अपनी पत्नी और बच्चों की रचा के लिये चिन्तित रहता था, और भूत-पिशाचों की निवृत्ति अपना कर्तव्य समझता था। सी के गर्भिणी रहने के समय, शिशु-जन्म, शैशव आदि के समय इस प्रकार की प्रार्थनाएँ की जाती थीं। यदि शिशु पर रोगवाही भूत कुमार आक्रमण कर देता है, तो शिशु का पिता कहता है, 'शिशुओं पर आक्रमण करने वाले कुर्कुर, सुकुर्कुर, शिशु को मुक्त कर दो। हे सिसर, मैं तुम्हारे प्रति

आदर प्रकट करता हुं शादि । दूसरा उपाय था उनको बहकाने का । यदा कदा आराधना को या तो अनावश्यक समझा जाता या सप्रयोजनउ से दूर ही रखा जाता था । उदाहरणार्थ, मुण्डन के अवसर पर काटे हुए केशों को गाय के गोबर के पिण्ड के साथ मिलाकर गोष्ठ में गाड़ दिया जाता अथवा नदी में फेंक दिया जाता था, जिससे कोई भूत या विशाच उस पर अपने चमस्कारी प्रयोग न कर सके। वहकावे की यह प्रक्रिया अन्त्येष्टि के कृत्यों से भी प्रमाणित होती है। बहकावे के छिये मृत्यु के आसन्न होने पर मृत्यु के पहले मरणासन्न व्यक्ति की प्रतिकृति का दाह कर दिया जाता था। 3 इसके मूल में यह उद्देश्य निहित था कि मृत्य जब मरणासन्न व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण करे तो तथाकथित सृत व्यक्ति के कारण अस में पड़ जाए। किन्तु जब आराधन और बहकावे दोनों अपर्याप्त सिद्ध हुए, तो एक तीसरा क्रान्तिकारी चरण उठाया गया। अशुभ शक्तियों को स्पष्टतः दूर चले जाने के लिये कहा जाता, उनकी भार्सना की जाती भीर प्रत्यचतः उन पर आक्रमण किया जाता । जातकर्म संस्कार के समय शिशु का पिता कहता है 'शुण्ड, मर्क, उपवीर, शौण्डिकेय, उल्लूखल, मलिम्लुच, द्रोणास और च्यवन, तुम सभी यहाँ से अहरय हो जाओ, स्वाहा । र गृहस्थ देवों और देवताओं से भी अशुभ प्रभावों का निवारण करने के लिये प्रार्थना करता। चातर्थिकर्म के अनुष्ठान के अवसर पर पति नवविवाहिता पती के घातक तस्वों के निवारण के उहेरय से अग्नि, वायु, सुर्य, चन्द्र तथा गन्धर्व का आह्वान करताथा।

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. १६. २०; आ. गृ. सू. १. १५; गो. गृ. सू. २. ७.१७; पारस्करगृह्यसूत्र की व्याख्या करता हुआ गदाधर कहता है— 'ततस्त्रष्ट तुष्ट एनं एनं कुमारं मुख ।'

<sup>(</sup>२) अनुगुप्तमेतं सकेशं गोमयपिण्डं निधाय गोष्ठे पत्वलमुदकान्ते वा। पा. सृ. सृ. २. १. २०।

<sup>(</sup>३) की. सू.४८. ५४ तथा श्रामे; ३९ तथा क्रमशः।

<sup>(</sup>४) पा. गृ. सू. १. १६. १९; ऋष. गृ. सू. १. १५।

<sup>(</sup> ५ ) त्राने प्रायिक्षत्ते त्वं देवानां प्रायिक्षत्तिरसि ब्राह्मणस्वा, नाथकाम उपधा-वामि याऽस्यै पतिन्नी तन्स्तामस्यै नाशय स्वाहा । इत्यादि । पा. गृ. स्. १. ११. २. १ - ५ ।

किन्तु, कभी-कभी जल और अग्नि से वह स्वयं उक्त अग्रुभ शक्तियों को आतिक्षित कर दूर हटा देता।

इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये अन्य उपाय भी काम में लाये जाते थे। जल का उपयोग साधारणतः प्रत्येक संस्कार में किया जाता था। जल दैहिक अशौच को घोता और भूत-पिशाचों व राचसों से रचा करता। शतपथ-ब्राह्मण में जल को राज्यों का नाशक कहा गया है । अवाञ्कित शक्तियों को आतक्रित करने के लिये अन्ध्येष्टि के समय शब्द किया जाता था। कभी-कभी व्यक्ति स्वयं अपनी रहता व बल की घोषणा कर देता था। अपने मार्ग में आनेवाली किसी भी अमङ्ग्र सम्भावनाका सामना करने के लिये वह अपने को अख-शखों से ससजित कर लेता था, जैसे, विद्यार्थी दण्डधारण करता थारे। वह इस दण्ड को कोड नहीं सकता था और उससे सदा इसे अपने पास रखने की अपेन्ना की जाती थी । विद्यार्थि-जीवन की समाप्ति के समय जब दण्ड का त्याग कर दिया जाता था. तो समावर्तन संस्कार के अवसर पर वह दृदतर वंश-दृण्ड का धारण करता था<sup>3</sup>। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पशुओं और मानव-शत्रुओं से रचा के छिये ही नहीं, राचसों और पिशाचों से रचा के छिये भी यह उपयोगी है<sup>8</sup>। दण्ड को सवेग आन्दोलित करना भी अश्वभ प्रभावों को दर करने का एक उपाय था। सीमन्तोन्नयन संस्कार के अवसर पर केशों को इसी उद्देश्य से सँवारा जाता था" । स्वार्थपरता के वशीभृत होकर वह इन अमङ्गळ शक्तियों को अपने जपर से हटाकर अन्य म्यक्तियों की ओर संक्रमित करने का भी प्रयास करता था । उदाहरणार्थ, वध् द्वारा धारण किये हुए वैवाहिक वस्न बाह्मण को दान कर दिये जाते थे, क्योंकि वे वधू के छिये वातक समझे जाते थे। कुछ भी हो. इस विषय में छोगों की धारणा थी कि ब्राह्मण इतना सक्षक है कि उस पर

<sup>(</sup>१) त्रापो हि वै रक्षोध्नी, शत. ब्राह्मण.।

<sup>(</sup>२) आ. गृ. सू. १. १९. १०; पा. गृ. सू. २. ४. १६.।

<sup>(</sup>३) वैणवं दण्डमादत्ते । पा. गृ. सू. २. ६. २६. ।

<sup>(</sup> ४ ) विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सर्वत इति । पा. गृ. सू. २. ६. २६. ।

<sup>(</sup> ५ ) त्राप. गृ. सू. १४; हा. गृ. सू. २. २. ।

अग्रुभ शक्तियाँ आक्रमण ही नहीं कर सकतीं। वैवाहिक वस्त्रों को गोशाला में रस्र या वृत्त पर टाँग भी दिया जाता था<sup>9</sup>।

( ख ) अभीष्ट प्रभावों का आकर्षण : जिस प्रकार अशुभ प्रभावों से बचाव का प्रयत्न किया जाता था, उसी प्रकार किसी भी संस्कार के अवसर पर संस्कार्य व्यक्ति के हित के लिये अभीष्ट प्रभावों को आमन्त्रित और आकृष्ट किया जाता था। हिन्दुओं का विश्वास था कि जीवन का प्रत्येक समय किसी न किसी देवता द्वारा अधिष्ठित है। अतः प्रत्येक अवसर पर, संस्कार्य व्यक्ति को वर व आशीर्वाद देने के लिये उस देवता का उद्घोधन किया जाता था। विष्णु गर्भाधान के समय के प्रधान देवता थे, विवाह के समय प्रजापित और उपनयन के समय बहरपति इत्यादि-इत्यादि। किन्तु वे केवछ देवताओं पर ही पूर्णतः आश्रित नहीं थे। छोग स्वयं विविध उपायों से अपनी सहायता करते थे। इसमें साम्य रखने वाले पदार्थों की ओर संकेत का महत्वपूर्ण स्थान था। शुभ वस्तुओं के स्पर्ध से वे मङ्गळ परिणाम की आशा करते थे। सीमन्तोन्नयन संस्कार के समय उदुम्बर वृत्त की शाला का पत्नी के गले से स्पर्श कराया जाता थारे। यह विश्वास था कि उसके स्पर्श से स्वी में उर्वरता (सन्तति-प्रजनन की समता) आ जाती है। शिलारोहण से दृढ़ता आ जाती है, ऐसा विश्वास था, अतः ब्रह्मचारी और वध के लिये उसका विधान कर दिया गया3। हृदयस्पर्श ब्रह्मचारी और आचार्य तथा पति और पत्नी के बीच में ऐक्य और सामअस्य स्थापित करने का एक निश्चित उपाय समझा जाता था<sup>ड</sup>। श्वास जीवन का प्रतीक समझा जाता था. अतः पिता नवजात शिशु पर उसके श्वास-प्रश्वास को इद करने के िये तीन बार फूँकता था"। पुत्र की प्राप्ति के लिये इच्छक माँ की दिधिमिश्रित डो

<sup>(</sup>१) ब्रा. वे. १४. २. ४८-५०; कौ. सू. ७६. १. ७९. २४.।

<sup>(</sup>२) श्रोदुम्बरेण त्रिवृतमाबधाति—श्रयमूर्जावतो वृक्षः उर्ज्जीर्व फलिनी भव। पा. गृ. सू. १. १५. ४. ६; गौ. गृ. सृ. २. ७. १.।

<sup>(</sup>३) उपनयन तथा विवाह संस्कार के प्रकरण में।

<sup>(</sup>४) वही।

<sup>(</sup> ५ ) जातकर्म संस्कार के अवसर पर।

द्विदलधान्यों के साथ जी का एक बीज खाना आवश्यक था<sup>9</sup>। कारण स्पष्ट है। इच्छक माँ जिन वस्तुओं को प्रहण करती थी वे पुरुष की प्रतीक थीं अतः उनसे गर्भ में पौरुष को सहकृत कर देने की आशा की जाती थी। सन्तति-प्रजनन के िखे पत्नी की नाक के दायें छेद में दरव्यापी जड़वाले विशाल वटवृश्व का रस क्कोबा जाता था<sup>र</sup>। समझन से स्नेह और प्रेम उत्पन्न होने की धारणा थी। विवाह संस्कार के अवसर पर जब वर समस्त देवों तथा जल आहि से दम्पति के हृदयों में ऐक्य और प्रेम का प्रादुर्भाव करने की प्रार्थना करता रहता था.<sup>3</sup> वधू का विता उन दोनों का समक्षन करता था। यह धारणा थी कि करूप और अशुभ दृश्यों के निवारण और अपवित्र व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध तोड लेने से पवित्रता सुरचित रहती है। स्नातक के लिये अश्रम अन्नरों से प्रारम्भ होने वाले बाब्दों का उच्चारण या द्वित विचारों को महितक में लाना भी निषिद्ध था। वह गर्भिणी को विजन्या, नकुल को शक्छ और कपाछ को भगाछ कहता था। यदाकदा अभीष्ट वस्त की प्राप्ति के लिये नाटकीय दंग से भी कुछ बातें पूछी जाती थीं। सीमन्तोषयन संस्कार के अवसर पर परनी को चावल के ढेर की ओर देखने के लिये कहा जाता था, जबकि पति उससे पूछता था कि 'सन्तान, पशु, सीभाग्य और मेरे लिये दीर्घाय, इनमें से तुम क्या देख रही हो"।'

(ग) संस्कारों का भौतिक उद्देश्य—संस्कारों का भौतिक उद्देश्य था पश्च, सन्तान, दीर्घ जीवन, सम्पत्ति, समृद्धि, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति।

<sup>(</sup> १ ) हा. गृ. सू. २. २. २३; आ. गृ. सू. १. १३. २. ।

<sup>(</sup>२) पा. गृ. स्. १. १४. ३.।

<sup>(</sup>३) त्रायैनौ समजयित—'समजन्तु विश्वेदेवाः समापौ हृदयानि नौ। सम्मातिरिश्वा सन्धाता समुदेष्ट्री दधातु नौ, पा. गृ. सू. १. ४. १५; गौ. गृ. सू. २. १. १८.।

<sup>(</sup>४) गर्भिणीं विजन्येति ब्रूयात् । शकुलमिति नकुलम् । भगालमिति कपालम् । पाः गृः सुः २ः ७. ११-१३; आः गृः सुः ३ः ९. ६. ।

<sup>(</sup> ५ ) किं पश्यसि प्रजां पशून् सौभाग्यं मह्यं दीर्घायुष्टं पत्युः । सामवेद मन्त्र ब्राह्मण, १० ५० १∼५० ।

संस्कार गृद्ध कृत्य थे और स्वभावतः उनके अनुष्ठान के समय वरेल् जीवन के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं की भावना देवों से की जाती थी। हिन्दुओं का यह विश्वाम था कि आराधन और प्रार्थना के माध्यम से उनकी इच्छाओं और आकांचाओं को देवता जान लेते हैं और पश्च, सन्तान, अन्न, स्वास्थ्य तथा सुन्दर शरीर और तीचण बुद्धि के रूप में उनकी पूर्ति करते हैं । इन भौतिक उद्देश्यों की नींव अत्यन्त हद है और आज भी उन्होंने जनसाधारण के मन पर अधिकार कर रक्खा है। पुरोहित सदा जनसाधारण की इन भौतिक आकांचाओं को प्रश्रय देता रहा है। वह इन्हें परिष्कृत करने और गृहस्थ के लिये उनका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करता आया है।

(५) संस्कार: आत्माभिन्यक्ति के माध्यम—किन्तु गृहस्थ न तो बराबर केवल भयभीत ही रहता था और न वह देवताओं का ब्यावसाथिक प्रार्थी ही था। वह जीवन की विभिन्न घटनाओं के कारण होनेवाले हुएं, आनन्द और यहाँ तक कि दुःख व्यक्त करने के लिये भी संस्कारों का अनुष्ठान करता था। सन्तान की प्राप्ति लुभानेवाली वस्तु थी, अतः उसके जन्म के समय पिता को असीम आनन्द होना स्वाभाविक था। विवाह मनुष्यजीवन के सबसे बड़े उत्सव का अवसर था। शिशु के प्रगतिशील जीवन का प्रत्येक चरण परिवार को सन्तोप और हुएं से पूर्णतः भर देता था। मृत्यु शोक का अवसर था जो चारों ओर करुणा ही करुणा का दश्य उपस्थित कर देता था।वह अपने हुएं के भावों को साज-सजावट, सङ्गीत, भोज तथा उपहारों के रूप में व्यक्त करता और उसके शोक की अभिव्यक्ति अन्त्येष्टि-कृत्य में होती थी।

### ४. सांस्कृतिक प्रयोजन

संस्कारों के लोकप्रिय प्रयोजन को पूर्णतः स्वीकार करते हुए महान् लेखकों और विधिनिर्माताओं ने उनमें उच्चतर धर्म और पवित्रता का समावेश करने का प्रयास किया। मनु कहते हैं कि 'गार्म होम ( गर्भाधान के अवसर पर किये जानेवाले होम आदि), जातकर्म, चूडाकर्म ( मुण्डन), और मौजी-

<sup>(</sup>१) एकिमेषे विष्णुस्त्वां नयतु द्वे ऊर्जे त्रीणि रायस्पोषाय चत्वारि मयोभवाय पञ्च पश्चभ्यः षड् ऋतुभ्यः । सप्तपदी के त्रावसर पर इस ऋचा का उच्चारण किया जाता है। शां. गृ. सू. १. १४. ४.।

सन्धन (उपनयन) संस्कार के अनुष्ठान से द्विजों के गर्म तथा बीज-सम्बन्धी होष दूर हो जाते हैं? । उनका यह भी कहना है कि द्विजों को गर्भाधान आदि सबरीरिक संस्कार वैदिक कर्मों के साथ करने चाहिये, जो इहलोक तथा परलोक होनों को पवित्र करते हैं? । याज्ञवरूप्य भी इसी विचार की पृष्टि करते हैं । कोगों का विधास था कि बीज और गर्भवास अपवित्र व अग्रुद्ध हैं और जात-कर्म आदि संस्कारों के द्वारा ही इस मल या पाप से छुटकारा पाथा जा सकता है । आस्मा के निवास के लिये शरीर को उपयुक्त माध्यम बनाने के लिये सम्पूर्ण बारीर-संस्कार भी आवश्यक समझा जाता था । मनु के अनुसार स्वाध्याय, त्रत, होम, देव और ऋषियों के तर्पण, यज्ञ, सन्तानोश्यित्त, इज्या व पद्ममहायन्त्रों के अनुष्ठान से यह शरीर बाह्मी ( ब्रह्मप्राप्ति के योग्य ) हो जाता है । यह सिद्धान्त भी प्रचलित था कि उत्पन्न होते समय प्रत्येक व्यक्ति श्रुद्ध होता है, अतः पूर्ण विकसित आर्य होने के लिये उसका संस्कार व परिमार्जन करना आवश्यक है । कहा गया है कि 'जन्म से प्रत्येक व्यक्ति श्रुद्ध होता है, उपनयन से वह द्विज्ञ कहलाता है, वेदों के अध्ययन से वह विप्र बन जाता है और ब्रह्म के साम्रास्कार से उसे ब्रह्मण की स्थिति प्राप्त हो जाती है ।

सामाजिक विशेषाधिकार तथा अधिकार भी संस्कारों के साथ सम्बद्ध थे। उपनयन संस्कार एक प्रकार से समाज और उसके धार्मिक साहित्य में प्रविष्ट होने का प्रवेश-पत्र था। यह भी द्विजों का विशेषाधिकार था और शुद्दों के छिये

<sup>(</sup> १ ) गार्भेहोंमेर्जातकर्मचौडमौजीनिबन्धनैः । वैजिकं गार्भिकञ्चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ म. स्मृ. २. २७. ।

<sup>(</sup>२) वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्यः चेह च ॥ म. स्मृ. २. २६. ।

<sup>(</sup>३) याझ. स्मृ. १. १६.।

<sup>(</sup>४) बीजगर्भसमुद्भवैनोविवर्हणो जातकर्मादिजन्यः।

<sup>(</sup>बी. मि. सं. मा. १. पू. १३२.)

<sup>(</sup>५) स्वाध्यायेन जपेहों मैल्लेविचेनेज्यया सुतैः। महायक्तेश्व यक्तेश्व ब्राह्मीयं कियते ततुः॥ (म. स्मृ. २. २८.)

<sup>(</sup> ६ ) जन्मना जायते श्रूदः संस्काराद्द्विज उच्यते । इत्यादि ।

वर्जित था । विद्यार्थि-जीवन की समाप्ति तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिये समावर्तन संस्कार का अनुष्ठान करना आवश्यक था। वैदिक मन्त्रों के द्वारा उपनयन और विवाह संस्कार से किसी भी व्यक्ति को सभी प्रकार के यहाँ के अनुष्ठान करने तथा समाज में अपने उन्नयन का अधिकार मिछ जाता था।

संस्कारों का अन्य प्रयोजन स्वर्ग और मोच की प्राप्ति था। जब दीर्घसश्रों का चलन नहीं रहा, तो केवल देवों का आराधन और सामान्य यजन ही स्वर्ग-प्राप्ति के अमोघ साधन समझे जाने लगे। असंस्कारों को भी जो कि पहले गृह्य कृत्य थे, अत्यधिक महत्त्व प्राप्त होने लगा। हारीत संस्कारों के प्रयोजन का वर्णन इस प्रकार करते हैं 'ब्राह्म संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति ऋषियों की स्थिति को प्राप्त कर उनके समान हो जाता और उनके निकट निवास करता है तथा देव संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति देवों की स्थिति को प्राप्त कर लेता है' आदि-आदि। क्योंकि मोच को जीवन का चरम उद्देश्य मान लिया गया अतः संस्कारों को भी स्वभावतः उसी की प्राप्ति का साधन समझा जाने लगा। शङ्ख-लिखित लिखते हैं—'संस्कारों से संस्कृत तथा आठ आत्मगुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुँच कर ब्राह्मपद को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह फिर कभी च्युत नहीं होता"।

<sup>(</sup> १ ) ऋशूद्राणामदुष्टकर्मणामुपनयनम् । ( त्रापः धः स्. १. १. १६. )

<sup>(</sup>२) निह कर्मिभरेन केवलैर्बह्यत्वप्राप्तिः प्रज्ञानकर्मसमुचयात् किल मोक्षः। एतैस्तु संस्कृतः त्रात्मनोपासनास्वधिकियते।

<sup>(</sup>म. स्मृ २. २८. पर मेधातिथि)

<sup>(</sup>३) स्वर्गकामी यजेत्। (पूर्वमीमांसा)

<sup>(</sup>४) वी. मि. सं. भा. १. पृ. १३९ पर उद्धृत।

<sup>(</sup> ५ ) संस्कारैः संस्कृतः पूर्वैक्तरैरनुसंस्कृतः । नित्यमष्टगुणैर्युक्तो ब्राह्मणो ब्राह्मलौकिकः । ब्राह्मं पदमवाप्नोति यस्माष च्यवते पुनः ॥

<sup>(</sup>वी. मि. सं. भा. १. पृ. १४२ पर उद्घृत )

#### ५. नैतिक प्रयोजन

कालक्रम से संस्कारों के भौतिक स्वरूप से उनका नैतिक पार्श्व प्रस्फुटित हुआ। चालीस संस्कारों को गिनाने के प्रश्नात् गौतम दया, चमा, अनस्या, शौच, शम, उचित व्यवहार, निरीहता तथा निर्लोभता, इन आत्मा के आठ गुणों का उल्लेख करते हैं। वह आगे कहते हैं कि 'जिस व्यक्ति ने चालीस संस्कारों का अनुष्ठान तो किया है, किन्तु जिसमें उक्त आठ आत्मगुण नहीं हैं, वह बहा का साक्षिध्य नहीं पा सकता। किन्तु जिस व्यक्ति ने केवल कतिपय संस्कारों का ही अनुष्ठान किया है, और जो आत्मा के उक्त आठ गुणों से सुशोभित है, वह बहालोक में बहा का साक्षिध्य प्राप्त कर लेता है?।

किन्तु संस्कारों को अपने-आप में उद्देश्य कभी नहीं माना जाता था। उनसे फूल-फल कर नैतिक सद्गुणों के रूप में परिपक्ष हो जाने की अपेचा की जाती थी। संस्कारों में जीवन के हर एक सोपान के लिये व्यवहार के नियम (धर्म) निर्धारित हो चुके थे, जैसे गर्भिणी-धर्म, अनुपनीत-धर्म, ब्रह्मचारि-धर्म, स्नातक-धर्म आदि। निस्सन्देह, उनमें अनेक बातें धार्मिक व अन्ध-विश्वासपूर्ण हैं, किन्तु व्यक्ति के नैतिक विकास के प्रयक्ष भी प्रत्यच हैं। संस्कारों का यह स्वरूप निश्चय ही संस्कारों से प्राप्त होनेवाले वैयक्तिक हित की अपेचा उच्चतर नैतिक प्रगति को सूचित करता है।

#### ६. व्यक्तित्व का निर्माण और विकास

हिन्दुओं के प्राचीन धार्मिक क्रायों और संस्कारों से जिस सांस्कृतिक प्रयोजन का उद्भव हुआ वह था व्यक्तित्व का निर्माण और विकास। अङ्गिरा चित्रकर्म से तुळना करते हुए कहते हैं कि 'जिस प्रकार चित्रकर्म में सफळता प्राप्त करने के लिये विविध रंग अपेखित होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण्य या चरित्र-निर्माण भी विभिन्न संस्कारों के द्वारा होता है'। है हिन्दू समाज-शास्त्रियों ने मनुष्यको सहजगस्या विकास के लिये छोड़ देने की अपेन्ना विवेकपूर्वक वैयक्तिक

<sup>(</sup>१) गौ. घ. सू. ८. २४। (२) बी. मि. सं. ८. २५।

<sup>(</sup>३) गर्भिणीवर्माः, त्रजुपनीतवर्माः, ब्रह्मचारिवर्माः, स्नातकवर्माः त्रादि ।

<sup>(</sup>४) चित्रकर्म यथाऽनेकरिङ्गैकन्मील्यते रानैः । बाह्मण्यमपि तद्वत् स्यात् संस्कारैविधिपूर्वकम् ॥

<sup>ी</sup> के ते के के के विश्व मि. भा. १. पृ. १३९ पर उद्धृत )

चिरित्र को ढालने की आवश्यकता का अनुभव किया और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन्होंने समाज में पहले से चले आते हुए संस्कारों का उपयोग किया।

संस्कार जीवन के प्रत्येक भाग को ज्याप्त कर छेते हैं। यही नहीं, उनके द्वारा मृखु के बाद व्यक्ति को आरम-सिद्धान्त द्वारा भी प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। ये संस्कार इस प्रकार व्यवस्थित किये गये हैं कि जीवन के आरम्भ से ही व्यक्ति उनके प्रभाव में आ जाता है। संस्कार मार्गदर्शक का कार्य करते थे, जो आयु के बढ़ने के साथ व्यक्ति के जीवन को एक निर्दिष्ट दिशा की ओर छे जाते थे। फलतः एक हिन्दू के लिये अनुशासित जीवन व्यतीत करना भावश्यक था तथा उसकी शक्तियां सुनियोजित व सोट्देश्य धारा में प्रवहमान रहती थीं। इस प्रकार गर्भाधान-संस्कार उस समय किया जाता था, जब पति-परनी दोनों शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ होते तथा परस्पर एक दूसरे के हृदय की बात जानते और दोनों में सन्तान-प्राप्ति की वेगवती इच्छा होती थी। उस समय उनके समस्त विचार गर्भाधान की ओर केन्द्रित होते और होम व समयानुकूछ वैदिक मन्त्रों के उच्चारण से शुद्ध व हितकर वातावरण तच्यार कर लिया जाता था। स्त्री जब गर्भिणी होती तो दिषत शारीरिक व मानसिक प्रभावों से उसे बचाया जाता और उसके व्यवहार को इस प्रकार अनुशासित किया जाता था कि जिसका गर्भस्य शिशु पर सत्प्रभाव पड़े। 9 जनम होने पर आयुष्य तथा प्रज्ञाजनन कृत्यों का अनुष्ठान किया जाता और नवशिशु को पत्थर के समान इढ और कुल्हाड़े (परश्र) की तरह शत्रुनाशक तथा बुद्धिमान् होने के छिये आशीर्वाद दिये जाते थे। शैशव में प्रश्येक अवसर पर आशापूर्ण जीवन के प्रतीक आनन्द और उत्सव मनाये जाते और इस प्रकार शिशु के विकास का उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत हो जाता था। चूडाकरण या मुण्डन संस्कार के पश्चात् , जब शिशु बालक की अवस्था में पहुँच जाता, तो उसे बिना ग्रंथों के अध्ययन तथा विद्यालय के कठोर नियन्त्रण के ही उसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से उसका परिचय कराया जाता था । उपनयन तथा अन्य शिचासम्बन्धी संस्कार ऐसी सांस्कृतिक मही का काम करते थे जिसमें बालक की आकांचाओं, अभिलापाओं

<sup>(</sup>१) देखो श्रध्याय ५, प्राग्जन्म संस्कार ।

<sup>(</sup>२) ब्राप. गृ. सू. १४., पा. गृ. सू. १. १६., जै. गृ. सू. १. ८.।

व इच्छाओं को पिघलाकर अभीष्ट साँचों में ढाल दिया जाता और अनुकासित किन्तु प्रगतिक्षिल और परिष्कृत जीवन व्यतीत करने के लिये उसे तच्यार किया जाता था। समावर्तन के पश्चाद व्यक्ति विवाहित गाईस्थ्य जीवन में प्रवेश करता था। विवाह की यह व्यवस्था मानव-सम्यता का विकसित स्वरूप था और पाणिप्रहण-संस्कार विवाहित दम्पति के भावी जीवन के मार्गदर्शन के लिये किया जानेवालां धमोंपदेश। गृहस्थ के लिये जिन विविध यश्चों व वतों का विधान किया गया था, उनका प्रयोजन स्वार्थपरता को दूस कर उसे यह अनुभव करने की प्रेरणा देना था कि वह समस्त समाज का एक अङ्ग है। पूर्ववर्ती संस्कारों के मानसिक प्रभाव से व्यक्ति के लिये मृत्यु का सामना करना सरल हो जाता था और इससे जीवन के दूसरे पार्श्व की यात्रा करने में उसे सान्त्वना तथा सहायता मिलती थी। निस्सन्देह, संस्कारों में अनेक ऐसी विधियाँ हैं जिनकी उपयोगिता निरे विश्वास पर ही अवलन्धित है। किन्तु संस्कारों के मूल में निहित सांस्कृतिक उद्देश्य के माध्यम से व्यक्ति पर पड़नेवाले प्रभाव को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, भले ही किसी पूर्ण वैज्ञानिक व व्यवस्थित योजना में उनकी गणना न हो सके।

संस्कारों को अनिवार्य बनाने में हिन्दू समाज-शाखियों का उद्देश्य संस्कृति व चरित्र की दृष्टि से समाज का एक रूप विकास तथा उसे समान आदर्श से अनुप्राणित करना था। अपने प्रयास में वे बहुत दूर तक सफल रहे। हिन्दू अपनी व्यापक सांस्कृतिक पृष्टभूमि के साथ संसार की एक विशिष्ट सांस्कृतिक जाति हैं। अनेक विदेशी जातियों को, जो हिन्दुओं के सम्पर्क में आई, उन्होंने अपनी व्यापक संस्कृति द्वारा प्रभावित किया व अपने में पचा बाला और आज भी हिन्दू एक राष्ट्र के रूप में जीवित है।

#### ७. आध्यात्मिक महत्त्व

आध्यास्मिकता हिन्दुस्व की प्रमुख विशेषता है और हिन्दू धर्मका प्रत्येक युग उससे धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। हिन्दुओं के इस सामान्य दृष्टिकोण ने संस्कारों को भी अध्यास्म-साधन के रूप में परिणत कर दिया। संस्कारों के आध्यास्मिक महत्त्व की स्पष्ट व्याख्या करना या उसे लिपिबद्ध करना कठिन कार्य है। यह तो उनका अनुभव है, जो संस्कारों से संस्कृत हो चुके हैं। हिन्दुओं के लिये प्रस्यच अङ्ग-उपाङ्गों की अपेचा उनका बहुत अधिक महत्त्व है। उनकी दृष्ट में वे संस्कार्य व्यक्ति के आन्तरिक व आध्यात्मिक तस्त्रों के बाह्य प्रतीक थे। उसकी दृष्टि संस्कारों के बाहरी विधि-विधान से बहुत दूर चली जाती और वे ऐसा अनुभव करते कि जैसे कोई अदृश्य वस्तु उनके समस्त व्यक्तिष्व को पवित्र कर रही हो। इस प्रकार, संस्कार हिन्दुओं के लिये सजीव धार्मिक अनुभव थे, केवल बाहरी उपचारमात्र नहीं।

संस्कार जीवन की आस्मवादी और भौतिक धारणाओं के बीच मध्यमार्ग का काम देते थे। पहले मत के अनुयायी आत्मा की अर्चना और शरीर की अवहिल्ला करते हैं। शरीर को वे पञ्चतस्वमय संसार की सारहीन वस्तु समझते है, जब कि दूसरे मत के अनुगामियों को शरीर के परे कुछ दिखाई ही नहीं देता और वे मनुष्य-जीवन के आध्यात्मक पहलू को अस्वीकार कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आत्म-शान्ति तथा आनन्द से विज्ञित रहते हैं। एक ओर शरीर को अनुपेश्वणीय व मृत्यवान् वस्तु बनाना तथा दूसरो ओर इसे परिष्कृत करना संस्कारों का कार्य था जिससे वह आध्या का सुन्दर व पवित्र मन्दिर बन सके और आध्यात्मक विकास का उचित माध्यम ।

संस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक शिषा की क्रसिक सीढ़ियों का कार्य करते हो। उनके द्वारा संस्कृत व्यक्ति यह अनुभव करता था कि सम्पूर्ण जीवन वस्तुतः संस्कारमय है और सम्पूर्ण नृहिक क्रियाएँ आध्यात्मिक ध्येय से अनुप्राणित हैं। यही वह मार्ग था जिससे क्रियाशील सांसारिक जीवन का समन्वय आध्यात्मिक तथ्यों के साथ स्थापित किया जाता था। जीवन की इस पद्धति में शरीर और उसके कार्य बाधा नहीं, पूर्णता की प्राप्ति में सहायक हो सकते थे। इन संस्कारों के अनुष्ठान से हिन्दुओं का सामान्य जीवन, जो अन्यथा समय समय पर होने वाले अनुष्ठानों के विना पूर्णतः भौतिक बन जाता, एक विशाल संस्कार ही बन गया। इस प्रकार हिन्दुओं का विश्वास था कि सविधि संस्कारों के अनुष्ठान से वे देहिक बन्धन से मुक्त होकर सृत्यु-सागर को पार कर लेंगे। यज्जुवेंद के अनुसार 'जो व्यक्ति विद्या तथा अविद्या दोनों को जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमरस्व को प्राप्त कर लेता है'। 3

<sup>(</sup>१) जैन, बौद्ध तथा नव्य वेदान्ती। (२) चार्वोक और वाममार्गी।

<sup>(</sup>३) विद्याश्वाविद्याश्व यस्तद्वेदोभयं सह । श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमम्तुते ॥ (यजु. ४०. ११)

### ८. संस्कारों की विभिन्न अवस्थायें

अपने इन प्रयोजनों के कारण ये हिन्द्संस्कार हिन्दुओं के जीवन के अनिवार्य अक हो गये थे और हिन्द संस्कारों की भाषा में सोचते और व्यवहार करते थे। अपने सुजनकाल में संस्कार जीवन के प्रति यथार्थ थे, वे लचीले और सजीव संस्था थे, जह व अपरिवर्तनीय कर्मकाण्ड नहीं। उन्हें देश और काल के अनुसार व्यवस्थित किया गया। प्रत्येक वैदिक परिवार संस्कारी का अनुष्ठान अपनी-अपनी पद्धति से करता था। जब संस्कारों को नियमित व व्यवस्थित किया गया तो बौद्धिक आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाने छगा। इस समय सजनकाल समाप्त हो रहा था और प्रत्येक बात को अन्तिम रूप से निश्चित करने का प्रयास किया जाने लगा। संस्कारों के विभिन्न ब्यौरों के सम्बन्ध में विविध विवाद और विकल्प पाये जाते हैं। सुचमतम बातें निश्चित कर दी गईं और उनका उल्लंघन वांझनीय न रहा। किन्तु परिवर्तन अब भी सम्भव था। हिन्दु मस्तिष्क अभी तक निष्क्रिय नहीं हुआ था। इसी समय हिन्दुओं के धार्मिक जीवन का तृतीय युग आया। उनके महितब्क में ये धारणाएँ वर करने लगीं कि उनकी शक्ति का हास हो चुका है, वे किसी नयी वस्त की रचना नहीं कर सकते और उनका काम केवल प्राचीन का सक्रलन व संरचण करना है। संस्कारों के निश्चित ब्यौरे में छोटे मोटे-भेद को भी वे पाप समधने लगे और अनुभव करने लगे कि वे संस्कारों में न तो थोड़ा-बहत परिवर्तन ही कर सकते और न प्राचीन ऋषियों द्वारा अविहित शब्द का ही उच्चारण कर सकते । और भी विषम समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब कि मन्त्रीं और विधिविधानों की भाषा बोधगम्य न रही। यह वह युग था जब संस्कारों की सच्ची आत्मा लुप्त हो चुकी थी और उनके अन्धानुयायियों को पूजा करने के लिये उनके ध्वंसावशेष ही बच रहे थे। अब देश और काल की विशिष्ट आवश्य-कताओं के अनुरूप संस्कारों को व्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित नहीं किया जाता था। इस प्रकार अब संस्कार निष्प्रयोजन व निर्जीव संस्था बन कर रह गये हैं।

<sup>(</sup> १ ) इसी कारण संस्कारों के सम्बन्ध में विविध गृह्यस्त्रों में विभेद है।

# चतुर्थ अध्याय संस्कारों के विधायक अङ्ग

### १. प्रास्ताविक

संस्कार विविध तत्त्वों के पंचमेल हैं। वे प्राचीन हिन्दुओं के विश्वासों, भावनाओं, विश्व तथा मानवस्वभाव की परख और उन श्रतिमानुच शक्तियों से उनके सम्बन्ध को सूचित करते हैं, जिनको वे मनुष्य के भाग्य का नियामक व मार्गदर्शक समझते थे। हिन्दुओं का विश्वास था कि मनुष्य के छिये सुरचा, पवित्रता व परिष्कार आवश्यक वस्तुएँ हैं। इनके छिये वे श्रधिकांश में उन देवताओं पर आश्रित थे, जिनके श्रस्तित्व का वे श्रनुभव करते तथा सहायता के छिये वे उनसे प्रार्थना करते थे। किन्तु जहाँ वे दिव्य सहायता की अपेषा रखते थे, वहाँ उनका भौतिक तथा आधिभौतिक संसार का ज्ञान भी उनका सहायक था। इस प्रकार हमें संस्कारों में धार्मिक व भौतिक तक्ष्वों का समन्वय मिलता है, यद्यपि काल के दीर्घप्रवाह में उन पर पूरा धार्मिक आवरण पढ़ गया है।

### २. अग्नि

संस्कारों का प्रथम व सर्वाधिक स्थायी अक्न अग्नि था। यह प्रत्येक संस्कार के आरम्भ में प्रदीष्ठ किया जाता था। आर्थों के धर्म में अग्नि का महत्त्व उतना ही प्राचीन है, जितना भारोपीय काल। लैटिन में इग्निस ( Ignis ) और लिथुवानियन भाषा में उग्नि ( Ugni ) इसके समानान्तर शब्द हैं। भारत- ईरानीय काल में भी प्रमुख गृहदेवता के रूप में इसकी प्जा की जाती थी। जिस प्रकार ऋग्वेद में इसे गृहपित कहा गया है उसी प्रकार अवेस्ता में अतर ( Atar = अग्नि) को सम्पूर्ण गृहों का गृहपित कहा गया है। उत्तरी देशों के कड़े जाड़े में मनुष्य के साथ अग्नि का विनष्ठ सम्बन्ध था। परिणामस्वरूप

<sup>(</sup>१) यस्न, १७. ११.

६ हि०

इसे प्रमुख गृह-देवता का स्थान प्राप्त हुआ। यह गृहस्थ के छौकिक व धार्मिक दोनों प्रकार के जीवन में सहायता का स्रोत था। गृद्ध अग्निकुण्ड को पवित्र वस्तुओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अग्नि, जो प्रत्येक घर में सदा प्रदीप्त रखा जाता था, उन प्रभावों का स्थायी प्रतीक बन गया जो मनुष्य को पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्धों में बाँध रखते थे। वह समस्त गृद्ध अनुष्ठानों व धार्मिक कृत्यों का केन्द्र बन गया। केवल वैदिककालीन भारतीयों में ही नहीं, रोमवासियों व यूनानियों में भी अग्निकुण्ड धार्मिक विश्वास व कृत्यों का केन्द्र था।

हम संस्कारों में अग्नि के महत्त्व का मूल्याङ्कन कर सकते हैं यदि हम यह जान छें कि नैदिक युग के भारतीयों के उसके सम्बन्ध में क्या विश्वास थे। दैनिक जीवन में इसकी ब्यावहारिक उपयोगिता के कारण इसे गृहपित का स्थान प्राप्त हुआ। कहा गया है:

'अपना कार्य करता हुआ अग्नि इन पार्थिव गृहों में निवास करता है, यद्यपि यह देव है, तथापि उसे मर्स्य-छोक का साहचर्य प्राप्त है।' वह 'पञ्चजनों' में समानरूप से सम्मानित है और वह उनके प्रत्येक घर में विद्यमान है, वह कवि है, वह युवा है, वह गृहपति है'।

होगों का विश्वास था कि अग्नि रोग, राज्ञसों और अन्य अमङ्गल शक्तियों से रचा करता है। अतः विविध संस्कारों के अवसर पर अग्नि का आराधन किया जाता था और उसे बहुमानित स्थान दिया जाता था, क्योंकि संस्कारों का एक उद्देश्य अशुभ प्रभावों से संस्कार्य की रच्चा करना भी था।

'यज्ञ में सस्यधर्मा अग्नि की उपासना करनी चाहिये। वह रोगों का नाज्ञ करता है। अग्नि राज्यों को दूर करता है, उसकी ज्वाला प्रखर है। वह

<sup>(</sup>१) सचेतयन्मनुषो यज्ञबन्धः प्रतं मह्या रशनया नयन्ति । सत्तेत्यस्य दुर्यासु साधन्देचो मत्यस्य सद्मनित्वमापत् ॥ ऋ वे ३।

<sup>(</sup>२) यः पद्म वर्षणीरिम निससाद दमे दमे । कविर्गृहपतिर्गुवा ॥

ऋ. वे. ८. १४. २. ।

<sup>(</sup>३) कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीव वातनम् ॥ ऋ.वे. १. १२. ७. ।

अमर है, वह शुचि है, वह सराहनीय है। हे अग्ने, तुम विपत्ति से हमारी रचा करो। हे देव, तुम अजर, अमर हो। अपनी तपनशील ज्वालाओं से हमारे शत्रुओं का नाश करो। " प्राचीन हिन्दुओं के लिये अग्नि केवल गृहपति व रचक ही नहीं था, वह मान्य पुरोहित तथा देवों और मनुष्यों के बीच मध्यस्य और संदेशवाहक भी था। पुरोहित के नाते वह संस्कारों का निरीचण करता तथा देवों और मनुष्यों के बीच मध्यस्य और सन्देशवाहक के माते वह देवों को हिव पहुँचाता था।

'हे अग्ने, तुम पुरोहित हो, यज्ञिय देव हो, ऋखिक् हो, तुम होता हो, श्रेष्ठतम रत्नों को देनेवाले हो। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ।

'तुम देवों के मुखस्थानीय हो, अतः मैं तुम्हारे माध्यम से निदोंप, अमर देवों की स्तुति करता हूँ।'

'तुम उनके लिये हुत हिव को ग्रहण करते हो। 3'

'हे अग्ने, तुम हमारे इस नूतन और शक्तिसम्पन्न गायत्र का देवताओं के बीच उच्चारण करो। "

'अभि हब्य को घुलोक में पहुँचा देता है।' वह होता है, वह सन्देशवाहक के कार्य से परिचित है, वह पृथिवी और घुलोक के बीच आता-जाता है, वह घुलोक के मार्ग को भलीभाँति जानता है।<sup>6</sup>

<sup>(</sup>१) त्राप्ति रक्षांसि सेघित शुक्रशोचिरमर्त्यः । शुचिः पानक ईड्यः ॥ ऋ. वे. त्राग्ने रक्षाणो श्रहँसः प्रतिष्म देव रीषतः । तिपष्ठैरजरो दह ॥ ऋ. वे., ७. १५. १०, १३ ।

<sup>(</sup>२) त्राप्तिमीळे पुरोहितं यहस्य देवमृत्विजम् । होतारं रक्षधातमम् ॥ ऋ. वे., १. १. १ ।

<sup>( 3 )</sup> ऋ. वे., २. १. १४।

<sup>(</sup>४) इममूषु त्वमस्माकं सनिगायत्रं न व्यासम्। अग्रने देवेषु प्रवोचः॥ ऋ. वे., १. २७. ४.।

<sup>(</sup> ५ ) ऋप्तिर्दिवि हव्यमाततान । ऋ. वे., १०. ८०. ४ ।

<sup>(</sup>६) ऋ. वे., ७. ५. १।

हिन्दू अग्नि को धार्मिक कृत्यों का निर्देशक व नैतिकविधान का संरचक समझते थे। किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान तथा अनुबन्ध और किसी प्रकार के समझौते में प्रवेश अग्नि के द्वारा किया जाता था। यह एक सनातन साची समझा जाता था। उपनयन और विवाह-संस्कार के अवसर पर ब्रह्मचारी तथा पति और पत्नी उसकी परिक्रमा करते थे जिससे उनका सम्बन्ध वैध व स्थायी हो:

'मैं विशों ( जनों ) के राजा, धार्मिक कृथों के अनुपम अधिष्ठाता इस अग्नि की स्तुति करता हूँ। वह मेरी प्रार्थना सुने । ''

'अध्वरों ( यज्ञों ) के राजा, ऋत के संरक्षक, प्रव्यक्ति तथा वेदी में बृद्धि को प्राप्त करते हुये ( अग्नि की स्तुति करता हूँ )। रें

## ३. स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ और आश्चीर्वचन

संस्कारों के दूसरे तत्त्व के अन्तर्गत स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ तथा आशीर्वचन आते हैं। टायलर के अनुसार 'स्तुति, चाहे ध्यक्त हो चाहे अध्यक्त, आरमा की निष्कपट इच्छा है, वह एक हृदय का दूसरे हृदय को सम्बोधन है। ' आगे चलकर जब संस्कारों तथा धार्मिक कृत्यों का विकास हुआ, तब ब्रह्मचादी स्तुतियाँ भी कर्मकाण्डीय स्तुतियों के साथ जुद गईं। क्योंकि स्तुतियों का उद्भव मानव-संस्कृति के आदिकाल में हुआ और उनका उपयोग गृह्मकृत्यों में किया गया, अतः वे आरम्भ में नैतिकता से उतनी ओतप्रोत नहीं थीं। इच्छा की पूर्ति के लिये देवों से प्रार्थना की जाती, किन्तु यह इच्छा अभी वैयक्तिक या पारिवारिक स्वायों तक ही सीमित थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संस्कार घरेल, विधि-विधान थे। संस्कारों के अवसर पर परिवार की रचा, समृद्धि व सुल-संवर्धन आदि के लिये प्रार्थनाएँ की जाती थीं जिनमें सन्तति, पशु आदि सम्मिलत थे। उदाहरणार्थ, विवाह के समय वधू के साथ सप्तपदी करता

<sup>(</sup>१) विशां राजानमद्भतमध्यकं धर्मणामिमम् । त्राप्तिमीळे स उ श्रवत् ॥ ऋ. वे., ८. ४३. २४।

<sup>(</sup>२) राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदितम्। वर्धमानं स्वे दमे ॥ ऋ. वे., १. १. ८।

<sup>(</sup>३) प्रिमिटिव कल्वर, भाग १., पृ. ३६४।

हुआ वर विष्णु से प्रार्थना करता था कि पहला पग इप के लिये, दूसरा ऊर्ज के लिये, तीसरा समृद्धि के लिये, चौथा सुखी जीवन के लिये, पाँचवाँ पशुओं के लिये, खुठा ऋतुओं के लिये और सातवाँ पग पत्नी और पति को मैत्री के बन्धन में बाँधने में समर्थ हो। उपनयन जैसे अन्य प्रमुख सांस्कृतिक अवसरों पर ब्रह्मचारी सद्गुणों की प्राप्ति और दुर्गुणों के निवारण में सहायता के छिये प्रार्थना करता है। इस प्रकार आराधना का उपयोग नैतिकता के संवर्धन के छिये किया जाने छगा था। उपनयन संस्कार में बौद्धिक चेतना. पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य आदि के लिये प्रार्थनाएँ की जाती थीं। प्रसिद्ध और पवित्रतम गायत्री र मन्त्र में कहा गया है कि 'हम स्नष्टा ( सूर्य ) देव के वरणीय तेज का आराधन करें; वह ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे।' आहुति देते समय विद्यार्थी प्रार्थना करता है 'हे अग्ने ! मुझे अन्तर्हृष्टि प्रदान करो, स्मरण-शक्ति प्रदान करो, मुझे गौरवशाली बनाओ, मुझे तेजस्वी और दीप्तिमान बनाओं आदि । ब्रह्मचारी अपने कटि-प्रदेश में मेखला को बाँधते इए कहता है 'देवताओं की भगिनीस्वरूप कीर्तिमती यह मेखला अपशब्दों ( दुरुक्त ) का निवारण करती है, यह मेरे वर्ण को पवित्र और शुद्ध रखती है. क्षतः में इसे अपने कटि प्रदेश के चारों ओर बाँधता हूँ, यह प्राण और अपान वायु को बल और शक्ति प्रदान करती है, ।

संस्कारों के अनुष्ठान के समय आशीर्वचनों का भी उच्चारण किया जाता था। वे प्रार्थनाओं से इस अर्थ में भिन्न थे कि जहाँ प्रार्थना अपने वैयक्तिक हित की सिद्धि के लिये की जाती थी, वहाँ आशीर्वाद में परहित की भावनाएँ निहित शीं। ये देवों या ईश्वर द्वारा ज्यक्त संस्कर्ताओं की आकांचाएँ थीं। वे अपनी अभीष्ट वस्तु की प्रतीक का रूप दे दिया करते थे। जनसाधारण का यह विश्वास

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू., १. ८. १; अ. गृ. सू., १. १९. ९।

<sup>(</sup>२) तत्सिवतुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ गो. गृ. सू., २. १०. ३५ ।

<sup>(</sup>३) आ. मृ. सू., १. २२. १।

<sup>(</sup>४) इदं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनती म त्रागात् । प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम् ॥

था कि उनके आशीवर्चनों का शुभ परिणाम होगा और इस प्रकार संस्कार्य व्यक्ति पर अभीष्ट प्रभाव हो सकेगा। आशीर्वचनों के विषय वे ही थे जो प्रार्थनाओं के । पित पत्नी को अधोवस्न भेंट करता हुआ कहता था 'तुम दीर्घायु होओ, यह अधोवस्न धारण करो, अभिशापों से परिवार की रच्चा करो, सौ शरद्ऋतु पर्यन्त ( शतायु ) वर्चस् सहित जीवित रहो, वैभव तथा सन्तति से समृद्ध होओ, दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए यह वस्न पहनों ।' जातकर्म-संस्कार के अवसर पर पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता था 'तू प्रस्तरखण्ड व फरसे के समान दृद व बलवान् बन, स्वर्ण के समान देदीप्यमान व दीर्घजीवी हो। तू यथार्थ में पुत्ररूप में उरपन्न मेरी आरमा है, अतः तू सौ शरद ऋतु पर्यन्त जीवित रहरे।'

#### ४. यज्ञ

संस्कारों का एक अन्य महस्वपूर्ण अङ्ग यज्ञ है। इसका उद्भव उसी सांस्कृतिक युग में हुआ और यह उन्हीं मानवीय विश्वासों से विकित्सत हुआ, जिन्होंने प्रार्थना को जन्म दिया। अपने दीर्घ जीवन में वे प्रायः एक दूसरे से विनिष्ठतया सम्बद्ध रहे हैं। छोगों का विश्वास था कि मनुष्यों के समान देवताओं को भी प्रशंसा व प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी यह धारणा भी स्वाभाविक ही थी कि मनुष्यों के समान वे भी किन्हीं अभीष्ट उपहारों को स्वीकार करें। अन्त्येष्टि को छोड़कर अन्य सभी संस्कार मनुष्य-जीवन के विकास व उत्साह तथा हर्ष के अवसरों पर सम्पन्न किये जाते थे। अतः संस्कार्य व्यक्ति अथवा यदि वह आयु में छोटा होता तो उसके माता-पिता कृतज्ञता के प्रतीक रूप में भावी ग्रुभ परिणाम की आशा से मङ्गळकारी देवताओं के प्रति आदरभाव व्यक्त करते तथा आहुति देते थे। यहाँ तक कि अन्त्येष्टि के अवसर पर भी यज्ञ किये जाते हैं, जिनमें देवताओं से मृतात्मा की सहायता के छिये प्रार्थना की जाती है। संस्कारों के आररम्भ में या सम्पूर्ण संस्कार-

<sup>(</sup>१) जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाक्वष्टीनामभिशस्तिपावा । शतच्च जीव शरदः सुवर्चा रियं च पुत्राननुसंव्ययस्यायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः । पा. गृ. सुः १. ४. १३. ।

<sup>(</sup>२) त्रश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमञ्जूतं भव। वही, १. १६. १४; हा. गृ. सु; २. ३. २.।

### संस्कारों के विधायक अङ्ग

पर्यन्त यज्ञ किये जाते थे। छोगों की यह घारणा थी कि जीवन के किसी विशेष भाग तक किसी विशिष्ट देवता का प्रभुख है। अतः उसे विशेष रूप से आमिन्त्रित किया जाता, उसकी प्रार्थना की जाती तथा आहुति दी जाती थी। किन्तु इतर देवों की भी प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि उनके चेत्र निश्चित रूप से किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं थे।

#### ५. अभिषिश्चन

स्नान, आचमन और व्यक्तियों व वस्तुओं का जल से अभिपिञ्चन संस्कारों के अन्य विधायक अंग थे। विश्व का ब्रह्मवादी सिद्धान्त संसार के प्रायः समस्त प्राचीन धर्मों व दर्शनों के मूल में निहित रहा है। इसी कारण जल को भी चेतन समझा जाता था और जहाँ तक वह विकास की प्रक्रिया तथा अन्य प्रकार से मनुष्य को सहायता पहुँचाता, ग्रुभ माना जाता था । परन्त अञ्चावादी सिद्धान्त के अतिरिक्त जल की वह उसकी गति, ध्वनि तथा शक्ति के कारण भी सजीव समझता था। इसीलिये हिन् लोग इसे 'सजीव जल' कहते थे। इसके शुद्धिकारी व जीवनदायी प्रभावों से मनुष्य परिचित हो चुका था. क्योंकि स्वभावतः ही उसे इसकी शीतळ धारा में स्नान कर शुद्धि व ताजगी का अनुभव होता था। जल के सम्बन्ध में उसकी अन्य धारणाएँ भी थीं। अनेक सोते, नहरें, कुएँ तथा नदियाँ विस्मयजनक आरोग्यकारी जल से युक्त थीं, अतः यह समझा जाता था कि उनमें कोई दिख्य शक्ति निहित है। यह भी धारणा थी कि जल में अशुभ प्रभावों के निवारण और भूत-विशाचों के विनाश करने की श्वमता है?। यह बिलकुल स्वामाविक था कि इतनी इक्तियों से सम्पन्न होने के कारण हिन्दू इसका उपयोग छूत से पैदा होनेवाली ब्याधि. अशुभ शक्तियों के प्रभाव तथा संस्कृति के विकसित स्तर पर पाप के निवारण के लिए करते। यह विश्वास था कि स्नान से सभी प्रकार के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक अशीच तथा ब्याधियाँ दूर हो जाती हैं। आचमन और अभिषेक, आंशिक या प्रतीक स्नान थे। औपचारिक शुद्धि सभी संस्कारों की व्यापक विशेषता थी। हिन्दु माता

<sup>(</sup>१) इन्साइक्कोपिडिया ऋाँव् रिलीजन एण्ड ईथिक्स, भा. १. पृ. ३६७।

<sup>(</sup>२) ऋ. वे. ७, ४७, ४९; १०, ९, ३०, ।

के गर्भ में प्रवेश से मृत्यु पर्यन्त और यहाँ तक कि उसके पश्चात् भी नियमित रूप से जल से शुद्ध जीवन व्यतीत करते थे। गर्भाधान के पश्चात् पिता को स्नान करना पड़ता था शौर जातकर्म में भी स्नान आवश्यक था। चूड़ाकर्म व उपनयन संस्कार के पूर्व भी स्नान करना अनिवार्य था । ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर स्नान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जाता था । वर और वध्न को वैवाहिक कृत्यों के पूर्व स्नान कराया जाता था । मृतक के शरीर को दाह के पूर्व पानी से धोया जाता था । प्रतिदिन अनेक बार व विशिष्ट सांस्कारिक आचमनों का विधान धर्मशास्त्रों में किया गया है। अभिषेक भी संस्कारों की सामान्य विशेषता थी। संस्कार आरम्म होने के पूर्व सम्पूर्ण सामग्री को पानी छिड़क कर पवित्र कर छिया जाता था। चूड़ाकर्म संस्कार के अवसर पर बालक के सिर को जल से अभिषिक्वत किया जाता था। यश, श्री, विद्या तथा ब्रह्मवर्चस् के छिये जल से स्नातक का अभिषेक किया जाता था। रवात् था। रवात्था ब्रह्मवर्चस् के छिये जल से स्नातक का अभिषिक किया जाता था। रवात्था श्री

## ६. दिशा-निर्देशन

दिशा-निर्देशन संस्कारों की एक मुख्य विशेषता थी। यह सूर्य के मार्ग के चित्रमय प्रतीकवाद तथा उन पौराणिक विश्वासों पर आधारित था जिनके अनुसार विभिन्न दिशाओं में विभिन्न देवता शासन करते हैं। छोगों के मन में यह विश्वास वर कर जुका था कि पूर्व दिशा प्रकाश और उष्णता, जीवन और सुख तथा थ्री से सम्बन्धित है और पश्चिम अन्धकार व शीत तथा मृत्यु और

<sup>(</sup>१) ऋतौ तु गर्भशङ्कित्वात् स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । आपस्तम्ब, गदाधर द्वारा पा. य. सू. पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) श्रुत्वा जातं पिता पुत्रं सचैलं स्नानमाचरेत् । वसिष्ठ, वही. ।

<sup>(</sup>३) माता कुमारमादायाप्लाव्य । आ. गृ. सू., १. १७.।

<sup>(</sup>४) पा. गृ. सू. २. ६; गो. गृ सू. ३. ४. ६. ।

<sup>(</sup>५) गो. गृ. सू. २. १. १०-१७. ।

<sup>(</sup>६) बौ. पि. सू.।

<sup>(</sup> ७ ) तेनमामभिषिञ्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मग्री ब्रह्मवर्चसे। पा. गृ. सृ. २. ६. ९. ।

<sup>(</sup>८) पा. गृ. सू., १. ८. ४.०। 🔑 🛷 🐃 🚉

विनाश की दिशा है। भारतीय पौराणिक धारणाओं के अनुसार दिशण सृत्यु के देवता यम की दिशा है, अतः उसे अग्रुभ माना जाता था। इन विश्वासों ने संस्कारों में मनुष्य के आसन के विषय में विविध प्रचलनों को जन्म दिया। समस्त मङ्गल-संस्कारों में संस्कार्य व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठता था और इस प्रकार यह प्रकट करता था कि वह जीवन व प्रकाश की प्राप्ति के लिये प्रस्तुत है। संस्कारों में प्रदृष्टिणा करते समय सूर्य के मार्ग (पूर्व से प्रदृष्टिण) का अनुसरण किया जाता था। अग्रुभ संस्कारों में दिशा ठीक इसके विपरीत होती थी। अन्त्येष्टि संस्कार के समय चिवा पर मृतक का सिर दिशण की ओर रखा जाता था और यह विश्वास था कि मृतक की आत्मा यम की दिशा की ओर यात्रा कर रही है। विशेष अवसरों पर मनुष्य की स्थित और वस्तुओं की दिशा का निर्धारण सामयिक विश्वासों के आधार पर किया जाता था।

### **७. प्रतीकत्व**्यक्त र स्ट शहीत्रक है । जीवर ह

हिन्दू संस्कारों में प्रतीकवाद का उल्लेखनीय स्थान रहा है। प्रतीक एक मौतिक पदार्थ होता था, जिसका प्रयोजन मानसिक व आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति था। यह प्रतीकवाद मुख्यतः साहश्य द्वारा परामृष्ट था। लोगों का यह विश्वास था कि सहश वस्तुओं से सहश वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार यह धारणा जनसाधारण के हृद्य में घर कर चुकी थी कि विविध प्रतीकों के माध्यम से उनमें तद्तुरूप गुणों का संचार होता है। पत्थर हृद्रता का प्रतीक था और जो इस पर आरूढ़ होगा उसमें उसी प्रकार की हृद्रता था जाएगी, यह विश्वास था। उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी और विवाह संस्कार में वधू को अपना पर एक पत्थर पर रखना पड़ता था और यह क्रमकाः आचार्य और पति के प्रति हु भक्ति व निष्टा का प्रतीक था। ध्रुवतारे की ओर देखना भी हुन्हीं गुणों की प्राप्ति का प्रतीक था। उल्लाब और चावल उर्वरता तथा समृद्धि के प्रतीक थे। असभान स्नेह और प्रेम का प्रतीक था। स्वां सहमोजन

<sup>(</sup>१) ब्रारोहेममश्मानमश्मेव स्थिरा भव। पा. यू. सू., १. ७. १।

<sup>(</sup>२) ध्रुवमिस ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवैधिपोध्ये मिय । पा. गृ. सू., १. ८. ९ ।

<sup>(</sup>३) इमांह्राजानावपाम्यग्नी समृद्धिकरणं तव । श्रा. गृ. सू. १. ७. ८।

<sup>(</sup>४) समजन्तु विश्वेदेवा समायौ हृदयानि नौ। गो. य. सू. २. १. १८। ७ हि०

ऐक्य का प्रतीक था। हद्यस्पर्श को अनुचित्तता का प्रतीक माना जाता था भीर पाणिग्रहण सम्पूर्ण उत्तरदायित अपने ऊपर छेने का प्रतीक था। उस्क की क्षोर देखना तेज और बौद्धिक उरकर्ष का सूचक था। पुरुष नचन्नसमृह गर्भाधान का निश्चायक समझा जाता था। उस्ती प्रकार के अन्य अनेक विश्वास थे।

#### ८. निषेध

संस्कारों के विविध विषयों में माने जानेवाले निषेधों का अपना एक स्वतन्त्र स्थान है। 'निषेध' की तुलना पॉलिनीशियन शब्द 'टैब्' से की जा सकती है। प्राचीन काल में मानव-धारणाएँ घातक वस्तुओं के विषय में चमस्कारी शैलियों में विश्वास द्वारा प्रभावित थीं। औषधि-विज्ञान और आयुर्वेद में भी इसका छपयोग होता था। ऐसे अनेक निषेध थे जो मनुष्य की जीवन-विषयक धारणाओं से सम्बन्धित थे। आदिम मानव के लिये जीवन संसार के सम्पूर्ण रहस्यों का केन्द्र था। अतः जीवन से सम्बद्ध प्रस्थेक वस्तु के साथ भय व रहस्यपूर्ण भावनाओं का योग हो गया। उसका उद्भव, वृद्धि और अन्त सभी रहस्यपूर्ण थे। भविष्य की अमङ्गल आशङ्काओं के प्रति पहले से सावधानी रखना और जीवन के विविध अवसरों पर रहस्य-भावना की अभिक्यिक करना आवश्यक समझा गया। इससे अनेक प्रतिबन्धों का उद्भव हुआ, जो आगे चलकर गर्भावस्था, जन्म, शैशव, किशोरावस्था, यौवन, विवाह, मृत्यु और शवदाह आदि के विषय में सुनिश्चित निषेधों में परिणत हो गये।

शुभ और अशुभ दिनों, मासों और वर्षों के विषय में अनेक विधि-निषेध

पा. गृ सू., १. ८. ८।

<sup>(</sup>१) त्रर्थंनां स्थालीपाकं प्राशयति—'प्राणैस्ते प्राणान्सन्द्धामि, ऋस्थिभिर-स्थोनि मांसैमौसानि त्वचा त्वचम् । पा. य. सू., १. ११. ४।

<sup>(</sup>२) मम वर्ते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु ।

<sup>(</sup>३) गो. मृ. सू., २. २. १६।

<sup>(</sup>४) तम्बद्धदेवहितं पुरस्ताच्छक्रमुचरत् । पा. गृ. सू., १. १७. ६ ।

<sup>(</sup> ५ ) पा. गृ. सू., १. ११. ३।

प्रचित हो गये। शे लोगों का विश्वास था कि किन्हीं विशेष दिनों, महीनों और वर्षों में ही वायुमण्डल में अमुक-अमुक वस्तु के वातक परिणाम होते हैं, अतः उस समय अमुक कार्य सुरचा व सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकता या अमुक दिन, मास और वर्ष ग्रुम हैं, अतः अमुक कार्य का सफल होना निश्चित है। रूग्वे समय तक निरीचण द्वारा नच्चत्रसम्बन्धी और आर्थिक अवांद्वित वटनाओं, मृत्यु, रोग या पराजय जैसे अवसरों के आधार पर किसी विशेष दिन, मास और वर्ष को अग्रुम माना जाने लगा था। इस प्रकार के ऐसे अनेक विश्वास हैं, जिनका जन्म सुदूर अतीत के गर्म में छिपा है। विशिष्ट समुदायों के अनुभव के विश्वकोष में से उनसे सम्बन्धित निषेघों की परम्परा विकसित हुई। किन्तु अनेक निषेघ ऐसे भी थे जो बौद्धिक ज्ञान पर आश्चित थे। उदाहरण के लिये प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक क्रान्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु, स्त्री के मासिकधर्म आदि के समय संस्कारों का अनुष्ठान करना निषद्ध था। शे

भोजन से सम्बद्ध अनेक विधि-निषेध भी प्रचिलत थे। किसी विशिष्ट संस्कार में किसी विशेष खाद्य का विधान किया गया है। उ इसका प्रयोजन यह था कि भोजन छन्नु, घातक प्रभाव से मुक्त व उस विशेष अवसर के अनुरूप हो। कभी-कभी भोजन का पूरी तरह निषेध कर दिया

<sup>(</sup>१) जन्मक्षे जन्ममासे जन्मदिवसे शुभं त्यजेत्।
पा. गृ. सू. १.४.८.पर गदाधर द्वारा उद्धृत।
श्रावणेऽपि च पौषे वा कन्या भाद्रपदे तथा।
चैत्राश्वयुक्कार्तिकीषु याति वैधव्यतां खलु॥ रत्नकोष व्यास, वही।
श्रयुग्मे दुर्भगा नारी युग्मे तु विधवा भवेत्। राजमार्तण्ड, वही।

<sup>(</sup>२) दिग्दाहे दिनमेकख ग्रहे सप्त दिनानि तु ।
भूकम्पे तु समुत्पन्ने ज्यहमेव तु वर्जयेत्॥
उल्कापाते त्रिदिवसं धृष्प्रे पश्च दिनानि तु ।
वज्रपाते चैकदिनं वर्जयेत् सर्वकर्मसु ॥
विवाहत्रतपूजासु यस्य भार्या रजस्वला ।
तदा न मङ्गलं कार्यं शुद्धौ कार्यं शुमेप्सुभिः ॥ बृद्धमनु, वही. ।

<sup>(</sup>३) त्रिशत्रमक्षारलवणाशिनौ स्थाताम् । पा. सृ. सू. १. ८. २१. ।

जाता था। इसके मूळ में यह धारणा निहित थी कि संस्कार के समय किसी विशेष देवता का साम्निध्य प्राप्त करने के पूर्व शारीरिक अशौच व दुर्बळता से मुक्ति मिळ जाए। कभी-कभी उपवास भी दिग्य आनन्द की प्राप्ति के छिये आवश्यक समझा जाता था। उपवास से मनुष्य अपने को जन-साधारण की अपेश्वा प्रबुद्ध और असाधारण आनन्द के वातावरण में विचरण करता हुआ अनुभव करता था।

## ह. अभिचार (जादू)

संस्कारों में चमस्कारक तस्व भी मिलते हैं। कुछ विशिष्ट दिशाओं में प्राचीन काल में आरम्भिक जीवन की समस्याएँ आज की अपेदा कहीं जटिल थीं । उनके समाधान के लिये अनवरत सावधानी, गंभीर पर्यवेचण तथा सतत कियाशीलता अपेचित थी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आदिम मानव अतिप्राकृत शक्तियों पर विश्वास करता था। कभी वह उन शक्तियों से खुटकारे का, तो कभी उनके नियमन का प्रयास करता। मनुष्य की इसी प्रकृति ने अभिचार को जन्म दिया। यह उपाय निश्चय ही आदेश और दमन की प्रवृत्तियों से प्रेरित था और इस दृष्टि से पूर्ण विकसित धर्म से भिन्न था, जो सहज ही अतिप्राकृत शक्तियों के प्रति आत्मसमर्पण और आजा-पालन की प्रवृत्ति को जन्म देता है। अभिचार की यह पद्धति घटनाओं के कम और प्रकृति तथा मनुष्य के अनुकरण पर आधारित है। अथर्वदेद में ऐसे अनेक चमरकारों का विस्तृत वर्णन है, जिनका विनियोग कौशिक ने अपने सूत्रों में विविध संस्कारों के लिये किया है। अथर्ववेद का एक मन्त्र इस प्रकार आरम्भ होता है: 'तीव व्यथा देनेवाला काम तुझे भली भौति व्यथित करे, जिससे तू अपनी शब्या पर शान्तिपूर्वक शयन भी न कर सके। काम का जो भीषण इसु (बाण ) है, मैं उसी से तुम्हारे हृदय की विद करता हूँ ।

कौशिक ने इस मन्त्र का विनियोग किसी खी का प्रेम प्राप्त करने के लिये किये जानेवाले एक अभिचार में किया है, जिसमें खी को अँगुली से चिंउटी

<sup>(</sup>१) वही, ३. १०. २५-२६।

<sup>(</sup>२) उतुदस्त्वोत् तुदतु मा धृथाः शयने स्वे। इषुः क्षामस्य या भीमा तया विष्यामि त्वा हृदि ॥ श्रा. वे. ३.२५.९ ।

काटी जाती और उसकी मूर्ति के हृदय को बेधा जाता है, आदि। अन्य गृह्यसूत्रों में संस्कारों के अवसर पर अभिचारों का विधान किया गया है। किन्तु ये अभिचार छाभपद होने के कारण निन्ध प्रयोजन से किये जानेवाछे अभिचारों से भिन्न हैं। उदाहरण के छिये, अभिचार सुरचित व सहज प्रजनन, अशुभ शक्तियों के निवारण आदि के छिये किये जाते थे।

हिन्दू संस्कारों में धार्मिक भावना अभिचार की अपेशा अधिक महत्त्वपूर्ण थी। कुछ भी हो, आरम्भ में पुरोहित और ऐन्द्रजालिक (जादूगर) में शायद ही कोई मेद रहा होगा। पर आगे चलकर धर्म के विकास और परिष्कार के फलस्वरूप दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अन्त में, यद्यपि पूर्णतः नहीं, पुरोहित चमकारों के बहिष्कार में सफल हुआ, क्योंकि वह दिख्य लोक के सम्पर्क में है, ऐसा विश्वास था। बौद और जैन भिचुओं के लिये अथर्ववेद में निर्दिष्ट उपायों तथा अभिचारों का अनुष्ठान निषिद्ध कर दिया गया। धर्मशासों ने भी गुद्ध कृत्यों को पाप घोषित कर दिया और ऐन्द्रजालिक का वर्गीकरण कितव और चूसस्तोर आदि के साथ कर दिया गया और उन्हें दण्ड देने का विधान किया गया। 3

### १०. फलित ज्योतिष

संस्कारों के अनुष्ठान में फिलत ज्योतिष का भी महत्त्वपूर्ण योग रहा है। यह वह शास्त्र है जिससे देवी इच्छा को जानने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य स्वभावतः वर्तमान और भूत काल की अवांछित घटनाओं के कारण और अपने भविष्य को जानना चाहता था, जिससे वह भविष्य में अनुसरणीय श्रेष्ठतम मार्ग को जान सके। यह धारणा थी कि शारीरिक चिह्नों और विश्व के विभिन्न पदार्थों की गतिविधि से ये बातें जानी जा सकती हैं। जनसाधारण का विश्वास था कि प्राकृतिक साधन देवताओं की आस्माभिज्यक्ति के

<sup>(</sup>१) सोध्यन्ती-कर्म।

<sup>(</sup>२) देखिये जातकर्म-संरकार का प्रकरण।

<sup>(</sup>३) उत्कोचकाश्चौपिधका वश्चकाः कितवास्तथा । मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकैः सह ॥ म. स्म. ९.२५८ । ग्राभिचारेषु च सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः । बही, ९.२९० ।

सर्वोत्तम माध्यम हैं, अतः अतिमानव शक्तियों का प्रयोजन प्राकृतिक दृश्यों द्वारा जाना जा सकता था। यह कार्य मनुष्य का था कि वह प्राकृतिक दृश्यों की अभिष्यक्ति के नियमों का आविष्कार करता। तर्क वितर्क का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इसका कारण यह विश्वास था कि देवता मनुष्य के प्रति मैत्री के भाव से अनुशाणित हैं और उसका यथार्थ मार्गदर्शन करने के लिये उस्सुक हैं।

संस्कारों के इतिहास में भविष्यज्ञान के समस्त प्रकारों में ज्योतिष विद्या का सबसे महस्वपूर्ण स्थान रहा है। इसे इतना अधिक महस्व आकाशीय नच्चां की ज्योति और उनसे सम्बद्ध पौराणिक विश्वासों तथा इस धारणा से प्राप्त हुअ कि आकाश के सारे नचन्न, तारे आदि या तो ईश्वरीय हैं, अथवा ईश्वरीय शक्तियों हारा नियमित हैं और या वे मृताश्माओं के निवासस्थान हैं। अतः आकाशीय गतिविधि को ईश्वरीय इच्छा का सङ्केत समझना स्वाभाविक ही था। पूर्ववर्ती गृह्यसूत्रों में नचन्नसम्बन्धी विवरण बहुत थोड़े और साधारण तथा संविध्त हैं। किन्तु ज्योतिष के विकास के साथ-साथ नचन्न-विषयक वर्णनों का प्राचुर्य और विकास होता गया। परवर्ती निबन्धों में संस्कारों के छिये नचन्न-विषयक नियम विस्तार से निर्धारित किये गये। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है कि संस्कारों का अनुष्ठान किसी श्रुभ नचन्न में ही किया जाय।

मानवशरीर की पवित्रता ने भी शरीर के कतिपय चिह्नों की भविष्य-सूचना की शक्तिविषयक धारणा को जन्म दिया। लिंग-पुराण में इस विषय का विस्तृत वर्णन किया गया है और वर और वधू की परीक्षा के लिए परवर्ती ग्रन्थों में उद्धत किया गया है। अभविष्यज्ञान के लिये अन्य उपायों का भी आश्रय लिया गया। गोभिल मानवज्ञान की सीमा को स्वीकार करता हुआ मिट्टी के विविध देलों के माध्यम से वधू के भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने का

<sup>(</sup>१) द्यावा-पृथिवी, पितृ-मातृ-भूत देव हैं, जिनसे हिन्दू देववाद का उदय हुआ।

<sup>(</sup>२) ज्योतिष-विषयक अनेक प्रन्थों की रचना इसी प्रयोजन के लिये की गई है।

<sup>(</sup>३) वीरमित्रोदय-संस्कारप्रकाश, भा. २. पृ. ७५२ पर उद्धृत।

निर्देश करता है 19 अन्नप्राशन के पश्चात् बालक के समश्र प्रस्तुत वस्तुओं में से उसकी जीविका का निश्चय किया जाता था। 3 अन्य संस्कारों में भी ऐसे उपायों का आश्रय लिया जाता था।

### ११. सांस्कृतिक तन्त्व

उपरिवर्णित धार्मिक विश्वासों. विधि-विधानों और वत्सम्बन्धी नियमों के साध-साध संस्कारों में सामाजिक प्रधाओं और चलनों तथा प्रजनन-विद्या. आचार, स्वास्थ्य, औषध आदि विषयक नियमों का भी समावेश था। प्राचीन काल में जीवन के विभिन्न चेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे। सम्पूर्ण जीवन एक अविभाज्य हकाई समझा जाता था और उसमें पूर्ण रूप से सर्वातिशायी धार्मिक भावना ब्याप्त थी। क्योंकि व्यक्ति का सारा जीवन संस्कारों से ब्याप्त था, अतः उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिचण भी संस्कारों के माध्यम से किया जाता था। संस्कारों में इस बात के निर्णय में भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है कि समाज में किसी व्यक्ति का क्या स्थान है। उनके अनुष्ठान के अधिकार और प्रकार बहुत कुछ संस्कार्य व्यक्ति की उप-जाति के आधार पर निर्धारित होते थे। विवाह-सम्बन्ध सामाजिक प्रथाओं और नियमों के आधार पर निश्चित किये जाते थे। वर और वधु के चुनाव, सहवास, गर्भावस्था और बच्चों के पालन-पोपण के विषय में प्रजनन-विद्या तथा जातीय शक्ति के नियमों का पालन किया जाता था। कृतचूड (जिस व्यक्ति का चूडाकर्म अथवा मुण्डन संस्कार हो चुका है ) बालक, ब्रह्मचारी, स्नातक और गाईस्थ्य जीवन का नियमन तस्कालीन आचारशास्त्रीय नियमों के द्वारा किया जाता था। जीवन की रचा केवल भूत-प्रेतों और पिशाचों से ही नहीं, अपितु रोगों तथा ऐसी ही अन्य दुर्घटनाओं से भी स्वास्थ्य, भोजन और औषध के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों द्वारा की जाती थी। खियों के मासिक धर्म, प्रसंब और उसके पश्चात कुछ निर्दिष्ट दिनों तक सतिकागृह में रहने, परिवार में

<sup>(</sup>१) गो. गृ. सू., २.१.११।

<sup>(</sup>२) कृतप्राशनमुत्सर्गात् धात्री बालं समुत्स्जेत् ।

कार्यं तस्य परिज्ञानं जीविकाया अनन्तरम् ॥

बीरमित्रोदय-संस्कारप्रकाश, भाग १ में उद्धृत ।

किसी की मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों को कठोरता से पालन किया जाता था।

#### १२. सामान्य तत्त्व

संस्कारों में अनेक ऐसे सामान्य तस्त्व भी दृष्टिगोचर होते हैं जिनका धार्मिक विचारों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है और जनसाधारण की धार्मिक विचारधारा में कोई भी परिवर्तन होने पर भी वे उनमें बराबर बने रहेंगे। सभी सम्बन्धियों और मिन्नों को संस्कारों में सिन्मिलित होने के लिये आमिन्त्रत किया जाता है। विवाह, केशान्त, उपनयन और चूडाकरण आदि के अवसर पर मण्डप बनाये जाते हैं। पत्नवों, पत्तों और फूलों आदि से सजावट कर तथा संस्कार्य व्यक्ति को उपयुक्त वेशभूषा से अलंकृत कर हुएँ और उत्साह प्रकट किया जाता था। समावर्तन संस्कार के समय स्नातक को वस्त्र, माला दृण्ड तथा गार्हस्थ्य जीवन के लिये उपयोगी अन्य वस्तुएँ मेंट की जाती थीं। विवाह के अवसर पर वर और वधू दोनों को उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत किया जाता था। अपने सहज हुएँ और प्रसन्नता को व्यक्त करने और अतिथियों के मनोविनोद के लिये संगीत का आयोजन किया जाता था। वाराह-गृह्यसूत्र तो वादन-कर्म अथवा यान्त्रिक संगीत को विवाह संस्कार के आवश्यक और विधायक अङ्ग की स्थिति तक पहुँचा देता है।

#### १३. आध्यात्मिक वातावरण

उक्त प्रथाएँ, चलन, नियम तथा सामान्य तस्य मूलतः सामाजिक थे। किन्तु काल के सुदीर्घ प्रवाह में उन्हें धार्मिक स्वरूप प्राप्त हो गया। संस्कार का सम्पूर्ण वातावरण धार्मिक व आध्यात्मिक भावों की सुरिम से सुवासित रहता था। संस्कार के लिये बनाये हुए मण्डप में बैठकर संस्कार्य व्यक्ति भी अपने आपको आनन्दित, उच्च भावनाओं से धोतप्रोत और शुद्ध, तथा पवित्र होने का अनुभय करने लगता था।

पंचम अध्याय प्राग्-जन्म संस्कार



# प्रथम परिच्छेद

## गर्भाधान

#### १. अर्थ

जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते थे । शौनक भी कुछ भिन्न शब्दों में ऐसी ही परिभाषा देते हैं; 'जिस कर्म की पूर्ति से स्त्री (पित द्वारा) प्रदत्त शुक्र धारण करती है उसे गर्भाखम्भन या गर्भाधान कहते हैं ।' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह कर्म कोई काल्पनिक धार्मिक कृत्य नहीं था अपितु एक यथार्थ कर्म था, यद्यपि कालान्तर में इसके कर्ता संकोच का अनुभव करने लगे और अन्ततोगस्वा यह संस्कार अप्रचलित हो गया।

हमें ज्ञात नहीं कि पूर्व वैदिक काल में इसके साथ बच्चों के प्रसव-सम्बन्धी क्या भाव और कर्म थे। इस संस्कार का विकास होने में अवस्य ही अति दीर्घकाल लगा होगा। आदिम युग में तो प्रसव एक प्राकृतिक कर्म था। शारीरिक आवश्यकता प्रतीत होने पर मानव-युगल, संतानप्राप्ति की विना किसी पूर्वकरपना के सहवास कर लेता था, यद्यपि था यह स्वाभाविक परिणाम। किन्तु गर्भाधान संस्कार से पूर्व एक सुव्यवस्थित घर की भावना, विवाह अथवा सन्तित होने की अभिलापा और यह विधास कि देवता मनुष्य को सन्तित-प्राप्ति में सहायता करते हैं, अस्तित्व में आ चुके थे। इस प्रकार इस संस्कार की प्रक्रिया उस काल से सम्बन्धित है जब कि आर्य अपनी आदिम अवस्था से बहुत आगे बढ़ चुके थे।

<sup>(</sup>१) गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद्ग्भीधानमित्यनुगतार्थं कर्मनामधेयम् । पूर्वमीमांसा, श्रध्याय १, पाद ४ श्रधिः २, वीः मिः संः में इस संस्कार में उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) निषिक्ती यत्प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया । तद्गर्भीलम्भनं नाम कर्म प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ वी. मि. सं. में उद्धृत ।

## २. वैदिक काल

वैदिक काल में हम सन्तित के लिये प्रार्थना आदि के वचनों में पितृ-मातृक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति देखते हैं? । वीरपुत्र देवताओं द्वारा मनुष्य को दिये वरदान के रूप में माने जाते थे। तीन ऋणों का सिद्धान्त वैदिक काल में विकास की स्थिति में था? । पुत्र को 'ऋणच्युत्' कहा जाता था जिससे कि पैतृक और आर्थिक दोनों ऋणों से मुक्ति का बोध होता है। साथ ही साथ सन्तित प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक और पित्रत्र कर्तव्य समझा जाता था। इसके अतिरिक्त वैदिक मन्त्रों में बहुत सी उपमायें और प्रसंग हैं जो गर्भाधान के लिये को के पास किस प्रकार जाना चाहिए इस पर प्रकाश डालते हैं । इस प्रकार गर्भाधान के विषय में विचार और किया वैदिक काल में विकास की अवस्था में थी।

गर्भाधान के विधि-विधान गृह्यसूत्रों के लेखबद्ध होने से पूर्व ही पर्याप्त विकित किया का रूप प्राप्त कर चुके होंगे, किन्तु प्राक्ष्स्त्र काल में इसके विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। परन्तु वैदिक काल में गर्भधारण की ओर इक्षित करनेवाली अनेक प्रार्थनायें हैं। 'विष्णु गर्भाश्य-निर्माण करें; त्वष्टा तुम्हारा रूप सुशोभित करें; प्रजापित बीज वपन करें; धाता श्रूण स्थापन करें। हे सरस्वति! श्रूण को स्थापित करो, नीलकमल की माला से सुशोभित दोनों अश्विन तुम्हारे श्रूण को प्रतिष्ठित करें "।' 'जैसे अश्वत्थ शमी पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार सन्तित का प्रसव किया जाता है; यही सन्तित की प्राप्ति है। उसी का स्थी में वपन कर दिया जाता है; यही यथार्थ में सन्तित का प्राप्त करना है, यही प्रजापित का कथन है।'

<sup>(</sup>१) प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम् । ऋ. वे. ८. ३५. १० । प्रतासो यत्र पितरो भवन्ति । वही १. ८९. ९ ।

<sup>(</sup>२) जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः । एष वा ऋनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वा स्यादिति । तैतिरीय संहिता ६, ३, १०, ५ ।

<sup>(</sup>३) ऋ. वे. १०. १४२. ६। (४) ऋ. वे. ६. ९. १. २।

<sup>(</sup>火) ऋ. वे. १०. १८४।

<sup>(</sup>६) शमीमश्वत्थमारूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्। तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रीम्बाभरामसि ॥ आदि, अ. वे. ६.९।

अथर्ववेद के एक मन्त्र में गर्भधारण करने के लिये स्त्री को पर्यक्क पर आने के लिए निमन्त्रण का उल्लेख है:—'शसन्न चित्त होकर शय्या पर आरूढ़ हो, मुझ अपने पित के लिए सन्तित उत्पन्न करों? ।' प्राक्सूत्र साहित्यमें सहवास के भी स्पष्ट विवरण प्राप्त होते हैं? । उपर्युक्त प्रसंगों से हमें ज्ञात होता है कि प्राक्सूत्रकाल में पित पत्नी के समीप जाता, उसे गर्भाधान के लिये आमन्त्रित करता, उसके गर्भ में श्रूण-संस्थान के लिये देवों से प्रार्थना करता और तब गर्भाधान समाप्त होता था। यह बहुत सरल विधि थी। इसके अतिरिक्त कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अधिक संभव है कि इस अवसर पर कोई उत्सव भी मनाया जाता रहा हो, किन्तु इसके विषय में हम पूर्णत्या अन्धकार में हैं। इस उत्सव के उन्नेख न किये जाने का कारण यह हो सकता है कि इसे प्रारम्भिक काल में विवाह का ही एक अंग समझा जाता रहा हो।

#### ३. सूत्र-काल

गृह्मसूत्रों में ही गर्भाधान-विषयक विधानों का सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विवेचन हुआ है। उनके अनुसार विवाह के उपरान्त ऋतुस्तान से शुद्ध परनी के समीप पित को प्रति मास जाना होता था। किन्तु गर्भाधान के पूर्व उसे विभिन्न प्रकार के पुत्रों—बाह्मण, ओत्रिय (जिसने एक शाखा का अध्ययन किया हो), अनुचान (जिसने केवल वेदाङ्गों का अनुशीलन किया हो), ऋषिकस्प (कर्ल्यों का अध्येता), अूण (जिसने सूत्रों और प्रवचनों का अध्ययन किया हो), ऋषि (चारों वेदों का अध्येता) और देव (जो उपर्युक्त से श्रेष्ठ हो)—की इच्छा के लिये वत का अनुशान करना होता था। व वत-समाप्ति पर अग्नि में प्रकान की आहुति दी जाती थी। तदुपरान्त सहवास के हेतुपति-पत्नी को

<sup>(</sup>१) वही. १४. २. २।

<sup>(</sup>२) तां पूषन् शिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्याः वपन्ति । या न उरू उशति विशुयाति यस्यामुशन्तः प्रहरामशेषम् ॥ ऋ. वे. १०. ८५. ३७ । अथ यामिच्छेत् । गर्भं दधीतेति तस्यामय निष्ठाप्य मुखेन मुखं सन्धा-यापान्यामित्राशयादिन्द्रियेणा रेतसा रेत आद्यामीति गर्भिण्येव भवति ।

<sup>। (</sup>३) बौ. गृ. सू. १. ७. १-८।

प्रस्तुत किया जाता था। जब परनी अस्यन्त सुसजित एवं सुन्दर ढंग से अलंकृत हो जाती थी, पित प्रकृति-स्जन-सम्बन्धी उपमामय तथा गर्भधारण में परनी को देवों की सहायता के लिये स्तुतिमयी वेदवाणी का उच्चारण करता था। " पुनः पुरुष और स्त्री के सहवास के विषय में उपमा-रूपकयुक्त मन्त्र का उच्चारण तथा अपनी जननशक्ति का वर्णन करता था और नर-नारी के सहकार्य के रूपकों से युक्त वैदिक ऋचाओं का गान करते हुए अपने शरीर को मलता था। " आलिकृन के उपरान्त पूषा की स्तुति करते हुए और विकीण बीज को इङ्गित करते हुए गर्भाधान होता था। पित परनी के हृदय का स्पर्ध करता और उसके दक्षण स्कन्ध पर झुकते हुए कहता, 'सुगुन्फित केशोंवाली तुम। तुम्हारा हृदय जो स्वर्ग में निवास करता है, चन्द्रमा में निवास करता है, जिसे में जानता हूँ, क्या वह मुझे जान सकता है ? क्या हम शत शरद देखेंगे ?'

## ४. धर्मसूत्र, स्पृति और परिवर्ती साहित्य

धर्मसूत्र और स्मृतियाँ इस संस्कार के कर्मकाण्डीय पत्त में कुछ और योग दे देती हैं। वस्तुतः वे इसे अनुकासित करने के लिये कुछ नियम निर्धारित करते हैं जैसे:—गर्भाधान कब हो, स्वीकृत और अस्वीकृत राश्रियाँ, नचन्न-सम्बन्धी विचार; बहुपरनीक पुरुष अपनी परनी के पास कैसे पहुँचे; गर्भाधान एक आवश्यक कर्तन्य और इसके अपवाद, संस्कार को सम्पन्न करने की रात्रि, आदि। केवल याज्ञवरूक्य, आपस्तंब और शातातप आदि कतिपय स्मृतियाँ पित के लिये सहवासोपरान्त स्नान करनेका विधान करती हैं। परनी को इस शुद्धि से मुक्त

<sup>(</sup>१) वही १. ७. ३७-४१।

<sup>(</sup>२) अथैनां परिष्वजित- 'अहमस्मि सा त्वं चौरहं पृथ्वी त्वं रेतोऽहं रेतो-भृत् त्वम्।' श्रादि, वही १. ७. ४२।

<sup>(</sup>३) बही १. ७. ४४। (४) पा. गृ. सू. १. १२. ९।

<sup>(</sup>५) ऋतौ तु गर्भशङ्कित्वात्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । याज्ञवत्क्य श्रौर श्रापस्तम्ब ।

उभावप्यशुची स्यातां दम्पती शयनं गतौ। शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान् ॥

शातातप, गदाधर द्वारा पा. गृ. सू. १, ११ पर उद्धृत ।

कर दिया गया है। शातातप स्मृति का कथन है, 'शब्या पर दोनों पति और पत्नी अशुद्ध हो जाते हैं, जब वे उठते हैं तो केवल पति ही अपवित्र रहता है और पत्नी शुद्ध रहती है।'

प्रयोग और पद्धतियाँ भी इस संस्कार में कुछ, नये अंगों का योग करती हैं। वे इसके आरम्भ में संकल्प और पौराणिक देवों के अर्चन का विधान करती हैं। मातृपूजा, नान्दीश्राद्ध और विनायक या गणेश की पूजा का भी विधान करती हैं। संस्कार की समाप्ति पर भेंट और भोज का भी विधान किया गया गया है। पर ये सब कियायें सभी संस्कारों में सामान्य हैं।

## ५. उपयुक्त समय

गर्भाधान के विषय में जो प्रथम प्रश्न उठाया गया है वह है इसके सम्पन्न करने के समय के सम्बन्ध में। इस विषय पर तो सभी धर्मशास्त्र एकमत हैं कि यह तभी हो जब पत्नी गर्मधारण के लिये शारीरिक रूप से समर्थ हो, अर्थात् ऋतुकाल में। पत्नी के ऋतुस्नान की चौथी रात्रि से सोल्डहवीं रात्रि तक का समय गर्भधारण के लिये उपयुक्त माना जाता था। उगृह्मसूत्रों तथा स्मृतियों का बहुमत सांस्कारिक दृष्टि से चतुर्थ रात्रि को गर्भधारण के लिये ग्रुह्म मानता है। किन्तु गोभिल-गृह्मसूत्र अधिक विवेचनापूर्ण विचार व्यक्त करता है। इसके अनुसार गर्भधारण तभी होना चाहिये जबिक अगुद्ध रक्त का प्रवाह रक जाय। चौथी रात्रि के पूर्व स्त्री को अस्पृश्य माना जाता था और उसके समीप जाने वाला व्यक्ति दृष्टित और गर्भपात (अकाल-उत्पत्ति) का दोषी; क्योंकि उसका ग्रुक न्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है।

गर्भाधान के लिये केवल राश्रिकाल ही विहित था और दिन का समय

<sup>(</sup>१) दशकर्मपद्धति। (२) वही।

<sup>(</sup>३) म. स्मृति ३. २; याज्ञ. स्मृ, १. ७९।

<sup>(</sup>४) विरुजा यास्तस्मिनेव दिवा। २. ५।

<sup>(</sup> ५ ) व्यर्थीकारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्यामनाप्नुयात् । श्राश्वलायन, वी. मि. सं. भाग, १ में उद्धृत ।

निषिद्ध। इसका यह कारण दिया गया है कि दिन में संभोग करनेवाले पुरुष का प्राणवायु अधिक तेज चलने लगता है। जो रात्रि को अपनी परनी के समीप जाते हैं वे ब्रह्मचारी ही हैं। दिन में सम्भोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे अभाग्यशाली, शक्तिहीन और अल्पायु सन्तित उत्पन्न होती है। इस नियम के अपवाद भी माने गये हैं। किन्तु वे उन्हींके लिये हैं जो प्रायः बाहर रहते हों, अपनी परिनयों से पृथक् हों; या उनकी परिनयाँ अत्यन्त कामुक हों। वे द्वितीय अपवाद में निहित भाव यह है कि खियों को समस्त साधनों से संतुष्ट और रिकत रखना चाहिये जिससे कि वे पथ्छष्ट न हो जायँ। इ

रात्रियों में भी पिछ्छी रात्रियाँ अधिक उपयुक्त मानी गई हैं। बौधायन कहते हैं 'पुरुष खी केसमीप चौथी से सोळववीं रात्रिपर्यन्त जाए, विशेषतया अन्त वाछी रात्रियों में '।' आपस्तंव और अन्य स्मृतिकारों ने भी इसी विचार की पृष्टि की है। पिछ्छी रात्रियों में धारण हुई सन्तित को अधिक भाग्यवान् और गुणसम्पन्न समझा जाता था। 'चौथी रात्रि में धारण हुआ पुत्र अरुपायु और धनहीन होता है। पद्मम रात्रि में धारण की हुई कन्या खी-सन्तित को ही उत्पन्न करती है, छुठी रात्रि का बच्चा मध्यम श्रेणी का (उदासीन) होता है। सप्तम रात्रि की कन्या वन्ध्या होती है; आठवीं रातका छड़का सम्पत्ति का स्वामी होता है; नवीं रात्रि के गर्भ से श्रुभ खी उत्पन्न होती है; दशवीं रात्रि का पुत्र बुद्धिमान्

<sup>(</sup>१) याज्ञ. स्मृ. १. ७९; आश्वलायन स्मृति, 'उपेयान्मध्यरात्रान्ते । वी. मि. सं. भाग. १ में उद्भृत । '

<sup>(</sup>२) प्राणा वा एते स्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते । ब्रह्मचर्यमेव तयद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ प्रश्नोपनिषद् १. १३ । नार्तवे दिवा मैथुनमर्जयेदल्पभाग्याः अल्पवीर्याक्ष दिवा प्रसूयन्तेऽल्पा-युश्चेति ।-आर्थवणिक श्रुति । वी मि सं भाग -1 में उद्घृत ।

<sup>(</sup>३) त्रानृतादृतुकाले वा दिवा रात्रावयापि वा। प्रोषितस्तु स्त्रियं गच्छेत्प्रायश्चित्ती भवेच च॥-व्यास, वही।

<sup>(</sup> ४ ) यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरक्षिताः ।-म. स्मृ., वही ।

<sup>(</sup>४) बी. गृ. सू. १. ७. ४७।

<sup>(</sup> ६ ) तत्राप्युत्तरोत्तराः प्रशस्ताः । त्रापः धः स्. २. १ ।

होता है; ग्यारहवीं रात्रि की कन्या अधार्मिक होती है और १२ वीं रात्रि का पुत्र सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है; १३ वीं रात्रि की कन्या व्यभिचारिणी होती है; १४ वीं रात्रि का पुत्र धार्मिक, कृतज्ञ, संयमी और इंडप्रतिज्ञ होता है; १५ वीं रात्रि की खी बहुत पुत्रों की माँ और पितवता होती है; १६ वीं रात्रि का पुत्र विद्वान, श्रेष्ठ, सस्यवादी, जितेन्द्रिय और समस्त माणियों के लिये शरण देनेवाला होता है। १९ इस विश्वास का युक्तियुक्त कारण यह था कि ऋतुकाल की विकृति के अधिक पश्चात् का गर्भाधान श्रेष्ठतर और अधिक गुणसम्पन्न माना जाता था।

गर्भाधान की रात्रि-संख्या के अनुसार ही सन्तित का छिङ्ग निश्चित माना जाता था। यहाँ तक कि पुरुष-सन्तित के छिये सम और खी सन्तान के छिये विषम रात्रि खुनी जाती थी। सन्तित के छिङ्ग के छिये ग्रुक और रज की निष्पत्ति की मात्रा उत्तरदायी मानी जाती थी। विशिष्ट छिङ्ग की सन्तित की ग्राप्ति में माता-पिता की अभिछाषा ही नियामक कारण थी।

मास की कुछ तिथियाँ गर्भाधान के लिये निषिद्ध थीं। ८ वीं, १४ वीं, १५ वीं, ३५ वीं, ३० वीं और सम्पूर्ण पर्व विशेषतया छोड़ दिये गये थे। उपयुक्त निवमीं को पालन करनेवाला द्विज गृहस्थ सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता था। विज्युपुराण इन रात्रियों को निन्दित बताता है और उसके अनुसार इन रात्रियों में अपनी पत्नियों के समीप जानेवाले व्यक्ति नरकगामी होते हैं। मनु ने ११ वें और

<sup>(</sup>१) व्यास, वी. मि. सं. भाग १ में उद्धृत।

<sup>(</sup>२) युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । मः स्मृति, ३. ४८ ।

<sup>(</sup>३) पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः । समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीग्रोऽल्पे च विपर्ययः ॥ वही, ३.४९ ।

<sup>(</sup>४) पर्ववर्जं वजेचैनां तद्वतो रतिकाम्यया।

म. स्मृ. २. ४५; याज्ञ. स्मृ. १. ७९।

<sup>(</sup>५) पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च। तैल्रह्मीमांसभोगी पर्वस्वेतेषु यः पुमान्। विण्मूत्रभोजनं नाम नरकं प्रतिपद्यते॥

विष्णुपुराण वी. मि. सं. भाग १ में उद्धृत ।

<sup>(</sup>६) तासामायाश्वतसस्तु निन्दितैकादशी च या। त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ताः दश रात्रयः ॥ मः स्मृ., ३.४७।

१ हि०

१३ वं दिन का भी निषेध किया है। ये दिन धार्मिक कृत्यों के हेतु निश्चित थे अतः इनमें सहवास वर्जित था। किन्तु दूसरे भी कारण हो सकते हैं जिनसे कि ये रात्रियाँ निषिद्ध थीं। प्राचीन हिन्दू ज्योतिष और नचन्नविद्या से पूर्णतया परिचित्त थे। जब वे सूर्य और चन्द्रमा के मार्ग निश्चित कर सकते थे, तो उन्हें यह भी ज्ञात रहा होगा कि विभिन्न तिथियों पर उनका सङ्गम (योग) विभिन्न-विभिन्न विकृतियाँ उत्पन्न कर देता है। यह भौतिक भूगोल का सामान्य ज्ञान है कि चन्द्रमा के आकर्षण के कारण और जल-तक्षों की बृद्धि के कारण पृथ्वी की भौतिक द्या पर्व-तिथियों पर विकृत हो जाती है और फलतः प्राणि-जगत् का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसल्ये इस विचार की मान्यता आयश्यक समझी गई कि गर्भाधान जैसा मुख्य कर्म उन तिथियों में न किया जाए। बहुत संभव है कि ज्योतिषयों के इस अनुभव को धर्मशाओं में उस समय स्थान मिला हो जब कि ज्योतिषयों विकसित हो जुकी थी।

# ६. बहुपत्नीक गृहस्थ

गर्भाधान से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न यह या कि बहुपरनीवान् अपनी पित्नयों के पास उस समय जब कि वे एक साथ ही ऋतुकाल में हैं, कैसे पहुँचे ? यह प्रश्न गृह्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों तथा अधिकतर स्मृतियों में नहीं उठाया गया है। बहुत प्राचीन काल में बहुपरनीत्व सामान्य प्रथा नहीं रही होगी। जब भार्य व्यवस्थित ढंग से रहने लगे और विलासी जीवन व्यतीत करने लगे तो अनेक पित्नयों का एक साथ रखना एक सामान्य रीति हो गई और इसे महत्ता का प्रतीक समझा जाने लगा। मध्ययुग में विशेषतया राजपरिवारों में बहुपरनीत्व अति प्रचलित हो गया। इसलिये जब यह स्थिति हो गई तो सपित्नयों के संघर्ष को हटाने के लिये शास्त्रकारों ने कुछ विधान बनाना आवश्यक समझा। मध्ययुगीन स्मृतिकार देवल का मत है कि ऐसी दशा में पित पित्नयों के पास वर्ण-क्रम के अनुसार जाय या उनके कोई सन्तित न हो तो विवाह के ज्येष्ठय के अनुसार जाय।

<sup>(</sup>१) यौगपद्ये तु तीर्यानां विप्रादिकमशः वजेत् । रक्षणार्थमपुत्राणां प्रहणकमशोऽपि वा ॥ देवल, वी. मि. सं. भाग १ में उद्घृत ।

## ७. कर्ता

दूसरी समस्या यह थी कि इस संस्कार को कौन करे ? उत्तरवर्ती धर्म-शास्त्रकार इस प्रश्न का समाधान नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार पति के अतिरिक्त इस संस्कार को दूसरा नहीं कर सकता था। प्राचीन छेखकों ने इस प्रश्न को उठाया है। प्रायः पति ही स्वभावतः संस्कारकर्ता था। किन्तु उसकी अनुपरिथति में प्रतिनिधित्व भी विहित था । प्राचीन काल में नियोग-प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि परिवार और मृत पूर्वजों के छीकिक तथा पारमार्थिक लाभ के लिये किसी भी प्रकार सन्तति का होना आवरयक था । वैदिक साहित्य में हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ कि एक विधवा अपने देवर को पति के लिये सन्तति उरएस करने के लिये आमन्त्रित करती है<sup>9</sup>। मनु<sup>२</sup> तथा अन्य रसृतियाँ विश्ववा, नपुंसक की स्त्री, या अयुक्त पति की पत्नी को देवर, सगोत्र या ब्राह्मण से सन्तित प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करती हैं: यद्यपि अन्यन्न वे इस विचार से असहमति भी प्रकट करती हैं<sup>3</sup> । महाभारत में भीष्म सत्यवती से अपनी वधुओं में पुत्र उत्पन्न करने के लिये ब्राह्मण को बुलाने के लिये कहते हैं और इस शीत के गुणों का वर्णन करते हैं। याज्ञवरूव भी प्रतिनिधित्व की आज्ञा प्रदान करते हैं, 'बूदों की आज्ञा से मृत पति का भाई उसकी पत्नी के साथ ऋतुकाल में अपने शरीर पर घी गळ कर सहवास करे। उसके न होने पर सगोत्र या सपिण्ड ऐसा करे।' एक अन्य स्मृति में उल्लेख है कि 'गर्भाधान संस्कारों का विता सर्वोत्तम कर्ता है

<sup>(</sup>१) को नां रायुत्रा निधवेष देवरं मर्यं न योषा वृणुते सधस्य त्रा।

ऋ. वे. १०. ४०. २।

<sup>(</sup>२) देवराद्वा सिपण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ म. स्पृ. ९. ५९ ।

<sup>(</sup>३) वही ९. ६६-६८।

<sup>(</sup>४) बीजार्थं ब्राह्मणः कश्चिद्धनेनोपनिमन्त्र्यताम् । महाभारत, वी. मि. सं. भाग, १, पृ. १६५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup> ५ ) ऋपुत्रां गुर्ननुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात् ॥ या. स्मृति, १. ६८ ।

किन्तु उसकी अनुपस्थिति में या तो उसी कुछ का कोई व्यक्ति अथवा किसी अन्य कुछ का मित्र इन संस्कारों को करे<sup>9</sup>।'

कालान्तर में जब कि पारिवारिक पवित्रतासम्बन्धी विचार परिवर्तित हो गये और सन्तित-प्राप्ति गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य नहीं रह गया तो पति के प्रतिनिधि उपेक्तित होने लगे और अन्त में निषिद्ध । यहाँ तक कि मनुस्मृति में नियोग को 'पशुधर्म' बताया गया और प्रतिनिधिस्य का विरोध किया गया है । परवर्ती स्मृतियाँ प्रतिनिधिस्य का गर्माधान के अतिरिक्त संस्कारों में विधान करती हैं । आश्वलायनस्मृति में विधान है कि 'यदि पति मृत, जाति से च्युत या गृहस्थी को छोड़ चुका हो या विदेश चला गया हो तो उसी गोत्र का बड़ा व्यक्ति पुंसवन आदि संस्कारों को करे।' कौटिल्य के समय तो विधवा से सन्तित उत्पन्न करना नियम के विख्य या । आदित्य और ब्रह्मपुराण' दोनों में नियोग भी कल्विउर्य की सूची में से एक है । इस समय तो केवल पति ही गर्भाधान-संस्कार का अधिकारी माना जाता है।

## ८. गर्भ अथवा क्षेत्र-संस्कार

मध्यकालीन निवन्धों में इस प्रश्न पर भी विवेचन हुआ है कि गर्भाधान गर्भ-संस्कार है वा चेत्र-संस्कार। इस विषय में दो सम्प्रदाय थे। पहले का मत था कि यह गर्भ या भ्रूण का संस्कार था और इसके तर्क मनु<sup>8</sup> और

वी. मि. सं. भाग, १ पृ. १६५ पर उद्धृत।

<sup>(</sup> १ ) गर्भाधानादिसंस्कर्ता पिता श्रेष्ठतमः स्मृतः । स्रभावे स्वकुलीनः स्याद् बान्धवो वाऽन्यगोत्रजः ॥ वी. मि. सं.में उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) श्रयं द्विजैहिं विद्वद्भिः पशुधर्मो विगहितः। म. स्मृ. ९, ६६।

<sup>(</sup>३) पत्यौ मृते वा पतिते संन्यस्ते वा विदेशगे । तद्गोत्रजेन श्रेष्ठेन कार्याः पुंसवनादयः॥

<sup>(</sup>४) विधवायां प्रजोत्पत्तौ देवरस्य नियोजनम् । ना स्मृ पृ २६२ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ २३१।

<sup>(</sup>६) निषेकादिः रमशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः । म. स्मृ. २. १६।

याज्ञवरुष्य' पर आधारित थे जिनका मत था कि 'ब्रिज के गर्भाधान से अप्तिदाह पर्यन्त समस्त संस्कार समंत्र किये जाने चाहियें।' गौतम धर्मसूत्र' में उरलेख है कि पुरुष के ४० संस्कार होने चाहियें। दूसरे सम्प्रदाय के अनुसार गर्भाधान चेत्र-संस्कार या ची की शुद्धि था। वे इन प्रमाणों से अपने मत की पुष्टि करते हैं: 'विधि-विधान से खी के साथ एक बार सहवास करने के उपरान्त भविष्य में खी के पास साधारणतया (बिना किसी विधान के) जाना चाहिये।' पत्नी की जननेन्द्रिय का स्पर्ध करते हुए पुरुष 'विष्णुयोंनिम्' इसका उच्चारण करे। बिना गर्भाधान के खी में उरपन्न बच्चा अशुचि होता है ।' उनका यह भी मत या कि यह संस्कार प्रथम गर्भधारण के समय किया जाय, कि वस्तुतः आरम्भ में गर्भाधान गर्भसंस्कार ही था और दूसरे मत में तो संस्कार को सरल और समाप्त करने की प्रवृत्ति है जो अवश्य ही आगे चळकर उरपन्न हुई।

# ९. पवित्र और आवश्यक कर्तव्य

ऋतुकाल में पत्नी से सहवास करना प्रत्येक विवाहित व्यक्ति का पवित्र एवं अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। मनु का आदेश है कि ''अपनी पत्नी के प्रति सच्चा रहते हुए पुरुष प्रत्येक ऋतु में उसके समीप जाए।' पराशर न केवल ऐसा आदेश ही देते हैं अपितु ऐसा न करनेवाले को पाप का भागी भी बताते हैं। 'स्वास्थ्य ठीक रहते हुए भी जो व्यक्ति ऋतुकाल में पत्नी के समीप नहीं जाता, वह अण्लाह्या का दोषी होता है।' ऋतुकाल में पवित्र स्त्री का भी पति के

<sup>(</sup> १ ) निषेकायारस्मशानान्तास्तेषां वै मंत्रतः कियाः ॥ याः स्मृः १. १० ।

<sup>(2) 6. 281</sup> 

<sup>(</sup>३) विष्णुर्योनि जपेत्सूक्तं योनि स्पृष्ट्वा त्रिभिर्वती । गर्भाधानस्याकरणादस्यां जातस्तु दुष्यति ॥ वी. सि. सं. भाग १ पृष्ठ १५७ पर अज्ञातकर्तृक उद्धरण ।

<sup>(</sup>४) ऋतुमत्यां प्राजापत्यमृतौ प्रथमे ।

<sup>(</sup> ५ ) ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारिनरतः सदा । म. स्मृ. ३. ४५ ।

<sup>(</sup>६) ऋतुकातां तु यो भार्यो सिष्ठिधौ नोपगच्छिति । घोरायां ब्रह्महत्यायां युज्यते नात्र सशयः ॥ पा. स्मृ. ४. १५ ।

समीप पहुँचने का समान कर्तंब्य था। परावार कहते हैं 'स्नान के उपरान्त पति के समीप न जानेवाली स्नी पुनर्जन्म में ग्रूकरी होती है।' वम<sup>3</sup> और भी भागे बढ़ उसके लिये दण्डविधान करते हैं: 'उसे भ्रूणहत्या का दोषी घोषित कर ग्राम के मध्य होड़ देना चाहिये।'

उपर्युक्त अनिवार्यता उस प्राचीन समाज का चित्रण करती है जब कि बहुत सी सन्तित परिवार के लिये आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्त्वकी थी। आर्थ लोग भारत में अपने उस्कर्ष-काल में अपनी जाति के विस्तार के लिए उत्सुक थे। अतः वे देवों से कम से कम दूस पुत्रों की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते थे। प्राचीन काल में परिवार के विस्तार की कोई चिन्ता न थी। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक सन्तित होना धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता था। जितनी अधिक सन्तिन होगी उतने ही अधिक श्राद्ध आदि से पूर्वज स्वर्ग में सन्तृष्ट होंगे। पितृ-ऋण केवल सन्तित से ही चुकाया जा सकता था और परिवार का नाश एक पाप समझा जाता था। इन्हीं परिस्थितियों के कारण गर्भाधान अनिवार्य संस्कार बन गया।

#### १०. अपवाद

ज्ञारीरिक, मानसिक और चारित्रिक आधार पर कुछ अपवाद भी मान्य थे। 'उस स्त्री के समीप न पहुँचने में पाप का कोई डर नहीं है जो बहुत बृद्धा हो, चन्ध्या हो, दुश्चरित्रा हो, जिसे आर्तव न होता हो, जो अल्पायु की कन्या हो या अनेकों पुत्रों की माँ हो<sup>3</sup>।' विष्णुपुराण के अनुसार उस स्त्री के

<sup>(</sup>१) ऋतुस्नाता तु या नारी भर्तारं नानुमन्यते। सा मृता तु भवेत्नारी शूकरी च पुनः पुनः ॥ वही ४०१४।

<sup>(</sup>२) ऋतुम्नाता तु या भार्या भर्तारं नोपगच्छति । तां प्राममध्ये विख्याप्य श्रूणब्नी (तु ) परित्यजेत् ॥ वी. मि. सं. भाग १, पृ. १६२ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>३) वृद्धां वन्ध्यामसद्वृत्तां मृतापत्यामपुष्पिणीम् ।

कन्यां च बहुपुत्रां च वर्जयन् मुच्यते भयात् ॥

यदनरस्न, गदाघर द्वारा याः गृः स्ः १० ११-७ पर उद्धृत ।

8. पवित्र और आवश्यक कर्तव्य

१०. अपवाद

समीप नहीं जाना चाहिये 'जिसने सान न किया हो, जो पीड़ित हो, जो आर्तवावस्था में हो, जो प्रशंसनीया न हो, जो कुद्ध हो, जो बुरा सोचती हो... जो उदार न हो, जो किसी अन्य पुरुष का चिन्तन कर रही हो, जिसे उस्कण्ठा न हो... जो भूखी हो या अत्यधिक भोजन किये हो ।'

समयानुसार हिन्दुओं के सामाजिक और राजनीतिक विचार बद्छ गये।
जब आर्थ पूरे देश में फैठ गये तथा उनका आधिपस्य स्थापित हो गया और उनकी
संख्या बद गई तो परिवार के सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिये
प्रस्थेक गृहस्थ को दश पुत्रों की आवश्यकता न रह गई। बहुत पुत्रों के तर्पण
से स्वर्ग भोगने की करपना भी व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यास्मिक जीवन पर
आधारित मुक्ति की करपना से कम महत्त्वपूर्ण हो गई। इसलिये प्रतिमास पत्नी से
सहधास की अनिवार्यता शिथिल हो गई और अन्त में समाप्त हो गई। यह बन्धन
उन्हों के लिये था जो सन्तिहिन थे। एक पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात् यह
वैकित्पक हो गया। 'एक पुत्र होने तक पुरुष की उत्पत्ति के पश्चात् यह
है 'अकेले पहले पुत्र से ही व्यक्ति पुत्री (पुत्रवाला) हो जाता है और
पितृ-ऋण जुका देता है। जिसकी उत्पत्ति से व्यक्ति पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो
जाता है, परम आनन्द पाता है वही अकेला धर्म से उत्पन्न पुत्र है, शेष तो

<sup>(</sup>१) नाम्नातां तां स्त्रियं गच्छेचातुरां न श्वर्वलाम् ।
नाप्रशस्तां न कुपितां नानिष्टां न च गुर्विणीम् ॥
नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम् ।
ध्रुक्षामां नातिभुक्तां वा स्वयं चैभिर्गुणैर्युतः ॥
विष्णुपुराण, हरिहर द्वारा पा. यृ. सू. १. ११. ७ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्युत्रोऽभिजायते । दशास्यां पुत्रानाघेहि इति प्रशंसार्था श्रुतिः ॥ कूर्मपुराण, सं. चं. स्राह्निक प्रकरण १ में उद्धृत ।

िक प्ता से उरपन्न होते हैं । अब हिन्दू समाज में अधिक बच्चों के लिये कोई उरकट इच्छा नहीं है ।

११. महत्त्व

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गर्भाधान संस्कार का अध्ययन अध्यन्त महुस्वपूर्ण है। यहाँ हम न तो उस आदिम मनुष्य को देखते हैं जो सन्ति को देखकर आश्चर्य प्रकट करता था और उसकी प्राप्ति के लिये सदा देवताओं की सहायता खोजता किरता था और न गर्भधारण, बिना सन्तित की दृष्ट्या के ही कोई आकरिमक घटना थी। यहाँ हम उन ज्यक्तियों को पाते हैं जो अपनी खी के समीप, सन्तिन-उत्पत्ति-रूप एक निश्चित उद्देश्य को छेकर श्रेष्ट से श्रेष्ट सन्तान की उत्पत्ति के लिये एक पूर्व-नियत रात्रि में निश्चित प्रकार से ऐसी धार्मिक पवित्रता को लेकर जाते थे जो भावी सन्तान को निर्मल करती थी।

<sup>(</sup>१) ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः।
पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति॥
यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्तुते।
स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः॥

# द्वितीय परिच्छेद

## पुंसवन

१. शब्द का अर्थ

गर्भ-धारण का निश्चय हो जाने के पश्चात् गर्भस्थ शिशु को पुंसवन नामक संस्कार के द्वारा अभिषिक्त किया जाता था। पुंसवन का अभिप्राय सामान्यतः उस कर्म से था जिसके अनुष्ठान से 'पुं=पुमान् (पुरुष) सन्तित का जन्म हो'।' इस अवसर पर पठित तथा गीत ऋचाओं में पुमान् अथवा पुत्र का उन्नेस किया गया है तथा वे पुत्र-जन्म का अनुमोद्दन करती हैं। पुत्र को जन्म देने-वाठी माता की प्रशंसा की जाती थी तथा समाज में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त था। यह परम्परा उस युग से चली आती थी जब युद के लिये पुरुपों की अधिक आवश्यकता होती थी और प्रस्येक युद्ध के बाद पुरुप-संस्था में कमी आ जाती थी। यदि संतित स्त्री भी हो तो आशा की जाती थी कि वह पुरुप संतान को आगे चलकर जन्म देगी।

## २. वैदिक काल

अथवंदेद तथा सामदेद मन्त्र-ब्राह्मण<sup>3</sup> में पुमान् ( पुरुष ) सन्तित की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ उपलब्ध होती हैं। पित पत्नी के निकट प्रार्थना करता है: 'जिस प्रकार धनुष पर बाण का सन्धान किया जाता है, उसी प्रकार तेरी योनि ( गर्माशय ) में पुत्र को जन्म देने वाले गर्म ( पुमान् गर्मः ) का आधान हो। वस मास व्यतीत होने पर तेरे गर्म से वीर पुत्र का जन्म हो। तू पुरुष को,

<sup>(</sup>१) पुमान् प्रस्यते येन कर्मणा तत् पुंसवनमीरितम् । शौनक, वीरमित्रोदय संस्कार-प्रकाश, भा. १. पृ. १६६ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननुजायताम्। भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाक्ष सान्॥ श्र. वे. ३. २३. ३. ३।

<sup>(3)9.8.6-91</sup> 

१० हि०

पुत्र को जन्म दे, उसके पश्चात् पुनः पुंसन्तित का प्रसव हो। तू पुत्रों की माता वन, उन पुत्रों की जो उरपन्न हो चुके हैं, तथा जिनका तू भविष्य में प्रसव करेगी' आदि'। यह अज्ञात है कि इस अवसर पर अनुष्ठान किये जाने वाले कर्म का यथार्थ स्वरूप क्या था। किन्तु उपर्युक्त ऋचाएँ इस तथ्य की साची हैं कि किसी न किसी प्रकार का कृत्य इन प्रार्थनाओं के साथ सम्पन्न किया जाता था। इन मन्त्रों में इस कृत्य को प्राजापत्य कहा गया है—'में प्राजापत्य (प्रजापति-सम्बन्धी संस्कार) करता हूँ आदि' । गिर्भणी की को किसी प्रकार की औषधीय वनस्पति भी इस मन्त्र के साथ दी जाती थी—'जिन वीरुधों (पौधों) का चौ पिता है, पृथ्वी माता है तथा समुद्र मूल है; वे दिव्य ओषधियाँ पुत्र की प्राप्ति में (पुत्रविद्याय) तेरी सहायता करें' अ इस प्रकार इस परवर्ती संस्कार के प्रमुख तस्व वैदिक काल में ही प्राप्त होने लगते हैं। किन्तु इस संस्कार के विविध पाणों की नियामक विधियों का सक्केत वेदों में नहीं मिलता।

#### ३. सूत्रयुग

गृहस्त्रों के युग में पुंसवन-संस्कार गर्भ-धारण के पश्चात् तीसरे अथवा चौथे मास में या उसके भी पश्चात् उस समय सम्पन्न किया जाता था जब चन्न किसी पुरुष नचन्न, विशेषतः तिष्य में संक्रमण कर जाता था । गर्भिणी की की उस दिन उपवास करना पड़ता था। स्नान के पश्चात् वह नये वस्न पहनती थी। तब रात्रि में वट-वृत्त की छाछ को कूट कर और उसका रस निकाछ कर खी की नाक के दाहिने रन्ध्र में 'हिरण्यगर्भ' आदि शब्दों से आरम्भ होने वाछी महत्त्वाओं के साथ छोड़ा जाता था"। कतिएय गृह्यस्त्रों के अनुसार उपर्युक्त मन्त्रों के साथ कुशकण्टक तथा सोमछता भी कूटी जाती थी है। यदि पिता बह

<sup>(</sup>१) त्रा ते योनिं गर्म एतु पुमान् बाण इवेषुधिम् । त्रावीरोऽत्र जायताम् पुत्रस्ते दशमासस्य ॥ वही, ३. २३ ।

<sup>(</sup>२) कृणोमि ते प्राजापत्यम् । वही ।

<sup>(</sup> ३ ) यासां यौः पिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलं वीरुधां वभूष । तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवी प्रावन्त्योषधः ॥ वही, ३.२३. ६ ।

<sup>(</sup>४) पा. स. १. १४. २; बौ. स. स. १. ९. ९ ।

<sup>(</sup>४) पा. गृ. सू. १ १४. ३। (६) वही, १. १४. ४।

चाहता कि उसका पुत्र वीर्यवान् तथा बळवान् हो तो एक जळपात्र खी के अइ में रख देता तथा उसके उदर का स्पर्श करता हुआ 'सुपर्णोऽसि' आदि मन्त्र का उच्चारण करता था।

## ४. परवर्ती नियम और विचार

धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में संस्कार के कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट नवीन विधि का विधान नहीं किया गया है। प्रयोग और पद्धतियाँ पूर्णतः उन वैदिक चरणों के गृह्यसूत्रों पर आधारित हैं, जिनका उनमें अनुसरण किया गया है। किन्तु उनमें मानु-पूजा तथा आभ्युद्धिक आड, इन दो नवीन कृत्यों का उन्नेख मिळता है।

### ५. उचित काल

स्मृतियों में संस्कार के अनुष्ठान के लिए उचित समय का विचार किया गया है। मनु तथा याज्ञवरूमय<sup>3</sup> के अनुसार गर्भाशय में गर्भ के गतिशील होने के पूर्व यह संस्कार सम्पन्न करना चाहिए। शङ्क भी इस विषय में उनका अनुसरण करते हैं। इहस्पति के अनुसार गर्भ के स्पन्दनशील होने के पश्चाद ही इस ऋत्य के लिए उचित काल होता है। अ जातुक वर्ष तथा शौनक का मत है कि गर्भ-धारण के स्पष्ट हो जाने पर उसके तीसरे मास में पह संस्कार करना चाहिये।

संस्कार के अनुष्ठान का समय गर्भ के द्वितीय से अष्टम मास तक माना जाता था। इसका कारण यह था कि विभिन्न खियों में गर्भ-धारण के चिह्न विभिन्न काल में व्यक्त होते हैं। कुलाचार या पारिवारिक प्रथाएँ भी इस वैविध्य के लिए उत्तरदायी थीं। इन कालों में बृहस्पित इस प्रकार मेद स्थापित करते हैं—'प्रथम गर्भ में यह संस्कार तीसरे मास में करना चाहिए। किन्तु उस स्त्री के विषय में जो इसके पूर्व भी सन्तित का प्रजनन कर चुकी हो, यह

<sup>(</sup>१) वही, १. १४. ५। (२) प्रायः समस्त पद्धतियों में ।

<sup>(</sup>३) गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । याज्ञः स्मृः १. १९

<sup>(</sup>४) शङ्खस्मृति, २. १।

<sup>(</sup> ५ ) सवनं स्पन्दिते शिशौ । बी. मि. सं. भा. १, पृ. १६६ पर उत्धृत ।

<sup>(</sup>६) वही। (७) वही।

कृत्य गर्भ के चौथे, जुड़े अथवा आठवें मास में भी सम्पन्न किया जा सकता है'।' परवर्ती गर्भों की अपेन्ना पहली बार गर्भ-धारण होने पर उसके चिह्न कुछ पूर्व ही स्पष्ट हो जाते हैं। इसी कारण द्वितीयादि गर्भों में अपेन्नाकृत परवर्ती काल विहित किया गया है।

६. क्या पुंसवन प्रत्येक गर्भ-धारण में किया जाता था ?

स्मृतियों में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है कि यह संस्कार प्रत्येक गर्भ-धारण में सम्पन्न करना चाहिए अथवा नहीं। शौनक के अनुसार यह कृत्य प्रत्येक गर्भ-धारण के पश्चात् करना चाहिए, क्योंकि स्पर्श करने तथा ओपधि-सेवन से गर्भ पवित्र व शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस संस्कार के अवसर पर उच्चारित तथा पठित मन्त्रों के प्रभाव से व्यक्ति में विगत जन्मों को स्मरण करने की चमता का सञ्चार होता है । याज्ञवल्क्य-स्मृति पर विज्ञानेश्वर प्रणीत मिताचरा टीका में इस संस्कार की उपेचा की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। वहाँ कहा गया है: 'ये पुंसवन तथा सीमन्तोचयन के कृत्य चेत्र-संस्कार हैं, अतः इनका सम्पादन एक ही बार करना चाहिए, प्रत्येक गर्भ-धारण में नहीं ।'

## ७. विधि-विधान तथा उसका महत्त्व

संस्कार का महस्व उसके प्रमुख तस्तों में निहित था। यह कृत्य उस समय किया जाता था जब चन्द्रमा किसी पुरुष नचन्न में होता था। यह काल पुंसन्तित के जन्म में सहायक माना जाता था। गिर्भणी खी की बाणेन्द्रिय के दाहिने रन्ध्र में वटबृच्च का रस गर्भपात के निरोध तथा पुंसन्तित के जन्म के निश्चय के उद्देश्य से छोड़ा जाता था। सुश्चत के मतानुसार वटबृच्च में ऐसे गुण हैं जिनमें गर्भ-कालीन समस्त कष्टों—तिश्ची का आधिक्य, दाह आदि—के

<sup>(</sup>१) तृतीये मासि कर्तव्यं गृष्टेरन्यत्र शोभनम् । गृष्टेश्वतुर्थे मासे तु षष्टे मासेऽथवाऽष्टमे ॥

वी. मि. सं. भा. १, पृ. १६८ पर छद्धृत ।

<sup>(</sup>२) वही।

<sup>(</sup>३) एते च पुंसवन-सीमन्तोन्नयने च्रेत्रसंस्कारकर्मत्वात् सकृदेव कार्ये न प्रतिगर्भम् । याज्ञ. स्मृ. १. ११ पर मिताक्षरा ।

निवारण की चमता है । उनका कथन है कि 'पुत्र की प्राप्ति के लिए सुलक्मणा, वटराक्क, सहदेवी तथा विश्वदेवी, इनमें से अन्यतम ओषधि को दूध के साथ घोटकर उसके रस की तीन या चार बूँद गिर्मणी की के दिखण नासापुट में होइना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं की उसे थूककर फेंक तो नहीं देती ।' नासा-रन्ध्रों में ओषधि का छोड़ना हिन्दूसमाज में प्रचिलत एक सामान्य प्रथा है। अतः यह स्पष्ट है कि वह कृत्य जिसमें इसका विधान किया गया है, निस्सन्देह जनता के आयुर्वेदिक अनुभव पर आधारित था। सी के अन्त में जल से भरा पात्र रखना एक प्रतीकात्मक कृत्य था। जल से पूर्ण पात्र भावी शिद्य में जीवन तथा उत्साह के आविभाव का सूचक था। गर्भांचय के स्पर्शं के माध्यम से भावी माता द्वारा पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया जाता था, जिससे गर्भस्थ शिद्य स्वस्थ तथा सबल हो और गर्भपात की सम्भावना न रहे। 'सुपर्णांऽसि' आदि मन्त्रों द्वारा सुन्दर तथा स्वस्थ शिद्य के जन्म की कामना व्यक्त की जाती थी।

<sup>(</sup>१) सुश्रुत, सूत्रस्थान, श्रध्याय, ३८।

<sup>(</sup>२) लब्धगर्भायाश्चेतेष्वहः मुलद्मणा-वटशुङ्ग-सहदेवी-विश्वदेवानामन्यतमं क्षीरेणाभिषुट्य त्रींश्चतुरी वा बिन्दून् दद्याहिक्षरी नासापुटे पुत्रकामायै न च तिष्ठिवित् । बही; शरीरस्थान, ऋष्याय २ ।

# तृतीय परिच्छेद

## सीमन्तोन्नयन

# १. सीमन्तोन्नयन का अर्थ

गर्भ का तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन था। इस नाम का कारण यह है कि इस कृत्य में गर्भिणी स्त्री के केशों (सीमन्त) को ऊपर उठाया (उन्नयन) जाता था।

### २. प्रयोजन

इस संस्कार का प्रयोजन आंशिक रूप से विश्वासमूलक तथा ब्यावहारिक था। जनसाधारण का यह विश्वास था कि गर्भिणी को अमङ्गलकारी शक्तियाँ प्रस्त कर सकती हैं। अतः उनके निराकरण के लिए विशेष संस्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई। आश्वलायन-स्मृति में इस विश्वास का उल्लेख है। वहाँ कहा गया है कि 'रुधिराशन में तथार कतिपय दुष्ट (सुदुर्भग) राचिसयाँ पत्नी के प्रथम गर्भ को खाने के लिए आती हैं। पित को चाहिए कि उनके निरसन के लिए वह श्री का आवाहन करे, यतः उसके द्वारा रिश्वत स्नी को उक्त राचिसियाँ मुक्त कर देती हैं। ये अलच्य क्रूर मांसभन्दी प्रथम गर्भ-काल में खी पर अधिकार जमा लेती हैं तथा उसे पीड़ा पहुँचाती हैं। अतः उनके मगाने के लिए ही सीमन्तोन्नयन नामक संस्कार का विधान किया गया है विश्व संस्कार

<sup>(</sup>१) सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नयनमिति कर्मनामधेयम्। वी. मि. सं. मा. १, पृ. १७२।

<sup>(</sup>२) पत्न्याः प्रथमजं गर्भमत्तुकामाः सुदुर्भगाः । त्रायान्ति काश्चिद्राक्षस्यो रुधिराशनतत्पराः ॥ तासां निरसनार्थाय श्रियमावाहयेत् पतिः । सीमन्तकरणी स्रद्भीस्तामावहति मन्त्रतः ॥ ( आश्वस्यायनार्यार्थ, वी. मि. सं. भा. १, पृ. १७२ पर उद्धृत )

का धार्मिक प्रयोजन माता के ऐश्वर्य तथा अनुत्पन्न किशु के किए दीर्घायुष्य की प्राप्ति था, जैसा कि इस अवसर पर पठित ऋचाओं से प्रकट होता है। इस कृश्य के प्रचलन के लिए हिन्दुओं का मनोविज्ञान-विषयक ज्ञान भी दायी था। गर्भ के पाँचवें मास से भावी शिशु का मानसिक निर्माण आरम्भ हो जाता है। इस कारण गर्भिणी खी के लिए इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अधिकतम सावधानी रखना आवश्यक था, जिससे गर्भ को किसी भी प्रकार का शारीरिक आधात न पहुँचे। उसके केशों को सँवार कर प्रतीकात्मक रूप से इस तथ्य पर कल दिया जाता था। इस संस्कार का एक अन्य प्रयोजन था गर्भिणी खी को यथासम्भव हर्षित तथा उद्धिसत रखना। 'राका' (पूर्णिमा की रात्रि) तथा 'सुपेषा' (सुडौल अवयवों वाली) आदि शब्दों द्वारा उसका सम्बोधन और स्वयं पति द्वारा उसके केशों को सजाना तथा सँवारना आदि साधनों को इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उपयोग में लावा जाता था।

# ३. प्राचीन इतिहास

इस संस्कार का एकमात्र प्राक्-सूत्र उल्लेख मन्त्र-त्राह्मण में उपलब्ध होता है—'जिस प्रकार प्रजापित महान् ऐश्वर्य के लिए (सीभगाय) धिद्दित की सीमा निर्धारित करता है, उसी प्रकार में सन्तित के दीर्षायुष्य के लिए इसके केशों को विभक्त करता या सँवारता (सीमानं नयामि) हूँ ।' इसी ब्राह्मण में उहुम्बर वृत्त तथा बहुपजा स्त्री के मध्य उपमा का उल्लेख है। 'यह वृत्त उर्वर है, इसी के समान यह भी फलवती हो,' आदि। गृह्मसूत्रों में इस संस्कार का

<sup>(</sup> १ ) पञ्चमे मनः प्रतिषुद्धतरं भवति, षष्ठे बुद्धिः।

सुश्रुत, शारीरस्थान, ऋध्याय ३३।

<sup>(</sup>२) बौ. गृ. सू. १. १०.७।

<sup>(</sup>३) श्रोम् । येनादितेः सीमानं नयित प्रजायितमहिते सौभगाय । तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदिष्टं कृणोमि ॥ सामवेद-मन्त्रबाह्मण, १. ५. २ ।

<sup>(</sup>४) पा. श. सू. १. १४. ६।

विस्तृत वर्णन किया गया है, तथा उनमें इसके सभी अंगों का पूर्ण विकास हो चुका था।

### ४. संस्कार का विहित काल

गृह्मसूत्रों, स्मृतियों तथा ज्योतिष-विषयक प्रन्थों में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि इस संस्कार के छिए उचित काल क्या है। गृह्मसूत्र प्रायः गर्भ के चतुर्थ अथवा पञ्चम मास को उचित ठहराते हैं। है स्मृतियों के अनुसार यह काल छुठे अथवा आठवें मास तक हो सकता है। ज्योतिष-प्रन्थों के अनुसार यह काल किया के जन्म तक कभी भी हो सकता है। कितपय छेखक इस विषय में और भी अधिक उदार हैं। उनके अनुसार यदि सीमन्तोक्षयन के पूर्व ही सन्तान का प्रसव हो जाए तो शिद्ध के जन्म के पश्चात् उसे माता के अक्क अथवा किसी पेटक में रखकर यह संस्कार सम्पन्न किया जा सकता था। विषय होता का रहा था तथा वह निर्जीव प्रथा के रूप में परिणत हो गया था।

## ५. शुद्धि का प्रयोजन

धर्मशास्त्रकारों में इस विषय पर मतभेद है कि यह संस्कार प्रत्येक गर्भावस्था में करना चाहिए अथवा केवल प्रथम गर्भधारण में । आश्वलायन, बौधायन, आपस्तम्ब तथा पारस्कर के मतानुसार यह एक चेत्र-संस्कार है अतः केवल एक

<sup>(</sup>१) प्रथमगर्भायाश्चतुर्थे मासि सीमन्तोष्ठयनम् । बौ. गृ. सू. १. १०. १; आ. गृ. सू. १. १४. १; आप. गृ. सू. १४. १।

<sup>(</sup>२) षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः । याज्ञ. स्मृ. १, ११।

<sup>(</sup>३) स्त्री ययकृतसीमन्ता प्रस्यते कदावन । गृहीतपुत्रा विधिवत् पुनः संस्कारमर्हति ॥ सत्यवत—तदानीं पेटके गर्भे स्थाप्य संस्कारमाचरेत् ।

गार्य, वी. मि. सं. भा. १, पृ. १७७ पर उद्धृत

ही बार करना चाहिए। हारीत तथा देवल का भी यही मत है । 'सीमन्तो स्वयन द्वारा खी के एक बार पवित्र होने पर उसके द्वारा प्रस्त प्रत्येक शिशु स्वतः अभिषिक्त हो जाता है ।' किन्तु अन्य आचार्यों के अनुसार यह एक गर्भ-संस्कार है तथा प्रत्येक गर्भ में इसे सम्पन्न करना चाहिए । इस मतभेद का कारण यह तथ्य था कि गर्भस्थ शिशु माता के माध्यम से अभिषिक्त किया जाता था। अतः प्रथम सम्प्रदाय भावी माता के मन पर अनुस्पन्न शिशु की रक्षा का भाव एक ही बार अक्कित कर देना पर्यास समझता था, या अमङ्गलकारी काक्तियों से उसकी रक्षा एक ही बार पूर्णतः निश्चित कर दी जाती थी।

## ६ विधि

यह संस्कार भी किसी पुरुष नचन्न के समय सम्पन्न किया जाता था। माधी माता को उस दिन उपवास करना होता था। वास्तिविक विधि-विधान मातृपुजा, नान्दिश्राद्ध तथा प्राजापत्य आहुति आदि प्रास्ताविक कृत्यों के साथ आरम्भ होता था। तब पत्नी अग्नि के पश्चिम में एक कोमल आसन पर आसीन हो जाती थी और पित उदुम्बर के समसंख्यक कच्चे फलों के गुच्छों, दर्भ अथवा कुन्न के तीन गुच्छों, तीन रवेत चिह्नवाले साही के काँटे, वीरव्रत काष्ठ की यष्टि तथा पूर्ण तकुवे के साथ 'भूर्श्वः स्वः' आदि मन्त्र अथवा महान्याहतियों में से प्रत्येक का उच्चारण करता हुआ पत्नी के सीमन्तों को उपर की ओर ( यथा शिर के अग्रभाग से आरम्भ कर ) सँवारता था।' इस विधि के लिए बौधायन दो अन्य मन्त्रों का भी उन्नेस करते हैं। इ

भूत-प्रेतों को आतङ्कित करने के उद्देश्य से पत्नी के ऊपर एक लाल चिह्न बनाने की परवर्ती प्रथा भी प्रचलित थी। असीमन्तों को सँवारने के पश्चात् पति

<sup>(</sup>१) आ. गृ. सू. १. १४; बौ. गृ. सू. १. १०; पा. गृ. सू. १. १४. १।

<sup>(</sup>२) बी. मि. सं. मा. १, पृ. १७६ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>३) केचिद् गर्भस्य संस्कारात् प्रतिगर्भं प्रयुज्यते । विष्णु, वही ।

<sup>(</sup>४) पारस्कर-गृह्यपद्धति ।

<sup>(</sup>४) पा. गृ. सू. १. १४. ४।

<sup>( &</sup>amp; ) 9. 90. 0-61

<sup>(</sup>७) व. गृ. सू. १६।

११ हि०

तीबटे हुए सूत्रों के धागे के साथ उदुम्बर की जाला पत्नी के गले के चारों भीर बाँध देता था। इस अवसर पर वह एक मन्त्र पढ़ता था जो इस प्रकार है 'यह वस ऊर्जस्वी है: त भी इसी वस के समान ऊर्जस्वती तथा फलवती हो 1 उदुम्बर वृक्त की शाखा के स्थान पर बौधायन जी के पौधे का विधान करते हैं।2 यह क्राय स्त्री की उर्वरता तथा फलवत्ता का प्रतीक था। यह भाव उद्भवर बूच की शाखा तथा जौ के पौधों के असंस्य फलों द्वारा परामृष्ट था। इसके प्रभात पति पत्नी से चावल की राशि, तिल तथा घी की ओर देखने तथा सन्तति. पश्च. सीभाग्य और अपने (पति के ) दीर्घायुष्य की कामना के लिए कहता था। 3 कतिपय धर्मशास्त्रियों के मतानुसार गर्भिणी स्त्रो के आस-पास बैठी हुई ब्राह्मण स्त्रियों को इन माङ्गल्य-सुचक वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए-'त बीर पुत्रों की माता हो, तू जीव-पुत्रा हो,' आदि, आदि। " तब पति दो वंशी-वादकों से कहता था, 'ओ राजन, गान करो, क्या इससे भी अधिक वीर्यवान् कोई कहीं पर है" ?' इस अवसर पर गान के छिए अघोछिखित मन्त्र विहित था-'एक सोम ही हमारा राजा है। ओ नदि ! तेरी सीमा अविच्छिन है। ये मनुष्यजन तेरे तट पर निवास करें'। इन प्रार्थनाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि आर्य अभी तक एक योद्धा जाति थे, जो निस्य नवीन विजय के लिए उस्मुक थे तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे वीर्यवान पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। उपर्युक्त वचन एक प्रकार का वीररस से ओतप्रोत गीत था जिसका प्रयोजन वीरतापूर्ण वातावरण प्रस्तुत करना तथा उसके द्वारा अनुस्पन्न शिशु को प्रभावित करना था। ब्राह्मण-भोजन के साथ संस्कार समाप्त होता

<sup>(</sup>१) त्र्यमूर्जिस्वितो वृक्ष ऊर्ज्जोव फिलिनी भव । पा. गृ. स्. १. १४. ६ ।

<sup>(7)9.90.61</sup> 

<sup>(</sup>३) किं पश्यसि । प्रजां पश्चन् सौभाग्यं मह्यं दीर्घायुष्ट्वं पत्युः । सामवेद मन्त्रबाह्मण, १ ४. १-४; गो. य. सू. २. ७. १० १२,वही।

<sup>(</sup> ४ ) बीरसूर्जीवपलीति ब्राह्मण्यो मङ्गल्यानि वाम्भिरूपासीरन् सूर्जीव पत्नीति ।

<sup>2. 91</sup> 

<sup>(</sup>४) पा. गृ. सू. १. १४. ७।

<sup>(</sup>६) वही।

था। संस्कार के पश्चात् गगन-मण्डल में तारों के प्रकट होने तक भाविनी माता मौन रखती थी। तब वह एक गौ के बछुदे का स्पर्श करती थी, जो पुंसन्तित का प्रतीक माना जाता था। व्याहितियों—भूर्भुवः स्वः—का उच्चारण कर वह मौन समाप्त कर देती थी। अ

# ७. गर्भिणी स्त्री के धर्म

स्मृतिकार तथा धर्मशास्त्री इस तथ्य से भलीभाँति परिचित थे कि गर्भिणी स्त्री की प्रस्थेक गति-विधि का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर अनिवार्थ रूप से पड़ता है। अतः प्राग्-जन्म संस्कारों के सम्बन्ध में विधियों तथा नियमों का उन्नेस करने के पश्चात् उन्होंने गर्भिणी स्त्री तथा उसके पति के कर्तब्यों तथा धर्मों का भी विधान किया है। ये कर्तब्य तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। प्रथम वर्ग इस विश्वासपूर्ण धारणा पर आधारित है कि अमङ्गलकारी शक्तियाँ गर्भिणी स्त्री को स्त्रति पहुँचाती हैं, अतः उनसे उसकी रस्ना करना आवश्यक है। हितीय वर्ग में ऐसे नियमों का समावेश है जो गर्भिणी स्त्री के लिए अति शारीरिक अम का निषेध करते हैं। तीसरे वर्ग में समाविष्ट नियमों का प्रयोजन माता के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की रस्ना करना था।

प्रथम वर्ग केसम्बन्ध में मार्कएडेय पुराण में इस प्रकार उन्नेख मिलता है—
'अनेक दुष्ट तथा सुदुर्भग पिशाचिनियाँ तथा राचितयाँ गिर्भिणी खी के गर्भ के भन्नण और रुधिर-पान के लिए तत्पर रहती हैं। अतः शुचिता, पित्रप्र मन्त्रों के लेखन तथा सुन्दर व सुरिभित माला आदि के धारण द्वारा सदा उसकी रचा करनी चाहिए। हे बाह्मण, विरूप तथा विकृति प्रायः वृचीं, गड्ढों, टीलों तथा समुद्रों में निवास करते हैं। वे सदा गिर्भिणी की की ताक में रहते हैं। अतः उसे इन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। विद्र गर्भहन्ता का पुत्र है और मेहिनी उसकी दुहिता है। विद्र गर्भाशय में प्रवेश कर गर्भ-पिण्ड को खा लेता है। मेहिनी उसमें प्रवेश कर गर्भपात करा देती है। मेहिनी की दुष्टता के परिणामस्वरूप ही खी के गर्भाशय से सर्प, मेंडक, मगर-मच्छ्र आदि जन्म लेते हैं।

<sup>(</sup>१) गो. य. सू. ३. ७।

<sup>(</sup>२) मार्कण्डेय पुराण, वी. मि. सं. भा. १, पृ. १८० पर उद्धृत ।

पुनश्च, पद्म-पुराण में गर्भिणी स्त्री के कर्तन्यों के विषय में कश्यप और अदिति के मध्य एक सदीर्घ संलाप का उन्नेख है। कश्यप अदिति से कहते हैं: 'उसे अग्रुचि स्थान, गदा और चने-बाल आदि पर नहीं बैठना चाहिए। उसे नदी में स्नान नहीं करना चाहिए "अौर न ही किसी उजदे घर में जाना चाहिए। उसे दीमक आदि के बनाये हुए (मिट्टी के ) देरों पर नहीं बैठना चाहिए। उसे मानसिक अशान्ति से सदा अपना बचाव करना चाहिए। उसे नलीं, कोयलों तथा राख से भूमि पर चिह्न आदि नहीं बनाना चाहिए। उसे सदा निद्राल व अलस नहीं रहना चाहिए। श्रम का उसे यथासम्भव वर्जन करना चाहिए। उसे रूच पदार्थ, कोयळा, राख तथा सिर की अस्थियों का स्पर्ध नहीं करना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अड़ों को किसी प्रकार की चाति न हो। उसे अपने केश खुले न छोड़ने चाहिएँ भीर न उसे कभी अग्रुचि रहना चाहिए। सोते समय उत्तर की ओर सिर नहीं करना चाहिए और न अपने अङ्गों को ही खुळा छोड़ना चाहिए। उसे अशान्त नहीं रहना चाहिए और न अपने पैर ही भीगे रखने चाहिएँ। न उसे अमङ्गरूप शब्दों का व्यवहार करना चाहिए और न बहुत अधिक हँसना ही चाहिए। वह सदा उत्तम कार्यों में व्यस्त रहे और सास तथा श्वसर की पूजा करती तथा पति की मङ्गल-कामना करती हुई प्रसन्न रहे ।' मत्स्यपुराण में करयप अपनी द्वितीय परनी दिति से कहते हैं : 'सुवर्ण ! गर्भिणी स्त्री को गोधूलि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। उसे वृच के नीचे न तो जाना और न ठहरना ही चाहिए। वह सदा सोती ही न रहे। वह वृत्तों की छाया से दूर रहे। उसे औषघ से मिश्रित उष्ण जल से रनान करना चाहिए। उसे सुरचित तथा अलंकृत रहना चाहिए, देवताओं की पूजा करना और भित्ता-दान आदि देना चाहिए। वह महीने के तीसरे दिन पार्वती-वर्तों का पाछन करे। उसे हाथी-घोड़े आदि पर सवारी नहीं करनी चाहिए और पहाड़ अथवा अनेक मंजिलों वाले भवन पर नहीं चढ़ना चाहिए। उसे व्यायाम, अमण, बैळगाड़ी में यात्रा, दु:ल-शोक, रक्त-स्राव, सर्गे की तरह बैठने, श्रम, दिवा-शयन, रान्नि-जागरण, बासा, खहा, उष्ण, रूच तथा भारी भोजन, इन सभी का वर्जन करना चाहिए।

<sup>(</sup> १ ) पद्म-पुराण, ५. ७. ४१-४७ ।

उपर्युक्त नियमों का पालन करने वाली खी का पुत्र दीर्घ-जीवी तथा प्रतिभा-सम्पन्न होता है; अन्यथा निस्सन्देह गर्भ-पात हो जाता है ।

स्मृतियों, कारिकाओं तथा प्रयोगों में उक्त नियमों की पुनरावृत्ति मात्र की गई है। वाराह-स्मृति गर्भ-काल में सामिष भोजन का निषेध करती है। र

८ पति के कर्तव्य

पित का प्रथम व सबसे प्रधान कर्तव्य था अपनी गर्भिणी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना । याज्ञवरुश्य के मताजुसार 'गर्भिणी स्त्री की इच्छाओं (दौहद) की पूर्ति न करने से गर्भ दोषयुक्त हो जाता है । उसमें वैरूप्य भा जाता है या वह गिर जाता है । अतः पित को अपनी गर्भिणी पत्नी का अभीष्ट प्रिय करना चाहिए' । अश्वात्यायन-स्मृति में पित के अन्य कर्तव्यों का भी उन्नेख पाया जाता है । उसके अनुसार 'गर्भ के छुठे मास के प्रधात् पित को केशों का कटवाना (वपन), मैथुन, तीर्थ-यात्रा तथा श्राद्ध का वर्जन करना चाहिए'।' किल-विधान जीर, शव-यात्रा में सम्मिलित होने, नख काटने, युद्ध में भाग छेने, नया घर बनवाने (वास्तुकरण), बहुत दूर जाने, परिवार में विवाह तथा समुद्र के जल में स्नान का निषेध करता है, क्योंकि इनसे गर्भिणी स्त्री के पित की आयु का वय होता है ।' एक अन्य स्मृति पेड़ काटने को भी निषिद्ध टहराती है।

<sup>(</sup>१) मत्स्य-पुराण, वीरमित्रीदय, भा. १, पृ. १८० पर उद्घृत ।

<sup>(</sup> २ ) सामिषमशनं यतात् प्रमदा परिवर्जयेदतः प्रभृति ।

बराह, हरिहर द्वारा पा. गृ. स्. १. १५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>३) दौहृदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाष्तुयात्। वैरूप्यं निधनं वाऽपि तस्मात् कार्यं प्रियं क्रियः॥ याः स्मृ. ३. ८९।

<sup>(</sup>४) वपनं मैथुनं तीर्थं वर्जयेद् गर्भिणीपतिः। श्राद्धः सप्तमान्मासादृर्धं चान्यत्र वेदवित्॥

आश्वलायन, हरिहर द्वारा पा गृ. सू. १. १५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup> ५ ) क्षौरं शवानुगमनं नखकुन्तनं च युद्धं च वास्तुकरणं त्वतिदूरयानम् । उद्घाहमम्बुधिजलं स्पृशनोपयोगमायुःक्षयो भवति गर्भिणिकापतीनाम् ॥

<sup>(</sup> ६ ) सिन्धुस्नानं हुमच्छेदं वपनं प्रेतवाहनम् ।

वी. मि. सं. भा. १, पृ. १८४ पर उद्घृत ।

## ९. आयुर्वेदिक आधार

गर्भिणी खी के स्वास्थ्य के लिए विहित नियम हिन्दुओं के आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित हैं। सुश्रुत में प्रायः ऐसे ही नियमों का विधान किया गया है। 'गर्भ-धारण के समय से उसे मैशुन, अति-श्रम, दिवा-श्रयन, रान्नि-जागरण, वाहन पर चढ़ने, भय, मुर्गे की तरह बैठने, रेचन, रक्त बाहर निकालने तथा मल-मूत्र के असामयिक स्थगन आदि का वर्जन करना चाहिए। ' इस प्रकार गर्भिणी खी के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की रक्ता के लिए प्रत्येक सम्भव सावधानी बरती जाती थी।

--- C\$ (R\$D-0---

<sup>(</sup>१) सुश्रुत, शरीरस्थान, श्रध्याय ११।

षष्ठ अध्याय बाल्यावस्था के संस्कार



# प्रथम परिच्छेद जातकर्म

१. प्रादुर्भाव

आदिम मानव के लिए त्रिशु का जन्म एक अत्यन्त प्रभावकारी तथा मर्मस्पर्शी दृश्य था । इसकी विस्मय-जनकता से अभिभृत होकर उसने इसका श्रेय किसी अतिमानव शक्ति को प्रदान किया। ऐसे अवसर पर अनेक सङ्कटों तथा विपदाओं की आशक्का भी उसे हुई, जिनकी शान्ति के छिए अनेक निषेध, व्रत तथा विधि-विधान अस्तित्व में आये। अधि और नवजात शिशु की प्रसव-जन्य अशौचकालीन असहायता के लिए सहज सावधानी तथा सुरचा अपेचित थी, जिसके फलस्वरूप जातकर्म से सम्बद्ध अनेक विधि-विधान आवश्यक हुये। अति प्राचीन काल में भी साधारण मानव-हृद्य सद्यः प्रसुता माता के हरम को देख कर स्वभावतः विचल्ति हो गया होगा । अपनी परनी के सहवास का सुखोभोग करनेवाले पुरुष के लिए इस कठिन समय में प्राकृत तथा अतिप्राकृत सङ्करों से स्त्री तथा शिशु की रहा के लिए प्रयत्नशील होना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार जातकमें संस्कार का प्राकृतिक आधार प्रसव-जन्य शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में निहित था। आदिम मानव का विस्मय, प्राकृत तथा अतिप्राकृत शक्तियों से भय और चिन्ता का भाव कालकम से माता और शिशु की रचा तथा शुद्धि के सांस्कृतिक उपायों तथा आकांचाओं से संयुक्त हो गया।

## २. इतिहास

ऋग्वेद में 'जन्मन्' शब्द का प्रयोग दो स्थानों पर मिलता है । किन्तु वहाँ इसका व्यवहार पुत्र आदि सम्बन्धियों के अर्थ में हुआ है । इसके अतिरिक्त

<sup>(</sup>१) तुलनीयः गार्डनर श्रौर जेवन्स, श्रीक एण्टिक्किटीज्, पृ. २९९।

<sup>(</sup> २ ) २.,१५. २; २. २६. ३ ।

<sup>(</sup>३) जनेन विण, जन्मना पुत्रैः।

१२ हि०

जिस सन्दर्भ में यह शब्द ब्यवहृत हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि उन मन्त्रों का. जिनमें यह शब्द आता है, जातकर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अथर्ववेद के एक सम्पूर्ण सुक्त में सरछ तथा सुरिचत प्रसव के छिए प्रार्थनाएँ तथा उपचार वर्णित हैं। वह सुक्त इस प्रकार है: 'हे पूचन ! प्रसृति के इस अवसर पर विद्वान और श्रेष्ठ ( अर्थमा ) होता तेरा यजन करे । नारी भलीभाँति शिश्र का प्रसव करे। स्त्री के शरीर के सन्धिस्थान ( पर्वाणि ) प्रसव करने के छिए विशेष रूप से ढीले हो जाएँ। खुलोक की चार दिशाएँ हैं तथा जिस प्रकार भूमि को चारों दिशाएँ घेरे हुए हैं, उसी प्रकार गर्भ भी चारों ओर से विरा हुआ है। देव उसे गति देते हैं। वे ही प्रसृति के छिए उसे गर्भाशय से बाहर करें। सुख-प्रसिवनी खी जब अपने गर्भ को बाहर करती है, तो हम उसकी योनि को विस्तृत करते हैं। हे सुषणे ( सुख-प्रसविनी खी )! तू अपने अङ्गों को श्रुष्ट छोड़ दे। हे विष्कले ! तू गर्भ को नीचे की ओर प्रेरित कर। जराय न तो मांस में, न वसा में और न मजा में ही सटा ( आहत ) रहता है। वह अङ्ग के अभ्यन्तर को स्पर्श करनेवाला, जल में उतरानेवाले शेवल या सेवार के समान जराय कत्ते आदि के खाने के लिए बाहर आवे। मैं तेरे मेहन अथवा मूत्रद्वार को भिषा करता हूँ तथा योनि को विस्तृत करता हूँ । योनि-मार्ग में स्थित दो नाड़ियों को पृथक करता हूँ, माता और पुत्र को पृथक करता हूँ तथा कुमार अथवा शिशु को जरायु से पृथक् करता हूँ । जिस प्रकार वायु, मन तथा पत्नी बाहर निकल कर उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार दस मास पर्यन्त गर्भ में रहने-वाले शिश्च ( दशमास्य )! तू जरायु के साथ बाहर भा जा, जरायु भी बाहर आवे <sup>9</sup>1' इस सुक्त में प्रार्थना तथा अभिचार दोनों का समावेश है। परनी की इस प्रसवकालीन गम्भीर वेदना को देखकर पति का हृदय स्वभावतः ही विचलित हो जाता था। वह उसे इस पोड़ा से यथाशीत्र मुक्त करने के लिए व्यय था। माता की इस असव-वेदना को सरल तथा सहा कर देने के लिए देवताओं की सहायता और अभिचारिकों की ग्रभेच्छा के लिए प्रार्थना की जाती थी। ग्रह्मसूत्रों में शोष्यन्ती-कर्म की विधि में शीव्र प्रसव के छिए उक्त सक्त के तृतीय मन्त्र का विनियोग किया गया है। किन्तु प्रार्थनाओं तथा चमस्कारों

<sup>(</sup>१) ग्रा. वे. १. ११. कौशिक इसे सुरक्षित. प्रसव के लिए एक दीर्घ तथा जटिल कृत्य के ग्रारम्भ में उद्धृत करते हैं।

के अतिरिक्त उनसे संयुक्त विधि-विधानों के विषय में विशेष विवरण नहीं प्राप्त होता ।

गृह्यस्त्रों में इस संस्कार का विशद वर्णन किया गया है, किन्तु वहाँ भी इसके विधि-विधान विश्वद रूप से धार्मिक हैं, और छौकिक तथा विश्वासमूलक तथों को समुचित स्थान नहीं दिया गया है। धर्मस्त्रों और स्मृतियों में इसका विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। किन्तु मध्ययुगीन पद्धतियों में मातृगृह का प्रबन्ध, उसमें प्रवेश के समय का विधि-विधान तथा प्रसव करनेवाली माता के निकट वाञ्छनीय व्यक्तियों की उपस्थित और कतिपय अन्य विश्वासों तथा अनुष्ठानों का वर्णन पाया जाता है, जिनसे पूर्ववर्ती प्रन्थ अपरिचित हैं।

## ३. आरम्भिक सावधानी तथा विधि-विधान

परवर्ती प्रन्थों से विदित होता है कि प्रसव के लिए तैयारियाँ शिशु के जन्म के एक मास पूर्व ही आरम्भ हो जाती थीं। 'जिस मास में प्रसव आसन्न हो, उसके पूर्व ही विशेष प्रबन्ध करना चाहिए '।' इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्य था घर में उपयुक्त कमरे का चुनाव। 'किसी शुभ दिन तथा अनुकूल राशि में अनुकूल दिशा में चुने हुए कमरे को बुध-गण स्तिका-भवन कहते हैं '।' वसिष्ठ स्तिका-भवन के चुनाव को स्वेच्छा पर न छोड़कर उसके लिए नैर्फ्ट्य दिशा का विधान करते हैं '। 'उस रम्य भवन का निर्माण वास्तु-विद्याविशारदों द्वारा समतल भूमि में किया जाना चाहिए। उसका द्वार पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। वह सुहद तथा शुभ होना चाहिए'।' शक्क और लिखित के अनुसार

<sup>(</sup>१) त्र्यासन्त्रप्रसचे मासि कुर्याचीन निशोषतः।

रत्नाकर, वी. मि. सं. भा. १, पृ. १८४ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>२) वारेऽनुकूले राशौ तु दिने दोषविवर्जिते । स्वानुकूलदिशं प्रोक्तं सूतिकाभवनं बुधैः ॥ गर्ग, वी. मि. सं. भा. १. पृ. १८४ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>३) नैर्ऋत्यां सृतिकागृहम् । वही ।

<sup>(</sup>४) सुभूमौ निर्मितं रम्यं वास्तुविद्याविशारदैः । प्राग्द्वारमुत्तरद्वारमथवा सुदृढं शुभम् ॥ विष्णुधर्मोत्तरः वही ।

भन्य वाचों की ध्वनि तथा शुभस्चक मन्त्रों के पाठ के बीच देवताओं, बाह्मणों तथा गायों की पूजा कर भावी माता प्रसव के एक या दो दिन पूर्व सभी ओर से सुरचित स्तिका-गृह में प्रवेश करती थी। अनेक अन्य स्नियाँ भी, जो विशुओं को जन्म दे चुकी हों और कठिनाइयों के सहन की चमता रखती हों, तथा जिनका व्यवहार हर्षकर हो और जो विश्वस्त हों, उसकेसाथ रहती थीं। वे आसन्तप्रसवा को प्रसन्न रखतीं तथा उपयुक्त छेप और मोजन व निवास-विषयक नियमों के द्वारा उसे सुरिचत प्रसव के छिए प्रस्तुत करती थीं। वास्तविक प्रसव का समय आने पर वे उसे पीठ के बल लिटा देती थीं। वि तब दुष्ट शक्तियों से वर की रका के लिए कतिएय विधि-विधान किये जाते थे। भूत-प्रेतीं के निवारण के लिए वह स्थान अभिषिञ्जित किया जाता था। कोई ब्राह्मण घर की सभी अन्यियों या बन्धनों को ढीला कर देता था। र यह माता के गर्भाशय में जरायु को ढीला करने का प्रतीक था। घर में अग्नि, जल, यष्टि, दीपक, शस्त्र, दुण्ड और सरसों के वीज रखे जाते थे। 3 'तूर्यन्ति' पौधे भी माता के समक रखे जाते थे। यह विश्वास प्रचलित था कि उनके अभाव में बोर पिशिताशन अथवा मांस-भन्नी भूत-प्रेत नवजात शिशु का वध कर देंगे।" बास्तविक जातकर्म के पूर्व अथर्ववेद के निम्नि खिलत मन्त्र की शक्ति से प्रसव को ज्ञीव्रतर करने के छिए ज्ञोष्यन्ती-कर्म नामक कृत्य किया जाता थाः 'जरायु न तो मांस में, न वसा और न मजा में ही सटा है। वह जल में उतरानेवाले सेवार के समान जरायु कुत्तों के भोजन के छिए बाहर आ जावे।' जन्म के समय में ही शिशु की मृत्यु हो जाने पर विशेष कृत्य बिहित थे। सुरचित प्रसव तथा शिशु के जीवित उरपन्न होने पर बर्तनों को गरम करने तथा माता और

<sup>(</sup>१) वहीं। हा कि इस का का की करा

<sup>(</sup>२) इससे मिलती-जुलती एक प्रथा जर्मनी में पायी जाती है, जिसमें लोग घर के सभी द्वार तथा ताले खोल देते हैं।

<sup>(</sup>३) मार्कण्डेय-पुराण, वी. मि. सं. भा. १, पृ. १८५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>४) ब्राप. गृ. सू. १४. १४; हि. गृ. सू. २. २-८।

<sup>(</sup> ५ ) सा जातहारिणी नाम सुघोरा पिशिताशना । तस्मात् संरक्षणं कार्यं यस्रतः स्तिका-ग्रहे ॥ मार्कण्डेयपुराण, वही ।

शिशु को धूम से पवित्र करने के लिए कमरे में अग्नि प्रदीस की जाती थीं। इन्ह दिनों तक यह अग्नि प्रदीस रखी जाती थी। विविध प्रकार के सूत-प्रेतों को दूर करने के लिए उपयुक्त मन्त्रों के साथ उसमें धान के कण तथा सरसों के बीजों की आहुति दी जाती थी। स्तिकािस अशुद्ध मानी जाती थी और दसवें दिन, जब कि माता तथा शिशु की शुद्धि के पश्चात् गृह्य अग्नि का व्यवहार आरम्भ हो जाता था, यह शान्त कर दी जाती थी।

## **४. संस्कार सम्पन्न करने का समय**

जातकर्म संस्कार नाभिबंधन के पूर्व सम्पन्न होता था। प्रतीत होता है कि संस्कार के छिए मूछतः यही समय नियत था, किन्तु परवर्ती छेखकों के अनुसार किसी कारण उक्त समय बीत जाने पर जन्म से उत्पन्न अशौच के पश्चात् संस्कार किया जाता था और यदि मृत्यु के कारण होनेवाछे अशौच के मध्य शिशु का जन्म होता तो अशौच की अवधि समाप्त होने तक जातकर्म स्थिगत कर दिया जाता था। परवर्ती काछ में जन्म-कुण्डली बनाने के लिए जन्म के समय के विषय में विलक्षण सावधानी बरती जाती थी, क्योंकि यह शिशु के जीवन का एक निर्णायक तक्त्व माना जाता था। इसके पश्चात् पिता को शुभ-समाचार दिया जाता था। पुत्र अथवा पुत्री के जन्म पर विभिन्न भाव व्यक्त किये जाते थे, क्योंकि उन पर विभिन्न आशाओं की पुर्ति निर्भर थी। यह इच्छा की जाती थी कि प्रथम वार पुत्र का जन्म हो, क्योंकि उससे पिता पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है। किन्तु

<sup>(</sup>१) शां गृ. सू. १. २५. ४; पा गृ. सू. १. १६. २३; बौ. गृ. सू. १. ८। यूनानी कर्मकाण्ड में भी जल का शुद्धिकर प्रभाव स्वीकृत है। वहाँ शक्ति तथा गति के लिए शीव्रतापूर्वक शिशु अप्रि के चारों श्रोर ले जाया जाता है।

<sup>(</sup>२) प्राङ्नाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रतः प्राशनश्चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥ वी. मि. सं. भा. १, प्र. १८७ पर उद्दुधृत ।

<sup>(</sup>३) मृताशौचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत् । ग्रशौचापगमे कार्थं जातकर्म यथाविधि ॥ स्मृति-संम्रह, गदाधर द्वारा पा. यू. सू. पर उद्घृत ।

पुक बुद्धिमान् न्यक्ति के लिए कन्या का जन्म भी कम पुण्यमय न था, क्योंकि विवाह में उसके दान से पिता को पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी धारणा थी। इसके पश्चात् पिता पुत्र का मुख देखने के लिए पत्नी के निकट जाता था, क्योंकि नवजात पुत्र का मुख देखते ही पिता समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता तथा अमृतस्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्र का मुख देखकर वह सवस्व स्नान कर वयोवृद्धों को आमन्त्रित करता तथा नान्दी-श्राद्ध और जातकर्म संस्कार सम्पन्न करता था। साधारण रूप से श्राद्ध एक अशुभ कृत्य है। किन्तु इस अवसर पर किया जानेवाला श्राद्ध शुभ व माङ्गलिक माना जाता था। इसका प्रयोजन पितरों का संमोदन करना था। हारीत लिखते हैं कि 'शिशु के जन्म के अवसर पर पितरों की प्रसन्नता से पुण्य होता है। अतः ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर तिल तथा स्वर्णपूर्ण पात्रों से उनका श्राद्ध करना चाहिए"। ब्रह्मपुराण भी पुत्रजन्म के अवसर पर नान्दी-श्राद्ध का विधान करना है '।'

### ५. विधि-विधान तथा उनका महत्त्व

(१) मेघाजनन: अब वास्तविक जातकर्म संस्कार भारम्म होता था<sup>8</sup>।
प्रथम कृत्य था मेघा-जनन। यह निम्निलिखित प्रकार से सम्पन्न होता था। विता
अपनी चौधी अंगुली और एक सोने की शलाका से शिशु को मधु और घृत अथवा
केवल वी चटाता था। अन्य लेखकों के अनुसार दही, भात, जौ तथा काले बैल के
श्वेत-कृष्ण और लाल बाल भी दिये जाते थे। साथ में इस मंत्र का उच्चारण किया

<sup>(</sup>१) ऋणमस्मिन् सम्नयति अमृतत्वश्च गच्छति। पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेजीवितो मुखम्॥ व. स्मृ. १७. १.।

<sup>(</sup>२-३) जातं कुमारं स्वं दृद्धा स्नात्वाऽऽनीय गुरून् पिता । नान्दीश्राद्धावसाने तु जातकर्म समाचरेत्॥

ब्रह्म-पुराण, बी. मि. सं. भा. १, पृ. १८२ पर उद्घृत।

<sup>(</sup>४) जाते कुमारे पितृणामामोदात् पुण्यम् , स्रादि । हारीत, वही ।

<sup>(</sup> ५ ) वही पृ. १९१ ।

<sup>(</sup>६) पा. गृ. सू. १. १६; गो. गृ. सू. १७; आ. गृ. सू. १. १५; शां. गृ. सू. १. २४; मा. गृ. सू. १. १७; हि. गृ. सू. २. ३; भा. गृ. सू. १. २४; बो. गृ. सू. २. १.।

जाता था : 'में तुश्चमें भू: निहित करता हूँ; भुवः निहित करता हूँ, स्वः निहित करता हूँ, भूः, भुवः, स्वः सभी तुझमें निहित करता हूँ।' मेधा-जनन शिशु के बौद्धिक विकास में, जिसे वे उसके प्रति अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे, हिन्दुओं की प्रगाह रुचि का सुचक है। इस अवसर पर उच्चरित व्याहृतियाँ बुद्धि की प्रतीक हैं। इनका पाठ गायत्री मन्त्र के साथ किया जाता था, जिसमें बुद्धि की प्रेरित करने की प्रार्थना की गई है। जो पदार्थ शिशु को लिलाये जाते थे, वे भी उसके मानसिक विकास में सहायक थे। सुश्रुत के अनुसार वी के गुण निम्नलिखित हैं: 'यह सौन्दर्य का जनक है, मेघा बढ़ानेवाला तथा मधुर है: यह योषापरमार, शिरो-वेदना, मृगी, ज्वर, अपच तथा तिल्ली का निवारक है: यह पाचनशक्ति, स्मृति, बुद्धि, प्रज्ञा, तेज, मधुरव्यनि, वीर्य और आयु का वर्धक है । ' मधु तथा स्वर्ण के गुण भी शिशु के मानसिक विकास में समानरूप से सहायक हैं। गोभिल गृह्यसूत्र के अनुसार शिशु के कान में 'तू वेद है' इस वाक्य का उच्चारण करते हुए शिशु का एक नाम रखा जाता था। यह गुद्ध नाम था, जिसे केवल माता-पिता जानते थे। इस नाम को प्रकट नहीं किया जाता था, क्योंकि यह आशक्का रहती थी कि उस नाम पर किसी अभिचार ( जादू-टोना ) का प्रयोग कर शत्रु शिशु को चित पहुँचा सकते हैं।

(२) आयुष्य: जातकर्म संस्कार का द्वितीय कृत्य था आयुष्य। शिशु की नामि अथवा दाहिने कान के निकट पिता गुनगुनाता हुआ कहता था, 'अप्ति दीर्वजीवी है; वह वृत्रों में दीर्वजीवी है। मैं उस दीर्व आयु से तुहो दीर्घाय करता हूँ। सोम दीर्घजीवी है; वह वनस्पतियों द्वारा दीर्घजीवी है, आदि। ब्रह्मा दीर्घजीवी है; वह अस्तत्व के द्वारा दीर्घजीवी है, आदि । ऋषि दीर्घजीवी हैं; वे अपने ज्ञान के द्वारा दीर्घजीवी हैं आदि । यज्ञ दीर्घजीवी है; वह यज्ञिय अग्निके द्वारा दीर्घजीवी है, आदि। समुद्र दीर्घजीवी है; वह नदियों द्वारा दीर्घजीवी है, आदि<sup>3</sup>।' इस प्रकार शिशु के समन्न दीर्घायुष्य के सभी सम्भव उदाहरण प्रस्तुत किये जाते थे तथा विचारों के संयोग से यह विश्वास किया जाता था कि उक्त उदाहरणों के कथन से शिशु भी दीर्घायुष्य प्राप्त कर लेगा । दीर्घायुष्य

<sup>(</sup>१) शरीरस्थान, ऋध्याय ४५। (२) २.७।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. सू. १. १६. ६।

के लिए अन्य कुल्य भी किये जाते थे। यह सोचते हुए कि इससे शिधु की आयु बढ़कर तिगुनी हो जाएगी, पिता 'तिगुनी आयु' आदि मन्त्र का तीन बार उच्चारण करता था। यदि पिता यह चाहता कि पुत्र अपनी पूर्ण आयु पर्यन्त जीवित रहे, तो वह वातस्पर सूक्त के साथ उसका स्पर्श करता था। केवल अपनी एकाकी इच्छा से सन्तुष्ट न होकर पिता पाँच ब्राह्मणों को निमन्त्रित करता, उन्हें पाँच दिशाओं में आसीन कर उनसे शिधु पर श्वास-प्रश्वास छोड़ने की प्रार्थना करता था। ब्राह्मण निम्नलिखित प्रकार से शिधु में जीवन का सम्नार करने में सहायता पहुँचाते थे। एक ब्राह्मण दिश्चण में कहता था, 'प्रतिश्वास'; दूसरा पश्चिम की ओर कहता था 'निश्वास'; एक ब्राह्मण उत्तर की ओर देखता हुआ कहता था 'बहि:श्वास' तथा एक ब्राह्मण उपर की ओर देखता हुआ कहता था, 'उल्लास', आदि। यदि पाँच ब्राह्मणों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता था, तो पिता स्वयं शिधु के चारों ओर घूमकर उक्त शब्दों का उच्चारण करता था। श्वास जीवन का जनक समझा जाता था। अतः यह चमस्कारपूर्ण कृत्य शिधु के श्वास को सबल करने तथा उसका जीवन दीर्घतर करने के उद्देश्य से सम्पन्न किया जाता था।

उस भूमि को जहाँ शिश्च का जन्म होता था, जन-साधारण शिश्च के सुरिक्त प्रसव का कारण समझता था, अतः उसका आदर किया जाता था। िषता उसे कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद देता थाः 'हे पृथ्वी, मैं तेरा हृदय जानता हूँ, वह हृदय जो आकाश में, जो चन्द्रमा में रहता है। मैं उसे जानता हूँ, वह सुहो जाने।' वह उससे आगे प्रार्थना करता थाः 'हम सौ शरद्ऋतु देखें; हम सौ शरद्ऋतु पर्यन्त सुनें'।'

(३) बल: इसके पश्चात् पिता शिशु के इड, वीरतापूर्ण तथा शुद्ध जनीव के लिये प्रार्थना करता था। वह शिशु से कहता था, 'तू पत्थर (अश्मा) हो, तू परशु हो, तू अमृत स्वर्ण बन। तू यथार्थ में पुत्र नाम से आत्मा है; तू सौ शरद्-श्रातु पर्यन्त जीवित रह<sup>3</sup>।'

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. १६. १०-१२।

<sup>(</sup>२) पा. गृ. सू. १, १६, १३।

<sup>(</sup>३) त्रश्मा भव परशुर्भव हिरण्यममृतं भव। वही. १. १६. १४।

इसके पश्चात् कुछ की आशाओं के केन्द्रभूत पुत्र को जन्म देने के छिए माता की स्तुति की जाती थी। उसके सम्मान में पति निम्निष्ठिखित मन्त्र का उच्चारण करता था: 'तू इडा है; तू मित्रावरूण की पुत्री है; तुझ वीर-माता ने चीर पुत्र को जन्म दिया। जिसने हम छोगों को वीर पुत्र प्रदान किया, वह तू वीरवती हो?।'

तब नामि की गुण्डी पृथक की जाती, शिशु को स्नान तथा माता का स्तन्य-पान कराया जाता था। निम्नलिखित मन्त्र के साथ पिता एक जलपूर्ण पात्र माता के सिर के निकट रखता था: 'हे जल (आप: ), तम देवताओं के साथ निरीचण करते हो। जिस प्रकार तुम देवों के साथ देखभाछ करते हो, उसी प्रकार इस सुतिका-गृह में स्थित माता और उसके शिश्य की देख-भाळ करो ।' जळ भूत-प्रेतों का निवारक समझा जाता था। अतः माता को उसके संरचण में सौंप दिया जाता था। सुतिका-गृह के द्वार के निकट उस अग्नि की विधिवत् स्थापना कर, जो पत्नी के सुतिका-गृह के प्रवेश के समय से निरन्तर प्रदीस रखी जाती थी, पति उसमें प्रतिदिन प्रायः-सायं भूत-प्रेतों के निवारण के छिए धान के ख़िलकों से मिश्रित सरसों के बीजों की आहुति देता रहता था, जब तक कि वह प्रसव-शब्या को त्याग न देती थी। निम्नलिखित अभिचारपूर्ण वचनों का विनियोग किया जाता था : 'शुण्ड और मर्क, उपवीर और शौण्डिकेय. उल्लब्छ और मिलम्लुच, द्रोणाश और च्यवन यहाँ से दूर हों, स्वाहा ! अळिखत, अनिमिष, किम्वदन्त, उपश्चति, हर्यंच, क्रुम्भिनशञ्च, पात्रपाणि, नूमणि, हन्तमुख, सर्षपारुण और च्यवन यहाँ से दूर हों, स्वाहारे!' उपर्युक्त नाम उन रोगों और विकारों के हैं, जो शिशु पर आक्रमण कर सकते हैं। आदिम मानव भत-प्रेतों के रूप में उनकी धारणा कर उन्हें सम्बोधित करता था। यहाँ उनकी धारणा कारपनिक किन्तु चित्रमय है, उसी प्रकार उनके प्रतीकार के उपाय भी आभिचारिक किन्तु उपयोगी थे।

<sup>(</sup>१) इडाऽसि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनयः। सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान् वीरवतोऽकरदिति ॥ वही. १. १६,१४।

<sup>(-</sup>२ ) वही. १६: १९ । : अक्का प्रक्रिया निष्या ह की वर्ष करते हैं।

१३ हि॰

यदि शिश्च पर रोगवाही भूत-प्रेत कुमार आक्रमण करता था, तो पिता उसे एक बाल अथवा उत्तरीय से ठँक कर अपने अक्क में ले लेता और इस प्रकार गुनगुनाता था: 'शिशुओं पर आक्रमण करनेवाले कुर्कुर, युक्कुंर, कुर्कुर, उसे मुक्त कर दो। हे सिसर, मैं वुम्हारे प्रति आदर व्यक्त करता हूँ आदि ।' इन वचनों का प्रयोजन सम्भावित भूत-प्रेतों का प्रतीकार करना था। संस्कार में पिता अपनी अन्तिम कामना इन शब्दों के साथ प्रकट करता था: 'जब हम उससे बोलते हैं और जब हम उसका स्पर्श करते हैं तो वह न तो पीढ़ित ही हो और न कराहे, न तो जनम्र अथवा कठोर ही हो और न करण ही हो ।' यह शिशु के प्रति पिता की हार्दिक कामना थी।

संस्कार समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दान-दिल्लणा दी जाती थी और दान तथा भिषा का वितरण किया जाता था। ब्रह्म तथा आदित्य-पुराण में कहा गया है: 'पुत्र के जन्म होने पर द्विजाति के घर पर संस्कार को देखने के लिए देव और पितर आते हैं। अतः यह दिन शुभ तथा महश्वपूर्ण है। उस दिन स्वर्ण, भूमि, गौ, अश्व, छन्न, अज, माला, शब्या, आसन आदि का दान करना चाहिए ।' व्यास के अनुसार 'पुत्रजन्म की रात्रि में दिये हुए दान से अचय पुण्य होता है।

<sup>(</sup>१) वही. १. १६. २०।

<sup>(</sup>२) वही. १. १६. २१।

<sup>(</sup>३) वी. सि. सं. भा. १, पृ. १९९ पर उद्घृत ।

<sup>(</sup> ४ ) पुत्रजन्मनि यात्रायां शर्वर्यो दत्तमक्षयम् । व्यास, वही ।

## द्वितीय परिच्छेद

#### नाम-करण

### १. नाम-करण का महत्त्व

जिस समय मनुष्य ने भाषा का विकास किया, उसी समय से वह अपने जीवन में दैनिक व्यवहार की वस्तुओं के नामकरण के लिए प्रयक्षशील रहा है। सामाजिक चेतना के विकास के साथ मनुष्यों का भी नाम-करण किया जाने लगा, नयोंकि व्यक्तियों के विशिष्ट तथा निश्चित नामों के बिना संस्कृत समाज के व्यवहार का सञ्जालन असम्भव था। हिन्दुओं ने अति प्राचीन काल में ही व्यक्तिगत नामों के महश्व का अनुभव किया तथा नामकरण की प्रधा को धार्मिक संस्कार में परिणत कर दिया। बृहस्पति कवित्वपूर्ण अतिश्वयोक्ति के साथ नामकरण की वाव्कृनीयता का उन्नेख इस प्रकार करते हैं: 'नाम अखिल व्यवहार का हेतु है, वह शुभावह तथा कमों में भाग्य का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, अतः नामकरण (कमें) अध्यन्त प्रशस्त है

### २. उद्भव

नाम-करण का उद्भव एक भाषा-शास्त्रीय समस्या है, जो प्रकृत प्रन्थ के चेत्र से परे है। हमारा यहाँ पर केवल व्यक्तियों के सांस्कारिक नामकरण से सम्बन्ध है। यह प्रायः दृष्टिगत होता है कि शिशु के नाम का चुनाव सामान्यतः धार्मिक भावनाओं से सम्बन्धित रहता है। बहुधा उस देवता के नाम पर ही बालक का नामकरण कर दिया जाता है, जो उसका रचक माना जाता है अथवा उसका नाम किसी सन्त-महारमा के नाम पर रख दिया जाता है जिसके आशिष उसके

<sup>(</sup>१) नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः । नाम्नैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म ॥ बृहस्पति, वी. मि. सं. भा. १ पृ. २४१ पर उद्धृत ।

िखें अभीष्ट होते हैं। ठौकिक भाव भी नामों के निश्चय के लिये उत्तरदायी हैं। वे व्यक्ति के किसी विशिष्ट गुण की ओर संकेत करते हैं। किसी गुद्ध समाज में प्रवेश करने पर भी दीचित व्यक्ति का नवीन नाम-करण किया जाता है । पिता के नाम का स्वीकरण भी प्रचलित है, जो पारिवारिक सम्बन्ध तथा आत्मगौरव पर आधारित है। गुद्ध नामों के ग्रहण की प्रथा भी उपलब्ध होती है। इसमें मनुष्य का व्यक्तित्व निहित रहता है, अतः यह शत्रुओं से गुत रखा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के नाम-करण की प्रष्टभूमि में अनेक प्रेरक तथ्व निहित हैं।

## ३. वैदिक काल

'नामन्' शब्द संस्कृत साहित्य में प्रायः उपलब्ध होता है तथा भारतीय आयों के प्राचीनतम प्रनथ ऋग्वेद में भी इसका उन्नेख है? । पदार्थों तथा व्यक्तियों के नाम वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं । सूत्रों तथा स्मृतियों में परामृष्ट अन्य विल्कण नाम भी वैदिक तथा ब्राह्मण साहित्य में प्राप्त होते हैं । ऋग्वेद गुद्ध नाम को मान्यता प्रदान करता है, तथा ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण इसका उन्नेख करते हैं । किन्तु सूत्रों में वर्णित नचन्ननाम के आधार पर गुद्ध नाम देने की प्रथा वैदिक साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं होती । द्वितीय नाम का प्रहण जीवन में सफलता तथा विशिष्ट स्थान की प्राप्ति के लिए किया जाता है । दो नाम प्रहण करने की प्रथा प्राचीन काल में व्यापक रूप से प्रचलित थी । एक नाम प्रचलित तथा द्वितीय नाम मानृक अथवा पैतृक होता था । उदाहरणार्थ काचीवन्त-औशिज में प्रथम लोक-प्रचलित नाम है तथा द्वितीय माता के नाम 'उश्लिज' से निष्पन्न है । बृहदुक्थ वामनेय में द्वितीय नाम 'वामनी' से निष्पन्न है । इस प्रकार के उदाहरणों में यह स्मरणीय है कि पैतृक सम्बन्ध आवश्यक रूप से प्रत्यच नहीं होता था । किसी व्यक्ति का

<sup>(</sup> १ ) ऐच. वेब्स्टर, प्रिमिटिव सेकेड सोसाइटीज़, पृ. ४० तथा आगे।

<sup>( 7 ) 90. 44. 7; 69. 91</sup> 

<sup>(</sup>३) वही.। (४) १.३.३।

<sup>(</sup> ५ ) ६. ६. १. ३, ९; ३. ६. २. २४; ५. ४. ३. ७; जू. उप , ६.४. ५।

<sup>(</sup>६) श. ब्रा. ३. ६. २४; ५. ३. ३. १४।

<sup>(</sup>७) पञ्च आ. १४. ११. १७। (८) वही, १४. ९. ३८।

नाम-करण सुदूर पूर्वज के नाम के आधार पर भी हो सकता था। कौशाम्बेय ('कौशाम्बी' से ब्युत्पन्न ) तथा गाङ्गेय ('गङ्गा' से ब्युत्पन्न ) आदि कितप्य स्थानीय नाम, जो धर्मशाखों में विहित नहीं हैं, ब्राह्मण प्रन्थों में प्राप्त होते हैं । इन आकस्मिक उरुलेखों के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण में नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के विषय में एक विध्यात्मक नियम भी मिलता है : 'पुत्र के उत्पन्न होने पर उसका नाम रखना चाहिये।'

### ४. सत्र तथा परवर्ती काल

ब्राह्मणों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्राक्-सूत्र काल में भी नामकरण की प्रथा प्रचलित थी किन्तु यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि कीन से विधिविधान उससे सम्बद्ध थे। गोभिल के अतिरिक्त अन्य गृह्मसूत्र भी इस अवसर पर उच्चारण के लिये वैदिक ऋचाओं को उद्धत नहीं करते, यद्यपि नाम के प्रकार आदि से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख उनमें किया गया है। प्रतीत होता है कि आरम्भ में नाम-करण संस्कार की अपेचा एक लौकिक चलन था। किन्तु अति सामाजिक महत्त्व का अवसर होने के कारण परवर्ती काल में इसका समावेश संस्कारों में कर लिया गया। पद्धतियों में जाकर ही सामान्य आरम्भिक कृत्यों का विधान किया गया तथा 'अङ्गादङ्गासंभविस हृदयादिधनायसे' आदि वैदिक मन्त्र उच्चारण के लिये उद्धत किया गया।

(अ) नाम-रचना
प्रथम प्रश्न जिस पर गृह्यसूत्रों तथा अन्य परवर्ती ग्रन्थों में विचार किया
गया है, नाम-विधान से सम्बन्धित है। पारस्कर गृह्यसूत्र<sup>3</sup> के अनुसार नाम
दो अथवा चार अवरों का होना चाहिये, वह व्यक्षन से आरम्म होना चाहिये,
उसमें अर्धस्वर होना चाहिये तथा नाम का अन्त दीर्घ स्वर अथवा। विसर्ग के साथ
होना चाहिये। नाम में कृत् प्रस्यय का प्रयोग किया जा सकता था, तद्धित का
नहीं। वैजवाप के मतानुसार अवरों का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उनके

<sup>(</sup>१) वही, ८.६.८।

<sup>(</sup>२) तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् । ६. १. ३. ९ ।

<sup>(3)9.90.91</sup> 

<sup>(</sup>४) पिता नाम करोति एकाक्षरं ह्यक्षरं त्र्यक्षरम् श्रपरिमिताक्षरं वा । वी. मि. सं. भा. १. पृ. २४१ पर उद्धृत ।

अनुसार 'पिता को प्काचर, ब्यचर, ज्यचर अथवा अपरिमिताचर नाम रखना चाहिये।' किन्तु वसिष्ठ उक्त संख्या को दो अथवा चार अचरों तक सीमित कर देते हैं तथा छकारान्त और रेफान्त नामों का वर्जन करते हैं'। आश्वछायन गृह्यसूत्र अचरों की विभिन्न संख्याओं के साथ विभिन्न प्रकार के गुणों का योग करता है: 'प्रतिष्ठा अथवा कीर्ति के छिए इच्छुक व्यक्ति को बचर तथा ब्रह्मवर्चस काम व्यक्ति को चतुरचर नाम रखना चाहिए'।' बाछकों के छिए अचरों की सम संख्या विहित थी।

### (आ) बालिका का नाम

बालिका के नाम-करण का आधार भिन्न ही था। बालिका का नाम अचरों की विषम संख्या वाला तथा आकारान्त होना चाहिए और उसमें तिद्धत का प्रयोग करना चाहिए । वैजवाप लिखता है: 'खी का नाम ज्यचर तथा ईकारान्त होना चाहिए"।' मनु खीनामों की अन्य विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार करते हैं: 'वह उच्चारण में खुलकर और सरल, सुनने में अकूर, विस्पष्टार्थ तथा मनोहर, मङ्गलस्चक, दीर्घवर्णान्त और आशीर्वाद-युक्त होना चाहिए"।' उसका 'नचन्न (ऋन), वृक्त, नदी, पर्वत, पत्ती, सर्प तथा सेवंक के नामपर और भीषण नाम नहीं रखना चाहिए"।' मनु उक्त प्रकार के नामवाली कन्याओं से विवाह का निषेध करते हैं। इसका सर्वाधिक सम्भव कारण यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार के नाम वन्य तथा पार्वत्य जनों में प्रचलित थे, जिनसे सभ्य लोग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहते थे।

(इ) सामाजिक स्थिति एक निर्णायक तत्त्व व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी उसके नाम-विधान में एक निर्णायक तत्त्व

<sup>(</sup>१) तद् द्यक्षरं चतुरक्षरं वा विवर्जयेदन्त्यलकाररेफम्। व. ध. स्. ४।

<sup>(</sup>२) बक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवर्चसकामः । १. १४. ४ ।

<sup>(</sup>३) अयुजाक्षरमाकारान्तं स्त्रियै तद्धितम् । पा. यु. सू. १. १७. ३।

<sup>(</sup>४) त्र्यक्षरमीकारान्तं क्रियाः । वी. मि. सं. भा. १, पृ. २४३ पर उद्भृत ।

<sup>(</sup> ५ ) स्त्रीणां च सुखमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् । माङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥ मः स्पृः २, ३३ ।

<sup>(</sup>६) वही ३.९।

थी। मन के अनुसार 'ब्राह्मण का नाम मङ्गलसूचक, चत्रिय का बलसूचक, वैश्य का धनसूचक तथा शूद्र का नाम जुगुप्सित अथवा कुरसासूचक रखना चाहिए ।' उदाहरणार्थ, 'ब्राह्मण का नाम उदमीधर, चत्रिय का नाम युधिष्ठिर, वैश्य का महाधन तथा शृद्ध का नाम नरदास होना चाहिए।' पुनश्न, 'बाह्मण का नाम सुख तथा आनन्द का सुचक होना चाहिए, चत्रिय का रचा तथा ज्ञासन की चमता का सूचक, वैश्य का पुष्टि तथा ऐश्वर्य का सूचक तथा शूद्ध का माम दास्य अथवा आज्ञाकारिता का न्यक्षक होना चाहिए ।' विभिन्न वर्णों के भिय-भिय उपनाम होने चाहिएँ: 'बाह्मण के नाम के साथ शर्मा, चत्रिष के नाम के साथ वर्मा, वैश्य के नाम के साथ गुप्त तथा शृद के नाम के साथ वास शब्द का योग किया जाता था<sup>3</sup>।' वर्णमेद की मावना हिन्दू-मानस में यहत गहरी जम चुकी थी तथा एक विशिष्ट कुछ में जन्म बालक के भावी जीवन का निर्णायक था। व्यक्ति का संसार में क्या स्थान होगा, यह पहले से ही निश्चित हो जाता था तथा उसी के अनुरूप उसे सामाजिक महत्त्व के विशेषा-धिकार उपलब्ध होते थे। किन्तु यह जातिगत जटिलता प्राचीन हिन्दुओं तक ही सीमित रही हो, यह बात नहीं है। यह अन्य भारोपीय जनों में प्रचित प्रथा है ।

## (ई) चार प्रकार के नाम

उस नचन्न के अनुसार जिसमें शिशु का जन्म हुआ हो, उस मास के देवता, कुछ-देवता तथा छोकप्रचित्त सम्बोधन के अनुसार चार प्रकार के नाम प्रचित्त थे। प्राक्सूत्र अथवा सूत्र-युग में यह पद्धति पूर्ण विकसित नहीं हो पाई थी। गृह्यसूत्र केवछ नचन्न-नाम तथा छौकिक नाम से परिचित थे। अन्य नाम उन्हें अज्ञात थे। इस पद्धति का पूर्ण विस्तार परवर्ती स्मृतियों तथा

<sup>(</sup>१) मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम् । वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥ म. स्मृ. २. ३१ ।

<sup>(</sup>२) वही, २, ३२।

<sup>(</sup>३) शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रियस्य तु । गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्वयोः ॥ व्यास ।

<sup>(</sup>४) कुल्तूर दरइन्डो जर्मन, पृष्ठ ३०२ तथा श्रागे।

उयोतिष-विषयक प्रन्थों में हुआ। इस विकास का कारण धार्मिक मतों तथा ज्योतिष का उत्थान था। साम्प्रदायिक धर्मों ने कुल्देवताओं को जन्म दिया। ज्योतिष जनसाधारण को नम्पन्नलोक के प्रभाव में ले आया तथा यह विश्वास प्रचलित हो गया कि प्रत्येक काल पर कोई न कोई अधिष्ठातु-देवता ज्ञासन करता है। इस विश्वास से दिन तथा मास आदि के देवताओं का उदय हुआ।

१. नक्षत्र-नाम

यह उस नक्षत्र के नाम से निष्पन्न होता था जिसमें शिशु का जन्म हुआ होता अथवा उस नज्जन के अधिष्ठातृ-देवता के नाम पर उसका नाम रखा जाता था। राङ्क तथा लिखित विधान करते हैं कि 'पिता अथवा कुलबुद्ध को शिशु का नचत्र से सम्बद्ध नाम रखना चाहिये<sup>र</sup>।' नचत्रीं तथा उनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं : अश्विनी-अश्विन्, भरणी-यम, कृत्तिका-अग्नि, रोहिणी-प्रजापति, सृगशिरा-सोम, आर्द्रा-हद, पुनर्वसु-अदिति, पुष्य-बृहस्पति, अश्लेका-सर्पं, मवा-पितृ, पूर्वाफालगुनी-भग, उत्तराफालगुनी-अर्थमन्, हस्त-सवितृ, चित्रा-स्वष्टा, स्वाति-वायु, विशाखा-इन्द्राप्ति, अनुराधा-मित्र, ज्येष्ठा-इन्द्र, मूल-निर्ऋति, पूर्वाषाद-आप्, उत्तराषाद-विश्वेदेवा, श्रवण-विष्णु, धनिष्ठा-वसु, शतभिक्-वरुण, पूर्वभाद्रपद-अजैकपाद, उत्तरभाद्रपद-अहिर्बुध्न्य तथा रेवती-पूपन् । यदि बालक अश्विनी नचत्र में उत्पन्न होता तो उसका नाम अधिनीकुमार रखा जाता और यदि रोहिणी नचत्र में तो रोहिणीकुमार आदि । नचत्र के आधार पर शिशु के नामकरण का एक अन्य प्रकार भी प्रचलित था। यह विश्वास प्रचिलत है कि संस्कृत वर्णमाला के विभिन्न अचरों के विभिन्न नचत्र अधिष्ठाता हैं। किन्तु क्योंकि अचर ५२ हैं और नचत्र केवल २७, अतः प्रत्येक नचत्र के प्रभाव में एक से अधिक अचर हैं। शिशु का नाम उस विशिष्ट नचत्र द्वारा अधिष्ठित किन्हीं अचरों से आरम्भ होना चाहिये। एक शिशु, जिसका जन्म अश्विनी नचत्र में हुआ हो, जो चू-चे-चो-छ इन अचरों का अधिष्ठाता है, तो उसका नाम नचन्न की विभिन्न गतियों के अनुसार चूडामणि, चेदीश, चोलेश अथवा उत्तमण रखा जाता था।

<sup>(</sup>१) आ. य. स्. १. १४. ४।

<sup>(</sup>२) नक्षत्रनाम सम्बद्धं पिता वा कुर्योदन्यो कुलबृद्ध इति।

बी. मि. सं. भा. १, पृ. २३७ पर इद्धृत ।

बौधायन के अनुसार नचन्न पर आधारित नाम गुद्ध रखा जाता था। यह वयोवृद्धों का सरकार करने के लिये द्वितीय नाम था तथा उपनयन के काल तक यह केवल माता-पिता को विदित रहता था। कितपय आचार्यों के मतानुसार यह गुद्धनाम जन्म के दिन रखा जाता था। अभिवादनीय नाम के विषय में आश्वलायन भी कहते हैं कि यह नामकरण के दिन निश्चित किया जाना चाहिये तथा उपनयनपर्यन्त केवल माता-पिता को ही ज्ञात होना चाहिए?। शौनक का भी यही विचार है कि 'वह नाम जिसके द्वारा बालक उपनीत होने के पश्चात वयोवृद्धों का अभिवादन करता है, उसे दिया जाना चाहिए। इस पर विचार करने के पश्चात पिता को धीमे स्वर से शिद्ध के कान में कहना चाहिए, जिससे कि अन्य व्यक्ति उसे न जान सकें। उपनयन के समय माता-पिता को यह स्मरण करना चाहियें ।' नचन्न पर आधारित नाम व्यक्ति के जीवन से चनिष्ठतया सम्बद्ध था। अतः यह गुद्धा रखा जाता था, अन्यथा इसके द्वारा शत्र उस व्यक्ति को कोई न कोई चित पहुँचा सकता था ऐसा विश्वास था।

२. मास के देवता पर आधारित नाम

नामकरण का एक अन्य प्रकार उस मास के देवता पर आधारित था जिसमें बाठक का जन्म हुआ हो। गार्थ्य के अनुसार मार्गशीर्ष से आरम्भ होनेवाले नाम हैं: कृष्ण, अनन्त, अच्युत, चक्री, वैकुण्ठ, जनार्दन, उपेन्द्र, यज्ञ-पुरुष, वासुदेव, हरि, योगीश तथा पुण्डरीकाच्या। मास के देवता के आधार पर बाठक का द्वितीय नाम रखा जाता था। उपर्युक्त समस्त नाम वैण्णव मत से सम्बद्ध हैं तथा प्रादुर्भाव की दृष्टि से वे सूत्रकाठ की अपेचा अस्यन्त परवर्ती हैं।

बौ. गृ. सू., वी. मि. सं. भाग १, पृ. ३३८ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>१) नक्षत्रनामधेयेन द्वितीयं नामधेयं गुष्टम्।

<sup>(</sup>२) त्रभिवादनीयं च समीचेत तन्मातापितरौ विद्यातामुपनयात् । श्रा. यू. सू. १०१५. ९।

<sup>(</sup>३) बी. मि. सं. भा. १, पृ .२३८ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>४) कृष्णोऽनन्तोऽच्युतश्चकी वैकुष्ठोऽय जनार्दनः । उपेन्द्रो यङ्गपुरुषो वासुदेवस्तया हरिः । योगीशः पुण्डरीकाक्षो मासनामान्यनुकमात् ॥ वही, पृ. २३७ ।

## ३. कुल-देवता पर आधारित नाम

तृतीय नाम कुल-देवता के अनुसार रखा जाता था? । कुल-देवता वह देवी या देवता था जिसकी पूजा कुल अथवा जन में अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आतो हो? । इस आधार पर शिशु का नाम रखते समय लोग यह सोचते थे कि शिशु को कुल-देवता का संरचण प्राप्त होगा । वह इन्द्र, सोम, वरुण, मित्र, प्रजापति आदि वैदिक अथवा कुल्ण, राम, शक्कर, गणेश आदि पौराणिक देवता हो सकते थे । शिशु का नाम रखते समय, देवता के नाम के साथ 'दास' अथवा 'मक्त' शब्द का योग कर दिया जाता था ।

### ४. लौकिक नाम

नामकरण का अन्तिम प्रकार छौकिक था। छौकिक नाम समाज के साधारण क्यवहार के लिए रखा जाता था तथा व्यावहारिक दृष्टि से वह अत्यन्त महरव-पूर्ण था। नाम-करण के समय नाम-रचना-विषयक उपर्युक्त नियमों का ध्यान रखा जाता था। इस नाम की रचना प्रधानतः कुळ की संस्कृति तथा शिचा पर निर्भर करती थी। इस नाम का मङ्गळसूचक तथा अर्थपूर्ण होना बाज्छनीय था।

नामकरण में जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता था, वे निम्निल्लित थे। सर्वेप्रथम, नाम उच्चारण में सरल तथा श्रवण-सुखद होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विश्विष्ट अचर तथा स्वर चुने जाते थे। दूसरे, नाम लिङ्ग-भेद का चोतक होना चाहिए। प्रकृति ने शारीरिक रचना द्वारा लिङ्गों में पार्थन्य स्थापित किया है। पुरुष प्रकृति से ही कठोर तथा सबल होते हैं और नारी कोमल तथा सुन्दर होती है। अतः, पुरुषों और खियों के लिए इस प्रकार के नामों का चुनाव, जो उनकी प्राकृतिक रचना तथा स्वभाव के चोतक हों,

<sup>(</sup>१) कुलदेवतासम्बद्धं पिता नाम कुर्यादिति । शङ्क, वही ।

<sup>(</sup>२) कुलदेवता कुलगूज्या देवता तया सम्बद्धं तत्प्रतिपादकमित्यर्थः । श्रार्रिमश्र व्याख्याने श्रनादिरविद्यनः शिष्टाचारो मूलम् ।

वी. मि. सं. भा. १, पृ. २३७।

<sup>(</sup>३) बृहस्पति, वही, पृ. २४१।

उपयुक्त ही था। इसी कारण खी-नाम खीलिङ्ग-आकारान्त अथवा ईकारान्तहोते हैं। खी-नाम में अचरों की विषम संख्या का भी यही प्रयोजन था।

तृतीय सिद्धान्त यह था कि नाम यश, ऐश्वर्य, शक्ति आदि का द्योतक होना
चाहिए। अन्ततः नाम व्यक्ति की अपनी जाति का भी सूचक होता था। यह
किसी प्रकार की पूछ-ताछ के बिना ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट
कर देता था। नामकरण की उपर्युक्त पद्धति तर्कसङ्गत है तथा उसकी
अवज्ञा किसी भी प्रकार लाभप्रद नहीं है, भले ही संस्कार के विधास-मूलक
और धार्मिक पार्थों की उपेचा की जाए। शिशु के नामकरण के प्रति इस
विल्लाण सावधानी का कारण यह था कि वह मनुष्य के जीवन-पर्यन्त उससे
संयुक्त रहता था। यह उस आदर्श का अनवरत स्मारक था, जिसके प्रति

## ५. प्रतीकारात्मक तथा भत्सीनासूचक नाम

यहाँ तक नामकरण के धर्मशास्त्रीय प्रकारों पर प्रकाश ढाला गया। किन्तु जनसाधारण ने अन्य अनेक विषयों पर भी विचार किया होगा, जैसा कि वे आज भी करते हैं। वे भाग्यहीन माता-पिता, जिनकी पूर्वसंन्तान मृत्यु को प्राप्त हो चुकती थी, भूत-प्रेतों, रोगों तथा मृत्यु को भयतीत करने के लिए, अपने शिशु का कुरुचि-पूर्ण, प्रतीकारात्मक तथा निन्दा-सूचक नाम रख दिया करते थे, ज़ैसे शुनः शेप आदि।

## ६. विधि-विधान तथा उनका महत्त्व

गृह्यसूत्रों के सामान्य नियम के अनुसार नामकरण संस्कार शिद्य के जन्म के पश्चात् दसवें अथवा बारहवें दिन सम्पन्न किया जाता था। इसका प्रकमात्र अपवाद था गृह्यनाम, जो कतिपय आचार्यों के अनुसार जन्म के दिन रखा जाता था। किन्तु परवर्ती विकल्प के अनुसार नामकरण जन्म के पश्चात् दसवें दिन से लेकर द्वितीय वर्ष के प्रथम दिन तक सम्पन्न किया जा सकताथा। एक आचार्य

<sup>(</sup>१) शां. गृ. सू. १. २४. ४; श्रा. गृ. सू. १. १४. ४; पा. गृ. सू. १. १७; गो. गृ. सू. २. ७. १४; खा. गृ. सू. २. २. ३०; हा. गृ. सू. २. ४. १०; श्राप. गृ. सू. १४२।

के अनुसार 'नामकरण दसवें, बारहवें, सौवें दिन अथवा प्रथम वर्ष के समास होने पर करना चाहिए? ।' इस व्यापक विकल्प का कारण परिवार की सुविधा तथा माता और शिशु का स्वास्थ्य था। किन्तु दसवें से से बत्तीसवें दिन पर्यन्त के विकल्प के कारण विभिन्न वर्णों के लिए विहित सांस्कारिक अशौच की विभिन्न अवधियाँ थीं। बृहस्पति के मतानुसार 'शिशु का नामकरण जन्म से दसवें, बारहवें, तेरहवें, सोलहवें, उन्नीसवें अथवा बत्तीसवें दिन सम्पन्न करना चाहिए? ।' किन्तु ज्योतिष-विषयक प्रन्थों के अनुसार प्राकृतिक असाधारणता अथवा धार्मिक अनौचित्य होने पर उक्त दिनों में भी संस्कार स्थगित किया जा सकता था। 'संक्रान्ति, ग्रहण अथवा श्राद्ध के दिन सम्पन्न संस्कार मङ्गलमय नहीं माना जाता था<sup>3</sup>।' इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य निषद्ध दिन भी थे, जिनका वर्जन किया जाता था।

जननाशीच समाप्त होने पर घर प्रचाछित तथा शुद्ध किया जाता था तथा शिशु और माता को स्नान कराया जाता था। वास्तविक संस्कार के पूर्व आरम्भिक कृश्य सम्पन्न किये जाते थे। तब माता शिशु को शुद्ध वस्त्र से ढँककर तथा उसके सिर को जल से भाई कर पिता को हस्तान्तरित कर देती थी । इसके पश्चात् प्रजापति, तिथि, नचत्र तथा उनके देवता, अग्नि और सोम को आहुतियाँ दी जाती थीं। पिता शिशु के श्वास-प्रश्वासों को स्पर्श करता था, जिसका उद्देश्य सम्भवतः शिशु की चेतना का उद्बोधन तथा उसका ध्यान संस्कार की ओर आकृष्ट करना था। तब नाम रखा जाता था। इसकी विधि क्या थी इसका वर्णन गृह्यसूत्रों में नहीं किया गया है, किन्तु पद्धतियों में

वी मि सं भा १, पृ २३४ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>१) गोभिल गृह्यसूत्र-परिशिष्ट ।

<sup>(</sup>२) द्वादशाहे दशाहे वा जन्मतोऽपि त्रयोदशे । षोडशैकोनविंशे वा द्वात्रिंशे वर्णतः क्रमात् ॥

<sup>(</sup>३) वी. मि. सं. भा. १, पृ. २३४ पर उद्धृत किसी अज्ञात लेखक का वचन।

<sup>(</sup>४) गी. यु. सू. २. ७. १४।

<sup>(</sup>५) स्वामी दयानन्द, संस्कार-विधि।

<sup>(</sup>६) पण्डित भीमसेन शर्मा, षोडश-संस्कार-विधि।

निम्निलिखित विधि प्राप्त होती है। शिशु के दाहिने कान की ओर झुकता हुआ पिता उसे इस प्रकार सम्बोधित करता थाः 'हे शिशो, तू कुलदेवता का भक्त है, तेरा नाम '' ''है, तू इस मास में उत्पन्न हुआ है, अतः तेरा नाम '' ''है, तू इस नच्छ में जन्मा है, अतः तेरा नाम '' ''है, तथा तेरा लीकिक नाम '' ''है।' वहाँ पर एकत्र ब्राह्मण कहते थेः 'यह नाम प्रतिष्ठित हो।' इसके पश्चात् पिता औपचारिक रूप से शिशु से ब्राह्मणों को अभिवादन कराता था, जो उसे 'सुन्दर शिशु, दीर्वायु हो', आदि श्राह्मणों के अभिवादन कराता था, जो उसे 'सुन्दर शिशु, दीर्वायु हो', आदि श्राह्मण हेते थे। वे 'तू वेद है', आदि ऋचा का भी उच्चारण करते थे। अन्त में उसका अभिवादनीय नाम रखा जाता था। ब्राह्मण-भोजन तथा आदरपूर्वक देवताओं तथा पितरों को अपने अपने स्थानों को प्रेषित करने पर संस्कार समाप्त होता था।

# तृतीय परिच्छेद निष्क्रमण-संस्कार

# १. प्रादुर्भाव

शिश्य के उन्नतिशील जीवन में प्रत्येक महत्त्वपूर्ण पग और परिवर्तन माता-पिता तथा परिवार के लिए हर्ष और आनन्द का अवसर था तथा वह अवसरी-चित धार्मिक विधि-विधानों के साथ मनाया जाता था। प्रसूति-गृह में सीमित रहने की अविध समाप्त हो जाने पर माता उस छोटे से कमरे से बाहर आती और पनः पारिवारिक जीवन में भाग लेना आरम्भ कर देती थी। इसके साथ ही शिशु का संसार भी कुछ अधिक विस्तृत हो जाता था। अब वह घर के किसी भी भाग में ले जाया जा सकता था। माता-विता तथा परिवार के प्रौढ़ तथा वयोवृद्ध सदस्य उसे खिलाते और वच्चे उसके साथ खेलते । बालक के छोटे-छोटे जिज्ञास नेत्र घर के प्रत्येक सदस्य को एकाग्रतापूर्वक देखते और वह किसी भी वस्त को अनदेखी न रहने देता। किन्तु एक या दो मास में ही शिश्र का विश्व बहुत छोटा प्रतीत होने लगता। उसकी जिज्ञासा तथा उसके विभिन्न अङ्गों की गति-विधि की तुष्टि के लिए अपेचाकृत व्यापक चेत्र अपेचित होता । अतः यह उपयुक्त समझा गया कि बाहरी संसार से शिश्च को परिचित कराया जाए । वस्तुतः यह शिशु के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण चरण था और माता-पिता ने इस अवसर पर अपने हर्ष और आनन्द के भाव को अभिन्यक्ति प्रदान की। किन्तु जीवन घर से बाहर प्राकृत तथा अतिप्राकृत संकटों से सुरक्तित न था। अतः शिशु की रक्ता के लिए देवताओं का अर्चन और उनकी सहायता प्राप्त करने का यस किया जाता था।

## २. इतिहास

निष्क्रमण अथवा शिशु को विधि-विधानपूर्वक घर से प्रथम वार बाहर छाने की प्रथा भले ही अत्यन्त प्राचीन रही हो, किन्तु हम वैदिक साहित्य में इसका कोई भी उन्नेख नहीं पाते। इस संस्कार के अवसर पर उच्चारण किया जानेवाला 'तब्च छुदें विहितम,' मन्त्र सामान्य प्रयोगवाला है और किसी भी स्थान पर सूर्य की ओर देखते समय इस मन्त्र का व्यवहार किया जाता है। अतः प्रस्तुत संस्कार की दृष्टि से इसका कोई विशेष महस्व नहीं है। गृह्यस्त्रों में दी हुई विधि भी अत्यन्त साधारण है। इसके अनुसार पिता बालक को बाहर ले जाता और 'तब्च छुदें विहितम,', आदि मन्त्र के साथ उसे सूर्य का दर्शन कराता था?।

परवर्ती स्मृतियों तथा निबन्धों में आकर इससे सम्बद्ध प्रथाओं तथा कर्मकाण्ड का विस्तार हुआ।

### ३. उपयुक्त समय

निष्क्रमण संस्कार करने का समय जन्म के पश्चात् बारहवें दिन से चतुर्थ मास तक भिन्न-भिन्न था । भविष्यपुराण तथा बृहस्पति-स्मृति इस संस्कार के लिए बारहवें दिन का विधान करते हैं । सम्भवतः यह तभी सम्भव था, जब कि यह नाम-करण के साथ सम्पन्न किया जाता और शिशु स्तिका-गृह से बाहर लाया जाता था। किन्तु गृह्यस्त्रों तथा स्मृतियों के अनुसार सामान्य नियम जन्म के पश्चाद तीसरे या चौथे मास में संस्कार करने का था। यम ने तृतीय और चतुर्थ मास में विकल्प का स्पृष्टीकरण इस प्रकार किया है: 'तृतीय मास में शिशु को सूर्यदर्शन कराना चाहिए तथा चतुर्थ मास में चन्द्र-दर्शन । शिशु को रात्रि में घर से बाहर लाने के लिए दीर्घतर काल अपेश्वित था। परवर्ती काल में जब कि यह संस्कार कुछ विलम्ब से भी किया जा सकता था, दोनों संस्कार परस्पर मिश्रित हो गये। यदि किसी प्रकार उपर्युक्त अविध में संस्कार संपन्न नहीं हो पाता था, तो आश्व- लायन के अनुसार वह अन्नश्राशन के साथ किया जाता था । उयोतिष की

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. १७. ५. ६। (२) वही।

<sup>(</sup>३) वहीं; म. स्मृ. २. १३४।

<sup>(</sup>४) वी. मि. सं. भा. १, पृ. २५० पर उद्धत ।

<sup>(</sup> ५ ) ततस्तृतीये कर्त्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम् । चतुर्थमासि कर्त्तव्यं शिशोश्वन्द्रस्य दर्शनम् ॥

यम, वी. मि. सं. भा. २, पृ. २५० पर उद्धत।

<sup>(</sup>६) वही. पृ. २४१।

हिष्ट से अनेक आपत्तिजनक तिथियाँ हैं, जब कि संस्कार स्थगित कर देना चाहिये। उपर्युक्त विकल्प माता-पिता की सुविधा, बालक के स्वास्थ्य तथा परिस्थिति की अनुकूलता पर आधारित थे।

### ४. संस्कर्ता

गृह्यसूत्रों के अनुसार माता-पिता इस संस्कार को सम्पन्न करते थे। किन्तु पुराण और ज्योतिष-विषयक प्रन्थ इस विशेषाधिकार को अपेषाकृत व्यापक कर देते हैं। मुहूर्त्तसङ्ग्रह के मतानुसार इस संस्कार को सम्पन्न करने के लिए मामा को आमन्त्रित करना वाञ्छनीय था'। इसका कारण अपनी बहन के किन्छ के लिए उसके हृदय के स्नेहपूर्ण भाव ही थे। विष्णुधर्मोत्तर धान्नी के द्वारा शिशु के बाहर लाये जाने का विधान करता है । इस प्रथा का उदय सम्भवतः उस समय हुआ, जब पर्दा-प्रथा के कारण प्रतिष्ठित परिवार की खियाँ घर के बाहर नहीं निकल सकती थीं। किन्तु व्यवहार में यह प्रतिबन्ध केवल धनी परिवारों तक ही सीमित था। ये प्रथाएँ अ-वैदिक और लौकिक हैं। जब संस्कार को एक गृह्य-यज्ञ माना जाता था, उस समय केवल पिता ही इसे समुचित रूप से सम्पन्न कर सकता था। किन्तु इस स्थिति में परिवर्तन होने पर संस्कार को सम्पन्न कर सकता था। किन्तु इस स्थिति में परिवर्तन होने पर संस्कार को सम्पन्न कर सकता था। किन्तु इस स्थिति में परिवर्तन होने पर संस्कार को सम्पन्न करने का अधिकार उससे इतर व्यक्तियों को भी प्राप्त हो गया।

### ५. विधि-विधान तथा उनका महत्त्व

संस्कार के लिए नियत दिन माता बरामदे या आँगन के ऐसे वर्गाकार भाग को, जहाँ से सूर्य दिखाई देता, गोबर और मिट्टी से लीपती, उस पर स्वस्तिक का चिद्व बनाती तथा धान्य-क्गों को विकीण करती थी। सूत्रकाल में पिता के द्वारा शिशु को सूर्य-दर्शन कराने के साथ संस्कार समाप्त हो जाता था। किन्तु परवर्ती रचनाओं से अधिक विस्तृत विधि-विधानों का ज्ञान होता है। अलीमाँति अलंकृत कर बालक कुल-देवता के समन्न लाया जाता था। वाध-सङ्गीत के

<sup>(</sup>१) उपनिष्क्रमर्गे शास्ता मातुलो बाह्येच्छिशुम् । मुहूर्तसङ्ग्रह, बी. मि. सं. भा. १, पृ. २५३ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) ततस्त्वलङ्कृता धात्री बालमादाय पूजितम्। बहिर्निष्कासयेद् गेहात् शङ्खपुण्याहनिःस्वनैः ॥ विष्णुधर्मोत्तर, वही।

<sup>(</sup>३) श्राश्वलायनाचार्य तथा विष्णुधर्मोत्तर, वही।

साथ देवता की पूजा की जाती थी। आठ छोकपाछों, सूर्यं, चन्द्र, वासुदेव और आकाश, की भी स्तृति की जाती थी। ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता और ग्रुभस्चक रछोकों का उच्चारण किया जाता था। शक्क-ध्वनि तथा वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के साथ शिशु बाहर छाया जाता था। बाहर छाते समय पिता शक्क-प्रस् अथवा निम्निछिखित रछोक का उच्चारण करता था: 'यह शिशु अप्रमत्त हो या प्रमत्त, दिन हो या रात्रि, इन्द्र के नेतृत्व में ( शक्क-पुरोगमाः ) सब देव इसकी रचा करें'। तथ शिशु किसी देवाछय में छे जाया जाता, जहाँ धूए, पुष्प, माछा आदि से देवार्चन होता था। शिशु देवता को प्रणाम करता और ब्राह्मण उसे आशीर्वाद् देते थे। इसके पश्चात् शिशु को मन्दिर के बाहर छाकर मामा की गोद में दे दिया जाता, जो उसे घर छाता था। अन्त में बाछक को खिछौने आदि उपहार और आशिष दिये जाते थे।

बृहस्पति इससे कुछ भिन्न विधि प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार यथावत् अलंकृत कर शिशु पिता के द्वारा किसी वाहन पर अथवा स्वयं मामा के द्वारा बाहर लाया जाना चाहिए। वाद्यध्वनि के बीच मित्र तथा सम्बन्धी भी शिशु के साथ रहते थे। तब शिशु को गोवर और मिट्टी से लीपे हुए पवित्र स्थान पर रखा जाता था, जिस पर धान के दाने बिखरे रहते थे। रचा-विधि सम्पन्न करने के पश्चात् पिता 'व्यक्वकं यजामहे' आदि मृत-सञ्जीवन मन्त्र का जप करता था। अन्त में शिव और गणेश का पूजन किया जाता और वालक को फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ दिये जाते थे।

सम्पूर्ण संस्कार का महत्त्व शिशु की दैहिक आवश्यकता और उसके मन पर सृष्टि की असीमित महत्ता के अङ्कन में निहित है। संस्कार का व्यावहारिक अथं केवल यही है कि एक निश्चित समय के पश्चात् बालक को घर से बाहर उन्मुक्त वायु में लाना चाहिए और यह अभ्यास निरन्तर प्रचलित रहना चाहिए। प्रस्तुत संस्कार शिशु के उदीयमान मन पर यह भी अङ्कित करता था कि यह विश्व ईरवरकी अपरिमित सृष्टि है और उसका आदर विधिपूर्वक करना चाहिए।

<sup>(</sup>१) अप्रमत्तं प्रमत्तं वा दिवा रात्रावथापि वा । रक्षन्तु सततं सर्वे देवाः शक्रपुरीगमाः॥ विष्णुधर्मोत्तर, वही ।

<sup>(</sup>२) वी. मि. सं. भा. १. पृ. २५४ पर उद्धृत।

१४ हि०

## चतुर्थ परिच्छेद

#### अन्नप्राशन

### १. प्रादुर्भाव

ठोस भोजन या अन्न खिलाना शिशु के जीवन में एक अन्य महस्वपूर्ण सोपान था। अब तक अपने भोजन के लिए वह केवल माता के स्तन्य (दूध) पर ही आश्रित था। किन्तु छः या सात मास पश्चात् उसका शरीर विकसित हो जाता और उसके लिए अधिक मात्रा में भिन्न प्रकार का भोजन अपेचित होता, जब कि दूसरी ओर माता के दूध की मात्रा घट जाती थी। अतः शिशु और माता दोनों के हित की दृष्ट से यह आवश्यक समझा गया कि शिशु को माता के स्तन से पृथक् कर दिया जाय और माता के दूध के स्थान पर शिशु के लिए किसी अन्य खाद्य की ज्यवस्था की जाय। इस प्रकार यह संस्कार शिशु की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति से सम्बद्ध था। सुश्रुत भी पष्ट मास में बालक को माता के स्तन्य से पृथक् करने का विधान तथा उसके लिए पथ्य भोजन के प्रकारों का वर्णन करता है। परवर्ती काल में आकर ही शिशु को पहली बार मोजन कराने की प्रथा को धार्मिक रूप प्राप्त हुआ। भोजन एक जीवन-प्रद तस्व था। छोगों ने सोचा कि इसमें कोई न कोई रहस्यमयी शक्तिअवश्य है, जो मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। अतः देवताओं की सहायता से शिशु में शक्ति के उस कीत की प्रविष्ट कराना अनिवार्य था।

### २. इतिहास

विधिपूर्वक शिशु को प्रथम भोजन कराने की इससे मिछती-जुछती प्रथा का पारसियों में प्रचछित होना यह सूचित करता है कि यह एक सामान्य भारत-ईरानी संस्कार था और इसका प्रादुर्भाव उस युग में हुआ जब वे एक

<sup>(</sup> १ ) षण्मासञ्चेनमनं प्रारायेल्लघु हितच । सुश्रुत, शरीरस्थान, १०. ६४ ।

साथ रहते थे। भोजन की स्तुतियाँ वेदों? और उपनिषदों? में प्राप्त होती हैं, किन्तु वे साधारण भोजन के समय गायी जाती थीं अथवा प्रथम मोजन के अवसर पर, यह सन्दिग्ध है। प्रतीत होता है कि अन्नप्रान्नान संस्कार को उसका कर्मकाण्डीय आवरण सूत्र-काल में प्राप्त हुआ। सूत्रों में संस्कार के काल, भोजन के प्रकार तथा उच्चारण किये जानेवाले मन्त्रों का विधान किया गया है। उत्तरकालीन स्मृतियाँ और पुराण तथा निबन्ध उक्त नियमों में कतिपय परिवर्तन कर देते हैं, जब कि पद्धतियाँ उसी कर्मकाण्ड का अनुसरण करती हैं।

#### ३. संस्कार का समय

गृद्धस्त्रों के अनुसार यह संस्कार शिद्यु के जन्म के पश्चात् छुठे मास में किया जाता था। 3 मनु भौर याज्ञवरूम्य आदि प्राचीन स्मृतियों का भी यही मत है। किन्तु छौगांचि संस्कार की गणितीय गणना के आधार पर निश्चित काछ से सहमत नहीं हैं तथा यह व्यक्तिगत परीचा निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार पाचन शक्ति के विकसित हो जाने अथवा दाँतों के निकछने पर अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए । दाँत शिद्यु में ठोस अन्न प्रहण करने की चमता के विकसित होने के प्रत्यच चिह्न थे। चार मास के पूर्व अन्न देना कठोरतापूर्वक निषद्ध था। दुवंछ शिद्युओं के छिए यह अवधि अधिक बढ़ायी जा सकती थी। 'अन्नप्राशन संस्कार जन्म से छुठे सौर मास में, अथवा स्थगित होने पर आठवें, नवें अथवा दसवें मास में करना चाहिए; किन्तु कतिपय पण्डितों के मतानुसार यह बारहवें मास में अथवा एक वर्ष सम्पूर्ण होने पर भी किया जा सकता था।

<sup>(</sup>१) स. वे. १८. ३३। (२) तै. उ. ३. ७. ९।

<sup>(</sup>३) आ. गृ. सू. १. १६; पा. गृ. सू. १. १९. २; शां. गृ. सू. १. २७; बौ. गृ. सू. २. ३; मा. गृ. सू. १. २०; भा. गृ. सू. १. २७।

<sup>(</sup>४) म. स्मृ. २. ३४ 🏗 । (४) याः स्मृ. १. १२।

<sup>(</sup>६) षष्ठे अन्नप्राशनं जातेषु दन्तेषु दन्तेषु दा। बी. मि. सं. भा. १, पृ. २६७ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>७) जन्मतो मासि षष्ठे वा सौरेणोत्तममन्नदम्।

तदभावेऽष्टमे मासे नवमे दशमेऽपि वा॥

द्वादशे वाऽपि कुर्वीत प्रथमानाशनं परम्।

सम्बत्सरे वासम्पूर्णे केचिदिच्छन्ति पण्डिताः॥ नास्द, वही।

अन्तिम सीमा एक वर्ष थी, जिसके आगे संस्कार स्थगित नहीं हो सकता था, क्योंकि इसका और भी अधिक स्थगन माता के स्वास्थ्य और शिशु की पाचन-शक्ति के विकास के लिए हानिकर होता। बालकों के लिए सम तथा बालिकाओं के लिए विषम मास विहित थे। लिक्न पर आधारित यह भेद इस भाव का सूचक है कि संस्कारों में भी विभिन्न लिक्नों के लिए किसी न किसी प्रकार का अन्तर अवश्य होना चाहिए।

### ४. भोजन के विभिन्न प्रकार

भोजन के प्रकार भी धर्मशास्त्रों द्वारा नियत थे। साधारण नियम यह था कि शिश को समस्त प्रकार का भोजन और विभिन्न स्वादों का मिश्रण कर खाने के छिए देना चाहिए। कित्रपय धर्मशास्त्री दही, मधु और घी के मिश्रण का विधान करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन, जिनमें मांस का भी समावेश था, विविध उद्देश्यों से दिये जाते थे। यदि पिता शिशु की वाणी में प्रवाह चाहता, तो उसे भारद्वाज पत्ती का मांस खिळाता. भोजन व पाळन-पोषण की प्रचुरता के लिए किप अप पत्नी का मांस और घी, कोमलता के लिए मत्स्य, दीर्घजीवन के छिए कुकशा पची का मांस अथवा मधु में मिला हुआ भात, तेज के लिए भटि पत्ती और तित्तिर का मांस, ओज व तीक्ण बुद्धि के लिए घी-भात, इद इन्द्रियों के छिए दही-भात और यदि वह शिशु में उक्त सभी गुणों को चाहता तो सभी पदार्थों से उसे भोजन कराता था। उपर्युक्त सूची से यह स्पष्ट है कि गुद्धसन्त्रों के काल में हिन्द घोर अहिंसावादी नहीं थे। उन्हें मांस प्रहण करने में कोई भी सङ्कोच न होता, बदि वह उन्हें शारीरिक व मानसिक शक्ति प्रदान करता । गृह्यसूत्र अभी भी पशु-बिंह तथा पशु-भोजन की वैदिक भावना से अनु-प्राणित थे, अतः मांस आदि के भोजन का विधान करने में उनको किसी प्रकार की हिचकिचाहर का अनुभव नहीं हुआ | किन्तु परवर्ती काळ का सुकाव शाकाहार की ओर था। इसका कारण था अहिंसावादी मतों का प्रसार जिसने हिन्दुओं के

<sup>(</sup>१) पा. य. सू. १. १९. ४।

<sup>(</sup> २ ) वही; शां. गृ. स्. १. २७; श्राप. गृ. सू. १. १६. १; श्रा. गृ. सू. १. १०; हा. गृ. सू. २. ५।

भोजन को बहुत दूर तक प्रभावित किया। किन्तु दही, घी और दूघ आदि पशुओं से उत्पन्न पदार्थ अभी भी समाज में प्रचित रहे और शिशु के भोजन के छिए श्रेष्टतम पदार्थ माने जाते रहे। मार्कण्डेय-पुराण शिशु को मधु और घी के साथ खीर खिळाने का विधान करता है। अन्त में शिशु को दूध और भात खिळाने का चळन अत्यन्त छोकप्रिय और प्रचित हो गया। किन्तु कर्मकाण्ड-साहित्य अभी भी मांस-भोजन का आग्रह करता है। अनेक पद्धतियों में गृह्यसूत्रों में दिये हुए विधानों का समावेश है। इसका कारण यह है कि यद्यपि हिन्दुओं के उच्चतर धर्म में पशुभोजन निषिद्ध है और पशु-जीवन के छिए उनमें साधारण आदरभाव है, किन्तु निम्नतर प्रथाएँ इस पर विशेष ध्यान नहीं देतीं।

भोजन किसी भी प्रकार का क्यों न हो, यह बात सदा ध्यान में रखी जाती थी कि भोजन छघु तथा शिशु के छिए स्वास्थ्य-वर्धक हो। सुश्चत कहता है 'पष्ठ मास में शिशु को छघु और हितकर अन्न खिळाना चाहिए?।'

### ५. कर्मकाण्ड तथा उसका महत्त्व

अन्नप्राश्चन संस्कार के दिन सर्वप्रथम यज्ञिय भोजन के पदार्थ अवसरोचित वैदिक मन्त्रों के साथ स्वच्छ किये और पकाये जाते थे। भोजन तय्यार हो जाने पर वाग्देवता को इन शब्दों के साथ एक आहुति दी जाती थी: 'देवताओं ने वाग्-देवी को उत्पन्न किया है, उसे बहुसंख्यक पशु बोळते हैं। वह मधुर ध्वनिवाळी, अति प्रशंसित वाणी हमारे पास आवे, स्वाहा'। हितीय आहुति कर्ज को दी जाती थी: 'आज हम ऊर्ज प्राप्त करें।' उपर्युक्त यज्ञों की समाति पर पिता निम्नळिखित शब्दों के साथ चार आहुतियाँ और देता था: 'में उत्प्राण द्वारा भोजन का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा! निम्न वायु द्वारा भी भोजन का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा! कपने नेत्रों द्वारा में दरप पदार्थों का आनन्द छे सकूँ, स्वाहा! अपने नेत्रों द्वारा में दरप पदार्थों का आनन्द छे सकूँ, स्वाहा! अपने नेत्रों द्वारा में दरप पदार्थों का आनन्द छे सकूँ, स्वाहा!

<sup>(</sup>१) मध्वाज्यकनकोपेतं प्राशयेत् पायसन्तु तम् । वी. मि. सं. भा. १, ए. २७५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) षण्मासञ्चेतमन्नं प्रारायेज्ञाघु हितन्न । शरीरस्थान, १०. ६४।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. स्. १. १९. २।

<sup>(</sup>४) वही. १. १९.३।

प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। शिशु की समस्त इन्द्रियों की सन्तुष्टि के लिए प्रार्थना की जाती थी, जिससे वह सुखी व सन्तुष्ट जीवन व्यतीत कर सके। किन्तु एक बात ध्यान में रखी जाती थी। सन्तुष्टि व तृष्ति की खोज में स्वास्थ्य और नैतिकता के नियमों का उज्जञ्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य के यश का चय हो जाता है। अन्त में पिता बालक को खिलाने के लिए सभी प्रकार के भोजन तथा स्वाद को पृथक्-पृथक् रखता था और मौनपूर्वक अथवा 'हन्त' इस शब्द के साथ शिशु को भोजन कराता था। बाह्मण-भोजन के साथ संस्कार समाप्त होता था।

अज-प्राशन संस्कार का महत्त्व यह था कि शिशु उचित समय पर अपनी माता के स्तन से पृथक् कर दिये जाते थे। वे माता-पिता की स्वेच्छाचारिता पर नहीं छोड़ दिये गये थे, जो प्रायः उनकी पाचम की खमता पर बिना ध्यान दिए अति-भोजन द्वारा उनके शारीरिक विकास में बाधा पहुँचाती है। अज-प्राशन संस्कार माता को भी यह चेतावनी देता था कि एक निश्चित समय पर उसे शिशु को दूध पिछाना बन्द कर देना चाहिए। अनाड़ी शिशु के प्रति स्तेह के कारण उसे एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वह अपना स्तन्य विछाती ही रहती है। किन्तु वह इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देती कि इससे वह शिशु का यथार्थ कर्याण न कर अपनी शक्ति का निरर्थक चय करती है। शिशु और माता दोनों के हित के छिए इस संस्कार द्वारा सामयिक चेतावनी दे दी जाती थी।

# पश्चम परिच्छेद चूडा-करण

१. प्रादुर्भाव

सभ्यता की प्रगति में दीर्घंकाल के पश्चात् ही मनुष्य स्वास्थ्य तथा सीन्दर्य के लिए छोटे-छोटे केश रखने की आवश्यकता का अनुभव कर सका। आदिम मानव कें लिए शिर की खुजली एक बड़ी ही कष्टकर समस्या थी। शिर्को स्वच्छ रखने के लिये किसी न किसी उपाय का आविष्कार होना अनिवार्य था। केश-च्छेदन का यही प्रयोजन था। किन्तु नवीन तथा लाभप्रद होने के कारण व्यक्ति के जीवन में यह एक महस्वपूर्ण घटना समझी जाने लगी। किसी लीह भीजार के द्वारा केश-च्छेदन एक नवीन तथा भयपूर्ण दृश्य था। छोग जानते थे कि इससे शिर स्वच्छ हो जाएगा, किन्तु साथ ही वे इस आशङ्का से भयभीत भी थे कि कहीं यह उस व्यक्ति को जिसके केशों का छेदन किया जा रहा हो, आघात या किसी प्रकार की चिति भी पहुँचा सकता है। आवश्यकता तथा भय दोनों परस्पर मिश्रित हो गये तथा उन्होंने चूढाकरण-सम्बन्धी विधि-विधानों को जन्म दिया। ब्यावहारिक तथा लाभकर पार्श्वों को सहवर्ती ऋचाओं में अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। शिशु के सम्पर्क में आते हुए तीक्य व तेज छुरे को देखकर शिशु के पिता के हृद्य में आतङ्क तथा भय का सञ्चार होना स्वाभाविक ही था, जिसके कारण वह छुरे से शिशु के प्रति कोमल तथा अ-हानिकर होने की प्रार्थना करता था। चूडाकरण को धार्मिक रूप देने में उक्त भाव उत्तरदायी थे।

## २. संस्कार का प्रयोजन

धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कार्य व्यक्ति के छिए दीर्घ आयु, सौन्दर्य तथा कल्याण की प्राप्ति इस संस्कार का प्रयोजन था? । 'चूडा-करण से दीर्घायु प्राप्त होती है तथा इसके सम्पन्न न करने पर आयु का हास होता है। अतः प्रत्येक दशा में यह संस्कार

<sup>(</sup>१) तेन ते त्र्रायुषे वपामि सुश्लोकाय स्वस्तये । श्ला. गृ. स्. १. १७. १२।

सम्पन्न करना ही चाहिए? ।' हिन्दुओं के आयुर्वेदिक प्रन्थों से भी चुडाकरण के इस धर्मशास्त्रोक्त प्रयोजन की पुष्टि होती है। सुश्रुत के अनुसार 'केश, नख तथा रोम अथवा केशों के अपमार्जन अथवा छेदन से हुई, लाघव, सौभाग और उत्साह की बृद्धि तथा पाप का उपशमन होता है । ' चरक का मत है कि 'केश. रमश्र तथा नलों के काटने तथा प्रसाधन से पौष्टिकता, बल, आयुष्य, शिवता और सौन्दर्य की प्राप्ति होती है । ' चुढाकरण संस्कार के मूछ में स्वास्थ्य तथा सीन्दर्य की भावना ही मुख्य थी। किन्तु कतिपय मानवशास्त्रियों के मत में, मूलतः इस संस्कार का प्रयोजन बिल था. अर्थात केश काटकर किसी देवता को अर्पित कर दिये जाते थे। किन्तु जहाँ तक हिन्द चुडाकरण सम्बन्धी विधि-विधानों का प्रश्न है, यह अनुमान सत्य नहीं है। उक्त बिलक्षी प्रयोजन गृद्धसत्रों तथा स्मृतियों को ज्ञात नहीं था। निस्सन्देह, आजकल, यदा-कदा चुडाकरण संस्कार किसी देवता के मन्दिर में सम्पन्न किया जाता है, किन्त यह बात केवल चुडाकरण संस्कार के ही विषय में नहीं है, उपनयन आदि संस्कार भी कभी-कभी देवालयों में सम्पन्न होते हैं। पुनश्च, केवल उन्हीं शिशुओं का संस्कार किसी देवायतन में किया जाता है, जिनका जन्म दीर्घ निराशा अथवा पूर्व-सन्तान की मृत्यु के पश्चात् होता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रथा अधिक व्यापक भी नहीं है। इस प्रकार चूडाकरण संस्कार तथा उसका किसी देवता के लिए अर्पण, इन दोनों में कोई सहज सम्बन्ध नहीं है।

### ३ वैदिककाल

चूडाकरण संस्कार के अवसर पर गृह्यसूत्रों में व्यवहृत सभी मन्त्र वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं तथा उनसे यह स्चित होता है कि उनकी रचना केश-च्छेदन के प्रयोजन के लिए ही हुई थी। सुण्डन के लिये शिर के

<sup>(</sup>१) वसिष्ठ, वी. मि. सं. भा. १, पृ. २९६ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) पापोपशमनं केशनखरोमापमार्जनम् । हर्षठाघवसौभाग्यक्तमुत्साहवर्धनम् ॥ चिकित्सास्यान, २४. ७२।

<sup>(</sup>३) पौष्टिकं बृष्यमायुष्यं शुचिरूपं विराजनम् । केशश्मश्रुनखादीनां कर्तनं सम्प्रसाधनम् ॥

<sup>(</sup>४) क्राफर्ड दावेल टॉयः इन्ट्रोडक्शन दु दि हिस्ट्री ऋॉव् रिलीजन्स, पु. ८९।

भिगोने का अधर्वदेद में उक्लेख है। मुण्डन में व्यवहत खुरे की स्तुति तथा उससे अ-हानिकर होने की प्रार्थना की जाती है: 'नाम से त्र् शिव है। छोहा (स्वधिति) तेरा पिता है। में तुसे नमस्कार करता हूँ। तू शिशु की हिंसा अथवा चित न कर ।' आयु, अलाध, प्रजमन, ऐश्वर्यं (रायण्योष), सुसन्तित (सुप्रजास्त्व) तथा बछ-वीर्य की प्राप्त के छिए स्वयं पिता द्वारा केश-च्छेदन का उद्खेख भी प्राप्त होता हैं । सविता अथवा सूर्य के प्रतिनिधीकृत नापित का भी स्वागत किया गया है । केश-च्छेदन-विपयक अन्य अनेक पौराणिक संकेत भी बेदों में मिछते हैं । इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वैदिक काछ में भी चूड़ाकरण एक धार्मिक संस्कार था, जिसमें शिर का भिंगोना, छुरे की स्तुति, नापित को निमन्त्रण, वैदिक मन्त्रों के साथ केश-च्छेदन तथा दीर्घाच्युय, समृद्धि, वीर्य तथा शिशु की सन्तान के छिए भी कामना की जाती थी।

### ४. सूत्र तथा परवर्ती काल

स्त्रकाल में चूड़ाकरण के विधि-विधानों को व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ। गृह्यस्त्रों में इस संस्कार की विधि का वर्णन तथा विशिष्ट विषयों के लिए नियमों का निर्देश किया गया है । उत्तर-काल में अनेक पौराणिक तक्ष्यों का भी प्रवेश हो गया। स्मृतियाँ, टीकाएँ तथा मध्ययुगीन निबन्ध इसके साज्ञी हैं। वे संस्कार के नवीन स्वरूप का प्रतिनिधित्व तथा अनेक सामाजिक व ज्योतिष-सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती हैं। तथापि और भी

<sup>(9) 8. 80. 91</sup> 

<sup>(</sup>२) श्रोम् शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मा मा हिएसीः । य. वे. ३. ६३.

<sup>(</sup>३) स्त्रोम् निवर्तयाम्यायुषेऽज्ञाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । यः वेः ३ः ३३ः ।

<sup>(</sup>४) आ. वे. ६. ६८. २.।

<sup>(</sup> ५ ) वही. ६. ६८. ३ ; ८. ४. १७. ।

<sup>(</sup>६) शां गृ. सू. १. २८; आ. गृ. सू. १. १७; पा. गृ. सू. २. १; गो. गृ. सू. २. ९; स्ता. प्र. सू. २. ३-१६; आप. गृ. सू. १६. ३; नौ. गृ. सू. २. ४. ।

परवर्ती पद्धतियों में गृह्यसूत्रों में निर्दिष्ट कर्मकाण्डीय विधि का अनुसरण किया गया है।

### ५. संस्कार के समय

गृह्यसूत्रों के मतानुसार चूड़ाकरण संस्कार जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अन्त में अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व संपन्न होता था । प्राचीनतम स्मृतिकार मन भी यही विधान करते हैं। वे लिखते हैं कि 'वेदों के नियमा-नुसार धर्मपूर्वक समस्त द्विजातियों का चुड़ाकर्म प्रथम अथवा नृतीय वर्ष में संपन्न करना चाहिए? ।' परवर्ती लेखक आयु को पंचम तथा सप्तम वर्ष तक बदा देते हैं। कतिपय आचार्यों का मत है कि यह उपनयन संस्कार के साथ भी किया जा सकता था, जो सात वर्ष की आयु के पश्चात् भी सम्पन्न हो सकता था। 'तृतीय अथवा पंचम वर्ष में चौलकर्म प्रशस्त माना जाता है, किन्तु यह सप्तम वर्ष में अथवा उपनयन के साथ भी किया जा सकता है 3। ' संस्कार को सम्पन्न करने के लिए अधिक आयु के विधान करने की प्रवृत्ति का कारण यह था कि सुत्रकाल के पश्चात् उसका प्रयोजन वास्तविक के स्थान पर केवल औपचारिक रह गया था। व्यवहार में बहुत पूर्व ही शिशु के केश काट दिये जाते थे. किन्त इसका सांस्कारिक अनुष्ठान उपनयन तक स्थगित कर दिया जाता था, जब कि यह धर्मशास्त्रों में विहित विधि के अनुसार उपनयन के कुछ चण पूर्व सम्पन्न होता था । आजकल साधारणतः इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है। किन्तु धर्मशास्त्रकार इसकी अपेचा अल्पतर आयु को प्राथ-मिकता देते तथा उसे अधिक पुण्यकर समझते हैं। अत्रि के अनुसार 'प्रथम वर्ष में चौक संस्कार करने से दीर्घायुष्य तथा ब्रह्मवर्चस प्राप्त होता है। तृतीय वर्ष में करने से वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। पशुकाम व्यक्ति को पंचम वर्ष में यह संस्कार करना चाहिए, किन्तु युग्म अथवा सम वर्षों में इसका

<sup>(</sup>१) पा. मृ. स्. २. १. १-२.।

<sup>(</sup>२) म. स्मृ. २. ३५.।

<sup>(</sup>३) तृतीये पंचमे वाऽब्दे चौलकर्म प्रशस्यते।
प्राग्वाऽसमे सप्तमे वा सहोपनयनेन वा ॥ आश्वलायन, वी मि सं भा १ २९६ पर उद्धृत।

सम्पन्न करना गर्हित है ।' 'तृतीय वर्ष में सम्पन्न चूड़ाकरण को विद्वान् सर्वो-त्तम समझते हैं। षष्ट अथवा ससम वर्ष में यह साधारण है; किन्तु दसवें अथवा ग्यारहवें वर्ष में यह निकृष्टतम माना जाता है ।

### ६. संस्कार का समय

यद्यपि ज्योतिष-विषयक तथा अन्य नियामक तस्वीं से गृह्यसूत्र परिचित नहीं है, किन्तु उत्तर-स्मृति-काल में चूडाकरण का समय निश्चित करते समय उन पर विचार किया जाता था। सूर्य के उत्तरायण में होने पर यह सम्पन्न होता था। राजमार्तएड के अनुसार चैत्र और पौष, किन्तु सारसंग्रह के अनुसार ज्येष्ठ तथा मार्गशीर्ष मास इस संस्कार के लिए वर्जित थे । यह दिन के ही समय में किया जाता था। इसका प्रश्यच कारण यह था कि रात्रि में केशच्छेदन भय से रहित नहीं था। शिद्य की माता के गर्भिणी होने पर उसका चौर-कर्म निषद्ध था, वयोंकि वह संस्कार में भाग नहीं ले सकती थी। किन्तु यह नियम गर्भावस्था के पञ्चम मास के पश्चात् लागू हो सकता था । इसके अतिरिक्त यह नियम उस अवस्था में लागू नहीं होता था, जब कि संस्कार शिद्य की पाँच वर्ष की आयु के पश्चात् होता था । शिद्य की माता के रजस्वला होने पर उसके छुद्ध होने तक संस्कार स्थिति कर दिया जाता था। इस अवधि में संस्कार सम्पन्न होने पर उसके दुष्परिणामों की आज्ञक्का रहती थी। 'माता के रजस्वला होने पर विवाह, उपनयन तथा चूडाकरण संस्कार करने से नारी विधवा हो जाती है, ज्ञह्मचारी जब हो जाता

<sup>(</sup> १ ) तृतीये वर्षे चौले तु सर्वकामार्थसाधनम् । संवत्सरे तु चौलेन श्रायुष्यं ब्रह्मवर्चसम् ॥ पश्चमे पशुकामस्य युग्मे वर्षे तु गर्हितम् ॥ श्रित्र, वही. पृ. २९८. ।

<sup>(</sup>२) नारद-स्मृति, वी. मि. सं. भा. १. पृ. २९६ पर उद्घृत ।

<sup>(</sup>३) वही. पृ. ३००।

<sup>(</sup> ४ ) गर्भिण्यां मातिर शिशोः क्षौरकर्म न कारयेत् । बृहस्पति, वही. पृ. ३१२।

<sup>(</sup> ५ ) वसिष्ठ, वही. पृ. ३१२।

<sup>(</sup>६) नाः स्मृः वही।

दे तथा बिशु की सृत्यु हो जाती है ।' निस्सन्देह, उक्त वचन में अशिकित तथा अर्ध-सम्य छोगों को चेतावनी दी गई है, किन्तु इस निपेध के मूछ में यह धारणा निहित थी कि रजस्वण अवस्था में माता अर्धकण रहती है, अतः वह संस्कार में योगदान नहीं कर सकती, जिसके बिना संस्कार का आधा हर्ष और आनन्द नष्ट हो जाता। चूडाकरण के पूर्ववर्ती संस्कारों में यह प्रश्न नहीं उठाया गया है। इसका कारण यह है कि यह प्रश्न उठता ही नहीं था, क्योंकि गर्भावस्था तथा प्रसव के प्रश्नाद कुछ मास पर्यन्त मासिक धर्म अवस्त्व हो जाता है।

#### ७. स्थान का चुनाव

गृह्यसूत्रों में अनुपछन्य एक अन्य विकास जिसका उद्भव परवर्ती प्रथाओं से हुआ, उस स्थान के जुनाव से सम्बन्धित है, जहाँ संस्कार सम्पन्न होना चाहिए। वैदिक तथा सूत्र-काल में संस्कारों सिहत समस्त गृह्ययञ्चों का केन्द्र गृह था। किन्तु परवर्ती युगों में यज्ञ व्यापक रूप से प्रचलित नहीं रहे तथा प्रस्थेक घर में आहवनीय अग्नि प्रदीस नहीं रखी जाती थी। अतः गृहस्थ संस्कार सम्पन्न करने के स्थान को घर के बाहर भी स्थानान्तरित कर सकता था। कर्मकाण्डीय धर्म के हास तथा भक्तिमार्ग और मूर्तिपूजा के प्रचलित होने पर देवालय ही धार्मिक किया-कलापों के केन्द्र बन गये। निराद्या तथा शिशुक्षों की मृत्यु के पश्चाद्र माता-पिता सन्तित के लिए देवताओं से मनौती मनाने लगे। यदि भाग्यवद्य सन्तित प्राप्त हो जाती तो वे यह समझते थे कि यह शिशु देवताओं का वरदान है। आराधित देवता के सम्मान में कितपय संस्कार करना भी वे आवश्यक समझने लगे। सम्प्रति प्रत्येक कुल का कोई न कोई आराध्य देवता है, जिसके मन्दिर में जूडाकरण तथा उपनयन संस्कार सम्पन्न किये जाते हैं?।

<sup>(</sup>१) विवाहे विधवां नारी जडत्वं व्रतबन्धने। चौले चैव शिशोर्मृत्युस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ बृद्ध-गार्यः, नीः मिः संः भाः १. पृः २१२ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) किन्तु यह प्रथा ऋषिक व्यापक नहीं है।

#### ८. शिखा की व्यवस्था

शिखा रखना चूडाकरण संस्कार का सर्वाधिक महरवपूर्ण अङ्ग था, जैसा कि स्वयं संस्कार के नाम से सूचित होता है। शिखा कुछ की प्रथा के अनुसार रखी जाती थी—'केशों की क्यवस्था (केशवेशान् ) अपने कुछ-धर्म के अनुसार करनी चाहिए'।' शिखाओं की संख्या प्रवर्श की संख्या—जो तीन या पाँच हो सकती है—के आधार पर निश्चित की जाती थी। छौगाचि विभिन्न कुछों में अधो-छिखित विभिन्न प्रथाओं के अनुसरण का इस प्रकार उन्नेख करते हैं: 'वसिष्ठ के वंशज शिर के मध्यभाग में केवछ एक ही शिखा रखते हैं। अदि तथा कश्यप के वंशज दोनों ओर दो शिखायें रखते हैं। मृगु के वंशज मुण्डित रहते हैं। अङ्गरस्प के वंशज पाँच शिखायें रखते हैं। कुछ छोग केशों की एक पिङ्ग रखते हैं तथा अन्य केवछ एक शिखायें रखते हैं। कुछ छोग केशों की एक पिङ्ग रखते हैं तथा अन्य केवछ एक शिखा । 'आगे चळकर उत्तर भारत में सम्भवतः सादगी तथा शाछीनता की दृष्ट से एक हो शिखा रखने की प्रथा ब्यापक हो गयी, यद्यपि दिखण में अंशतः प्राचीन प्रथाएँ अद्याविध जीवित हैं। भागवों की प्रथा वंगाछियों में प्रचिठत है, जो शिखा रखने पर विशेष ध्यान नहीं देते।

शिखाओं की विशिष्ट संख्या रखने की पद्धति प्राचीन जनों में प्रचित्रत थी तथा अपने कुछ का चिद्ध समझी जाती थी।

शिखा अपने विकास के क्रम में हिन्दुओं का एक अनिवार्य बिह्न बन गयी। सम्भव है यह बौद्ध धर्म तथा संन्यास के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो। शिखा तथा यज्ञोपवीत द्विजों के अनिवार्य बाह्य-चिह्न हैं। शिखा तथा यज्ञोपवीत न धारण करनेवाला व्यक्ति धार्मिक संस्कारों का पूर्ण पुण्य नहीं प्राप्त करता। 'यज्ञोपवीत तथा शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए; उनके बिना धार्मिक संस्कारों का अनुष्ठान न करने के समान हैं । 'शिखा का छेदन करनेवाले व्यक्तियों के लिए प्रायक्षित का विधान किया गया है : 'जो द्विजाति मोह, द्वेष अथवा अज्ञान के वशीभूत होकर शिखा का छेदन करते हैं, वे तसकृष्ण् व्रत के द्वारा

<sup>(</sup>१) यथाकुलधर्म केशवेशान् कारयेत् । आ. गृ. सू. १. १७।

<sup>(</sup>२) वी. मि. सं. भा. १ पृ. ३१५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>३) विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत् कृतम्।

शुद्ध होते हैं 11' आधुनिक काल में शिखा रखने की प्रथा महान् सङ्कट-काल से गुजर रही है। अंग्रेजी-शिचा में दीचित युवकों की एक विशाल संख्या इसका त्याग कर चुकी है। किन्तु नये फैशन के उत्साह में वे आज भी अपने पूर्वज भार्गवों के पदिचहों पर चल रहे हैं।

#### ९. विधि

चुडाकरण संस्कार के लिए एक शुभ दिन निश्चित कर लिया जाता था र। आरम्भ में सङ्कल, गणेश की पूजा, मङ्गळ-श्राद आदि प्रारम्भिक करण सम्वन्न किये जाते थे; तब ब्राह्मण-भोजन होता था। इसके पश्चात् शिश्च को छेकर माता उसे स्नान कराती, उसे एक ऐसे वस्त्र से दूँक देती जो अभी तक धोया न गया हो और उसे अपनी गोद में लेकर यज्ञिय अग्नि के पश्चिम ओर बैठ जाती थी। उसे पकड़ते हुए पिता भाज्य भाहतियाँ देता था तथा यज्ञशेष भोजन कर चुकने पर निम्नलिखित शब्दों के साथ उच्च जल को शीतल जल में छोडता था : 'उष्ण जल के साथ यहाँ आओ, वाय ! अदिति ! केशों का छेदन करो।' वह घी अथवा दही का कुछ भाग पानी के साथ मिलाकर उससे दाहिने कान की ओर के केशों को इन शब्दों के साथ भिंगोता था: 'सविता की प्रेरणा से दिव्य जल तेरी देह को शुद्ध करे, जिससे तू दीर्घायुष्य तथा तेज प्राप्त कर सके'। शाल्यक के उस काँटे से, जिस पर दो श्वेत बिन्दु होते थे, केशों को विकीर्ण कर, उनमें कुश की तीन पत्तियों को-'हे कुश, शिशु की रचा कर। उसे पीड़ा न पहुँचा' इस वचन के साथ रखता था। तब पिता 'तू नाम से शिव है; स्विधित तेरा पिता है; तुसे मैं नमस्कार करता हूँ; तू इस शिश्च की हिंसा न कर' इस मनत्र के साथ अपने हाथ में एक छोहे का उस्तरा उठाता और 'मैं आयुष्य, अन्नाद्य, प्रजनन, ऐश्वर्य ( रायस्पोष ), सुप्रजास्व तथा सुवीर्य के छिए केशों को काटता हुँ' इस मन्त्र के साथ केशों का छेदन करता था। 'वह छुरा, जिससे

<sup>(</sup>१) शिखां छिन्दन्ति ये मोहाद् द्वेषादज्ञानतोऽपि वा । तप्तकृच्छ्रेण शुध्यन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः॥ लघु-हारीत, वही ।

<sup>(</sup>२) पापम्रहाणां वारादौ विप्राणां शुभदं रवेः। क्षत्रियाणां क्षमास्नोर्विट्शुद्धाणां शनौ शुभम्॥ बृहस्पति, गदाधर द्वारा पा. गृ. सू. २. १. ४. पर उद्धृत ।

विद्वान् सविता ने राजा सोम तथा वरुण का चौर कियाथा, हे ब्रह्मन्, वीर्घायुष्य तथा बृद्धावस्था की प्राप्ति के छिए उसी छुरे से इसके शिर का मुण्डन करो।

केशों के साथ ही कुश की पत्तियों का भी छेदन कर वह उन्हें बैठ के गोबर के पिण्ड पर छोड़ देता था, जो अग्नि के उत्तर में रखा रहता था। इसी प्रकार केशों की दो अन्य छटें भी मौनपूर्वक काट दी जाती थीं। शिर के पीछे के केशों को वह 'तिगुनी आयु' आदि मन्त्र के साथ काटता था। इसके पश्चात् 'उस प्रार्थना के द्वारा जिससे कि त् बळवान् हो तथा स्वर्ग प्राप्त कर सके; दीर्घकाळ तक सूर्य को देख सके; आयुष्य, सत्ता, दीसि तथा कल्याण के छिए मैं तेरा मुण्डन करता हूँ।' इस मन्त्र के साथ बायीं ओर के केशों का छेदन करता था।

'जब नापित सुन्दर आकृतिवाले छुरे से शिशु के स्तर का मुण्डन करता है, उस समय इसके सिर को शुद्ध करो, किन्तु इसके जीवन का हरण न करो।' इस मन्त्र के साथ पिता बार्यों से दाहिनी ओर तक तीन वार केशों को काटता था। वह पुनः उस जल से उसके सिर को आई करता और 'बिना आघात पहुँचाए उसका मुण्डन कर' इन शब्दों के साथ छुरा नापित को दे देता था। शिर के जपर केशों के अवशिष्ट गुच्छे कुल की परम्परा के अनुसार व्यवस्थित किये जाते थे। अन्त में केशों के साथ ही वह गोमय-पिण्ड भी गो-शाला में गाइ दिया जाता था, या किसी छोटे तालाब में फेंक दिया जाता अथवा जल के निकटवर्ती प्रदेश में कहीं आखृत कर दिया जाता था। आचार्य तथा नापित को दान-दिश्वणा देने के साथ संस्कार समाप्त हो जाता था।

## १०. विधि-विधानों के प्रमुख तत्त्व

चूडाकरण-सम्बन्धी विधि-विधानों में निम्नलिखित प्रमुख तस्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। प्रथम है शिर को आई करना। इसका प्रयोजन मुण्डन को सरल और सुविधाजनक बनाना था। अचित तथा अनाहित के लिए प्रार्थना के साथ केशों का छेदन संस्कार का द्वितीय अंग था। शिशु के कोमल शिर पर लोहे के छुरे को देखकर पिता के हृदय में भय का सखार हो जाता था। वह उसकी स्तुति करता तथा बालक को चित न पहुँचाने के लिए उससे प्रार्थना करता था। संस्कार का तृतीय तस्व गोबर के पिण्ड के साथ कटे हुए केशों का छिपाना या फेंकना है। केशों को शरीर का एक अक माना जाता था और

परिणासस्वरूप शत्रुओं द्वारा उस पर जादू तथा अभिचार का प्रयोग सम्भव था। अतः वह उनकी पहुँच से दूर कर दिया जाता था। शिखा रखना चूढाकरण संस्कार का चतुर्थ तस्व है। यह एक जातीय प्रथा थी तथा विभिन्न कुछों में यह व्यापक रूप से प्रचित्त थी। अनेक प्राचीन जन अपने सिर पर बालों का गुड्या रखते थे तथा कतिपय प्शियायी देशों में आज भी यह प्रथापचित्त है।

### ११. दीर्घायुष्य के साथ शिखा का सम्बन्ध

इस संस्कार के अवसर पर उच्चारित प्रार्थनाओं की सर्वाधिक विस्मयजनक विशेषता यह है कि उनका प्रयोजन शिद्य का दीर्घायुष्य था। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जा सकताहै कि हिन्दूशास्त्रकारों की इस घारणा का आधार क्या था कि चूडाकरण से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। क्या दीर्घजीवन और चूडा-करण के मध्य कोई सम्बन्ध है ? सुश्चत दोनों का सम्बन्ध जानने में पुनः हमारी सहायता करता है। उसके अनुसार 'मस्तक के भीतर ऊपर की ओर शिरा तथा सन्धि का सन्निपात है। वहीं रोमावर्त में अधिपति है। इस अङ्ग को किसी भी प्रकार का आघात लगने पर तस्काल ही मृत्यु हो जाती है'। अतः इस महस्वपूर्ण अङ्ग की सुरन्ता आवश्यक मानी जाती थी तथा उसी अङ्ग पर शिखा रखने से इस प्रयोजन की पूर्ति हो जाती थी।

<sup>(</sup>१) एशिया से श्रालास्का की श्रोर जिन जनों ने प्रव्रजन किया, ने केशों के एक गुच्छे को छोड़कर श्रापने सिरों का मुण्डन करते थे (दि बुक श्राव् नौलेज, मा. १, पृ. १५-१६)। चीनी तथा तिब्बती इस समय भी श्रापने सिर पर केशों के गुच्छे रखते हैं।

<sup>(</sup>२) मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्ठात् शिरासन्धिसन्निपातो रोमावर्तोऽधिपतिस्तत्रापि सवो मरणम् । शरीरस्थान, श्रष्याः ६. ८३।

## षष्ठ परिच्छेद कर्णवेध

## १. पादुर्भाव तथा पूर्व इतिहास

आभूषण पहनने के लिए विभिन्न अज्ञों के छेदन की प्रधा सम्पूर्ण संसार की असभ्य तथा अर्धसम्य जातियों में प्रचलित है। अतः इसका उद्धव अति प्राचीनकाल में ही हुआ होगा। किन्तु सभ्यता के उन्नत होने पर भी अलंकरण प्रचलित रहा, यद्यपि वह परिष्कृत हो गया था। जहाँ तक कानों के छेदने का प्रश्न है, निस्सन्देह आरम्भ में अलंकरण के लिए इसका प्रचलन हुआ, किन्तु आगे चलकर यह उपयोगी सिद्ध हुआ। और इसकी आवस्यकता पर बल देने के लिए इसे धार्मिक स्वरूप दिया गया। सुश्चत कहता है कि 'रोग आदि से रचा तथा भूषण या अलंकरण के निमित्त बालक के कानों का छेदन करना चाहिए'।' अण्डकोश-बृद्धि तथा अन्त्र-बृद्धि के निरोध के लिए वह पुनः कर्ण-वेध का विधान करता है?। इस प्रकार यह जीवन के आरम्भ में किया जाने वाला पूर्व-उपाय था, जिससे उपर्युक्त रोगों का यथासम्भव निरोध किया जा सके।

कर्णवेध की संस्कार के रूप में मान्यता तथा उससे सम्ब्रान्धत विधिविधानों का उद्भव अत्यन्त आधुनिक काल में हुआ। किसी भी गृह्मसूत्र में इसका उक्लेख नहीं है। पारस्कर-गृह्मसूत्र के परिशिष्टस्थ कात्यायन सूत्रों में ही इसका प्रथम वर्णन किया गया है। परवर्ती पद्मतियाँ इस संस्कार का वर्णन करती हुई

<sup>(</sup>१) रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कर्णौ विध्येत् । शरीरस्थ.न, १६।१।

<sup>(</sup>२) शङ्कोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीम् । व्यत्यासाद्वा शिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥

'याज्ञिक छोग इस प्रकार कहते हैं,' आदि शब्दों में अपने प्रमाणों को उद्धत करती हैं, जिससे अनुमान होता है कि मूछ में इस संस्कार के छिए कोई धर्म-शास्त्रीय प्रमाण नहीं था। संस्कारों की सूची में इसके आधुनिक समावेश का कारण यह है कि इसका मूछ प्रयोजन अलंकरणात्मक था और कोई भी धार्मिक भावना इससे संयुक्त न थी। अत्यन्त विस्तृत अर्थ में ही संस्कारों के पवित्र चेत्र में इसका प्रवेश हुआ।

अथर्षवेद के एक सूक्त में कर्णवेध का उल्लेख किया गया है'। किन्तु कौशिक ने इसका व्यवहार पशुओं के कानों को चिह्नित करने में किया है', और कर्णवेध के प्रसंग में किसी भी परवर्ती आचार्य ने इसे उद्धत नहीं किया है।

### २, संस्कारयोग्य आयु और समय

बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात् दसवें, बारहवें अथवा सोळहवें दिन किया जाता था<sup>3</sup>। गर्ग के अनुसार पष्ट, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश मास इस संस्कार के लिये उपयुक्त समय है। श्रीपित का मत है कि शिशु के दाँत निकलने के पूर्व और जब कि शिशु माता की गोद में ही खेलता हो, कर्णवेध संस्कार सम्पन्न करना चाहिए । किन्तु कारयायन-सूत्र कर्णवेध संस्कार के उपयुक्त समय के रूप में शिशु के तृतीय अथवा पंचम वर्ष का विधान करता है । अस्प आयु के मूल में यह विचार निहित प्रतीत होता है कि कानों का छेदन अपेचाकृत सरल तथा अस्पकष्टकारी होगा। शारीरिक सुविधा का ध्यान रखते हुए सुश्चत पष्ट अथवा सप्तम मास को प्राथमिकता देता है । पारस्कर के गृह्य-परिशिष्ट की श्वना परवर्ती काल में हुई थी जबिक कर्णवेध ने एक संस्कार का

<sup>(</sup>१) ६। (२) की. सू.।

<sup>(</sup>३) जन्मतो दशमे वाहि द्वादशे वाऽथ घोडशे । बृहरूपति वी. मि. सं. भा. १, पृ. २५८ में उद्धृत ।

<sup>(</sup>४) शिशोरजातदन्तस्य मातुरुत्संगसर्पिणः । सौचिको वेधयेत्कर्णौ सूच्या द्विगुणसूत्रया ॥

वी. मि. सं. भा. १, पृ. २६१ पर उद्धृत।

<sup>(</sup> ५ ) पा. गृ. सू. परिशिष्ट १।

<sup>(</sup>६) सुश्रुत, सूत्रस्थान, ग्रा. १६-१।

रूप प्रहणकर लिया था और बालक के कष्ट अथवा सुविधा की ओर इस समय कोई ध्यान दिये बिना संस्कार करना अनिवार्य हो गया था। तृतीय और पञ्चम वर्ष चूडाकरण संस्कार के लिए भी विहित हैं अतः यदि कात्यायनसूत्र के विचार को माना जाय तो दोनों संस्कार साथ-साथ सम्पन्न होते रहे होंगे। आजकल बहुधा चूडाकरण और कर्णवेध उपनयन के साथ किये जाते हैं।

### ३. संस्कार-कर्ता

कारयायन सूत्र के मतानुसार यह संस्कार पिता द्वारा किया जाता था परन्तु इस विषय में वह मौन है कि कानों का छेदन किसे करना चाहिये। सुश्चत के अनुसार भिषक को बायें हाथ से कर्णवेध करना चाहिये?। किन्तु मध्यकाळीन छेखक श्रीपित यह विशेषाधिकार ज्यावसायिक सौचिक (सुई बनाने या उससे काम करनेवाळा) और प्रायः सुनार को देते हैं?। अपने वंश-परम्परागत-अनुभव के कारण कर्णवेध के छिए अधिकांशतः सुनार ही आमन्त्रित किया जाता है।

### ४. सुई के प्रकार

कान छेदनेवाली सुई के प्रकार भी कर्मकाण्डीय लेखकों द्वारा नियत हैं। 'स्वर्णमयी सूची शोभादायिनी है किन्तु अपने सामर्थ्य के अनुसार चाँदी अथवा लोहे की सुई का भी न्यवहार किया जा सकता है<sup>3</sup>।' स्मृतिमहा-णंव सभी के लिए ताँबे की सुचिका का विधान करता है। 'श्वेत सूत्र से आवृत ताम्र सूची से कर्णवेध करना चाहिए'।' शिशु की जाति के अनुसार इसमें भेद हो सकता था। 'राजपुत्र के लिए स्वर्णमयी सूची, ब्राह्मण व वैश्य के

<sup>(</sup>१) भिषम्वामहस्तेन ""विध्येत् । वही, ग्र. १६-२।

<sup>(</sup>२) सौचिको वेधयेत्कर्णौ सूच्या द्विगुणसूत्रया । श्रीपति ।

<sup>(</sup>३) शातकुम्भमयी सूची वेधने शोभनप्रदा। राजती वाऽयसी वाऽपियथा विभवतः शुभा॥

बृहस्पति वी. मि. सं. में उद्धृत।

<sup>(</sup>४) स्मृति-महार्णव, वही।

िष्ये रजतिनिर्मित सूची तथा शूद्ध के लिये लौह-सूचिका व्यवहार में लानी चाहिए ।' इस भेदपूर्ण व्यवहार का आधार आर्थिक था।

## ५. संस्कार की अनिवार्यता

कर्णवेध के धार्मिक स्वरूप ग्रहण करने पर इसका करना अनिवार्य हो गया तथा इसकी अवहेळना पाप समझी जाने लगी। इसकी अवज्ञा करनेवाळा अपने स्थान से पतित माना जाता था। मध्ययुगीन स्मृतिकार देवळ ळिखते हैं: 'जिस ब्राह्मण के कर्णरन्ध्र में सूर्य की छाया प्रवेश नहीं करती उस ब्राह्मण को देखते ही सम्पूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसे श्राद्ध में आमन्त्रित नहीं करना चाहिये, अन्यथा आमन्त्रित करने वाळा असुर हो जाता है<sup>32</sup>।

#### ६. विधि-विधान

कात्यायन-सूत्र में वर्णित कर्णवेध संस्कार अत्यन्त साधारण है। एक शुभ दिन में मध्याद्व के पूर्व दिन के पूर्वार्द्ध में यह संस्कार किया जाता था। शिशु को पूर्वाभिमुख बैठा कर उसे कुछ मिठाइयाँ दी जाती थीं। इसके पश्चात् अधोलिखित मन्त्र के साथ शिशु का दायाँ कान छेदा जाता था: 'हम अपने कानों से भद्र-वाणी सुनें' आदि। और बायाँ कान 'वच्यन्ति' आदि मन्त्र के साथ छेदा जाता था। बाह्मण-भोजन के साथ संस्कार समाप्त होता था<sup>3</sup>।

## ७. कर्णवेध के विषय में सुश्रुत का मत

सुश्चत इस संस्कार की विधि का अध्यन्त सतर्क वर्णन प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि कर्णवेध संस्कार पष्ट अथवा सप्तम मास में, गुद्ध पच में किसी

<sup>(</sup>१) सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवैश्ययोः। शुद्धस्य चायसी सूची मध्यमाष्टांगुलात्मिका॥

वी. मि. सं. मा. १, पृ. २६१ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) कर्णरन्ध्रे रवेश्छाया न विशेदग्रजन्मनः। तं दृष्ट्वा विलयं यान्ति पुण्यौघाश्व पुरातनाः॥ तस्मै श्राद्धं न दातव्यं यदि चेदासुरं भवेत्।देवल, वहो।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. स्. परिशिष्ट कर्णवेधसुर १. २ ।

शुभ दिन में सम्पन्न करना काहिये। आरम्भिक कार्यों के पश्चात् शिशु को माता अथवा धाई की गोद में रख उसे खिलाना चाहिये और खिलाने के माध्यम से संस्कार के लिये प्रस्तुत करना चाहिये। इसके पश्चात् भिषक् को अपने बायें हाथ से शिशु के कानों को खींचकर उनके प्राकृतिक छिद्रों को, जो सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देते हैं, छेदना चाहिये। यदि कान कोमल हों तो सुई और यदि कठोर हों तो सुजे का व्यवहार करना चाहिये। कर्णवेध के पश्चात् रुई के धागे अथवा वर्तिका के द्वारा छिद्रों में तेल छोड़ना चाहिये।

#### ८. उत्तरकालीन स्वरूप

संस्कारों का विवेचन करने वाले परवर्ती लेखकों ने इस संस्कार में अनेक धार्मिक तत्वों और सामाजिक मनोविनोद का समावेश कर दिया जिनका उद्भव अत्यन्त आधुनिक काल में हुआ। संस्कार के दिन केशव ( भगवान विष्णु ), हर ( शिव ), ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्र, दिक्पाल, नासत्य, सरस्वती, ब्राह्मण तथा गायों का पूजन किया जाता था। कुलगुरु को अलंकृत कर उन्हें एक आसन दिया जाता था। तब शुभ्र वलों से सुसज्जित धान्नी मली-माँति अलंकृत कर शिशु को लाती थी, जिसके कान लाल चूर्ण से रँगे रहते थे। शिशु को फुसलाया और शान्त रखा जाता था। वैद्य एक ही बार में किन्तु बहुत धीरे उसके कान छेद देता था। पहले बालक का दाहिना और कन्या का बायाँ कान छेदा जाता था। अन्त में ब्राह्मणों, ज्योतिषियों और वैद्य को दान-दिषणा दी जाती थी 'तथा खियों, मिन्नों और सम्बन्धियों का सस्कार और मनोरक्षन किया जाता था<sup>2</sup>।

HOCKSHE LOOK

<sup>(</sup>१) सुश्रुत, सूत्रस्थान अ० १६१।

<sup>(</sup>२) विष्णुधर्मोत्तर, वी० मि० सं० भा० १, पृ० २६२ पर उद्धृत।



सप्तम अध्याय शैक्षणिक संस्कार



## प्रथम परिच्छेद विद्यारम्भ संस्कार

## १. संस्कार का नाम, अर्थ और प्रयोजन

जब बालक का मस्तिष्क शिचा ग्रहण करने योग्य हो जाता था, तब शिचा का आरम्म विद्यारम्भ संस्कार के साथ किया जाता था और उसे अवर सिखाए जाते थे। इस संस्कार के अनेक नाम दिये गये हैं। विभिन्न धर्मशासकारों ने विद्यारम्भ, अवरारम्भ, अवरस्वीकरण, अवरलेखन आदि नामों से इसका उरलेख किया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह प्राकृत संस्कार न होकर सांस्कृतिक संस्कार है। इसका उद्भव सम्यता की अत्यन्त उन्नत अवस्था में हुआ, जब वर्णमाला का विकास हो चुका था और लिखने में उसका उपयोग किया जाने लगा था।

### २. सूचना के स्रोत

यद्यपि क्रम की दृष्टि से विद्यारम्भ संस्कार उपनयन के पूर्व आता है, किन्तु उद्भव की दृष्टि से विद्यारम्भ उपनयन संस्कार की अपेन्ना अस्यन्त परवर्ती है। गृह्यसूत्रों, धर्मसूत्रों और प्राचीन स्मृतियों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। संस्कार-विषयक मध्यकालीन और आधुनिक निबन्धों में भी इसका समावेश नहीं है। कतिपय निबन्ध, जैसे वीरमित्रोद्य (संस्कार-प्रकाश, भा. १, पृ. ३२१), स्मृतिचन्द्रिका (संस्कार-काण्ड, पृ. ६७), गोपीनाय मह की

<sup>(</sup>१) वी. मि. सं., भा. १, पृ. ३२१, विश्वामित्र, वही।

<sup>(</sup>२) गोपीनाथ भट्ट: संस्कार रक्तमाला, १।

<sup>(</sup>३) वसिष्ठ, वी. मि. सं., भा. १, पृ. ३२१ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>४) मार्कण्डेय, वही।

१५ हि०

संस्कार-रतमाला तथा याज्ञवरुक्य-स्मृति की अपरार्क-कृत व्याख्या ही इस संस्कार के विषय में प्रमाण हैं। उक्त सभी ग्रन्थ भारतीय कर्मकाण्ड साहित्य के हितहास की दृष्टि से अत्यन्त भाष्ठिनिक हैं और साधारणतः उन्हें ग्यारहवीं शताब्दी से परवर्ती काल में रक्ला जा सकता है। विश्वामित्र, मार्कण्डेय और बृहस्पति आदि प्रमाणभूत आचार्यों के नाम पर जो उद्धरण दिये गये हैं, वे भी बहुत प्राचीन नहीं हैं। उक्त आचार्यों के नाम पर जो ज्योतिष सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किये गये हैं, वे ईसा की सातवीं या आठवीं शताब्दी से प्राचीन नहीं हैं, अतः यह स्पष्ट है कि उक्त विवरण इन शताब्दियों के पश्चाद अस्तिस्व में आये।

# ३. परवर्ती उद्भव और इसका कारण

यह अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि गृद्धस्त्र और धर्मस्त्र, जिनमें निष्क्रमण (बालक का पहले पहल घर से बाहर निकलना ) और अञ्चन्ना (विश्व को पहले पहल अञ्च खिलाना ) जैसे साधारण संस्कारों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, विद्यारम्भ जैसे महत्त्वपूर्ण संस्कार का उक्लेख ही नहीं करते, जिससे शिचा का आरम्भ होता था और इस कारण उसका बालक के जीवन के लिये अनिर्वचनीय महत्त्व था। यह संस्कार भूल से तो छूट नहीं सकता था। इसका स्पष्टीकरण केवल इस तथ्य द्वारा किया जा सकता है कि जब कि अधिकांश संस्कारों का उदय प्राक्स्त्र युग में ही हो चुका था, वहाँ विद्यारम्भ संस्कार अत्यन्त परवर्ती काल तक भी अस्तित्व में नहीं आया था। संस्कृत उस समय बोलचाल की भाषा थी और प्राथमिक शिषा का आरम्भ उपनयन संस्कार से होता था। संस्कृत के अध्ययन के लिये लिखने और पढ़ने की प्राथमिक योग्यता अलग से आवश्यक नहीं थी। बालक की शिषा वैदिक श्रु चाओं के कण्डस्थ करने से लेखन-कला की सहायता के बिना ही आरम्भ होती

<sup>(</sup> १ ) पी. वी. कार्से : हिस्ट्री ऋॉव धर्मशास्त्र, पृ. ४४०, ३४३, ३२८।

<sup>(</sup>२) वही, पृ. २३६। (३) वही, पृ. २०७।

<sup>(</sup>४) वही।

<sup>(</sup> ५ ) वही; डॉ. श्र. स. श्रल्तेकर, एज्यूकेशन इन एंश्येन्ट इण्डिया, पृ. २ ।

थी। इसके अतिरिक्त अतिप्राचीन काल में लेखनकला अज्ञात थी<sup>3</sup> या कम से कम बालकों की प्रारम्भिक शिचामें उसका उपयोग नहीं होता था। अतः वर्णमाला की शिचा आरम्भ करने के लिये उपनयन के अतिरिक्त अन्य किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी।

आगे चलकर संस्कृत बोल-चाल की जन-भाषा न रह गयी। हिन्दुओं का साहित्य समृद्ध हुआ और उसमें जटिलता आने लगी। व्याकरण, निरुक्त, शिचा आदि का विकास हुआ तथा अन्य अनेक विचाएँ और शास्त्र भी अस्तित्व में आये। इस प्रकार साहित्य का भाण्डार निरन्तर विस्तृत होता जा रहा था और फलस्वरूप स्मरण द्वारा उसकी रचा करना प्रायः असम्भव हो गया। अतः विचा के भाण्डार की सुरचा के लिए वर्णमाला और लेखन-कला का आविष्कार किया गया। अब संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिये पढ़ने और लिखने की प्राथमिक शिचा आवश्यक हो गयी। इस प्रकार अब उपनयन संस्कार प्राथमिक शिचा के आरम्भ का सूचक नहीं रह गया था। अब यह संस्कार माध्यमिक शिचा के आरम्भ का चौतन करने लगा। अतः प्राथमिक शिचा लासम्भ करने के लिये एक नवीन संस्कार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसी आवश्यकता की पृति के लिये विचारम्भ संस्कार अस्तित्व में आया।

किन्तु विधारम्भ का उद्भव स्मृतियों में उसकी चर्चा होने के पूर्व ही हो चुका था। अचरारम्भ के संस्कार के रूप में विख्म्ब से मान्य होने का कारण सम्भवतः यह था कि इस संस्कार का अनुष्ठान चौळ या मुण्डन संस्कार के ही

<sup>(</sup>१) डॉ. बूलर (इण्डियन ऐण्टिकेरी, १९०४) के अनुसार भारतीयों को वर्णमाला का ज्ञान ई. पू. ८०० के पश्चात् हुआ, िकन्तु उनकी यह धारणा िसन्धु घाटी की सभ्यता के आविष्कार और उसमें लेखन-कला का ज्ञान होने के कारण अब मान्य नहीं है। 'प्राचीन लिपि-माला' में महामहोपाध्याय रायबहादुर पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द्र श्रोमा ने साहित्यिक साच्य के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है िक भारत में लेखन-कला उत्तर-संहिता-काल (लगभग १६००-१२०० ई. पू.) में ज्ञात थी। इससे पूर्व भारतीयों को लेखन-कला का ज्ञात होना अनिश्चित है। पुनः देखिये लेखक की अन्य पुस्तक 'इंडियन पैलियोग्रॉफी' पृ. ६-१६।

साथ किया जाता था। कीटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इस धारणा की पुष्टि होती है, किसके अनुसार बालक की लिपि और संख्या की शिचा का आरम्भ चौल संस्कार के साथ होता था। भवभूति का नाटक उत्तर-रामचरित भी इसका साची है। वालमीकि ने लव और कुश की शिचा चौल संस्कार के पश्चाव आरम्भ की और उन्होंने त्रयी (तीन वेद या चार वेद जिनमें तीन प्रकार के मन्त्र समाझात हैं) के अतिरिक्त अन्य अनेक विद्याओं का अध्ययन उपनयन-संस्कार के पूर्व ही कर लिया था। उपक अन्य कारण भी था जिससे चूडाकरण संस्कार के साथ ही विद्यारम्भ का अनुष्ठान युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। चूडाकरण संस्कार चार से सात वर्ष की आयु के बीच किया जाता था और यही प्राथमिक शिचा आरम्भ करने की भी उपयुक्त आयु है। चूडाकरण के अवसर पर रखी जानेवाली शिखाओं की संख्या भी उस परिवार के प्रवर्श की संख्या के अनुपात से निश्चित की जाती थी। इस प्रकार चूडाकरण के साथ ही बालक की प्राथमिक शिचा आरम्भ करना अधिक सुविधाजनक था।

#### ४. आयु

विश्वामित्र के अनुसार विद्यारम्भ संस्कार बालक की आयु के पाँचवें वर्ष में किया जाता था। पण्डत भीमसेन शर्मा द्वारा चोडश-संस्कार-विधि में उद्धत एक अज्ञातनामा स्मृतिकार के अनुसार यह संस्कार पाँचवें या सातवें वर्ष किया जा सकता था। किन्तु यदि किन्हीं अनिवार्य परिस्थितियों के कारण इसे स्थगित करना पढ़ जाता, तो उपनयन संस्कार के पूर्व किसी समय इसका किया जाना आवश्यक था। सुधी बालक को द्वितीय जनम (उपनयर: माता के गर्भ से

<sup>(</sup>१) डॉ. म्र. स. म्रल्तेकर, एज्यूकेशन इन एंश्येन्ट इण्डिया, (प्रथम संस्करण) पृ. २।

<sup>(</sup>२) वृत्तचौलकर्मा लिपिं संख्यानश्चोपयुङ्गीत-१. २; रघुवंश, ३. २८।

<sup>(</sup>२३) निवृत्तचौलकर्मणोश्च तयोस्रयीवर्जमितरास्तिस्रो विद्याः सावधानेन मनसा परिनिष्ठापिताः । उत्तररामचरितः, श्रंक १ ।

<sup>(</sup>४) यथर्षि शिखां निद्धाति । श्रा. गृ. सू., १६. ६; व. गृ. सू. ४।

<sup>(</sup> ५ ) बी. मि. सं, मा. १, पृ. ३२१ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup> ६ ) पश्चमे सप्तमे वाब्दे । पण्डित भीमसेन शर्मा, षोडश संस्कारविधि ।

बालक का भौतिक जन्म होता है और उपनथन के समय बालक का जीवन सांस्कृतिक दृष्टि से नये सिरे से आरम्भ होता है। अतः इसे द्वितीय जन्म और उपनयन के अधिकारी वर्णों को द्विज या द्विजन्मा कहा जाता है) के पूर्व अचरारम्भ अवश्य कर देना चाहिए १। इसके लिये उपयुक्त समय मार्गशीर्ष से उयेष्ठ मास पर्यन्त था। आषाढ़ से कार्तिक तक विष्णु के शयन का समय माना जाता था, अतः इस समय विद्यारम्भ का अनुष्ठान निषद्ध था १। इस सन्दर्भ में एक बात स्मरणीय है। सूत्र और प्राक्सूत्र युग में विशेष रूप से वर्षा ऋतु में ही शिक्षा-सन्न आरम्भ होता था। किन्तु उपर्युक्त प्रमाण के अनुसार यही ऋतु इस संस्कार के लिये निषद्ध थी।

### ५. विधि

सूर्य जब उत्तरायण में रहता था, उस समय कोई एक ग्रुभ दिन संस्कार के लिए निश्चित कर लिया जाता था ने आरम्भ में बालक को स्नान कराया जाता और सुगन्धित पदार्थों तथा सुन्दर वेश भूषा से उसे अलंकृत किया जाता था। इसके पश्चात विनायक, सरस्वती, बृहस्पित और गृहदेवता की पूजा की जाती थी। नारायण और लक्ष्मी का आराधन तथा अपने वेद और वैदिक चरण के सूत्रकारों के प्रति आदर प्रकट किया जाता था। तदनन्तर होम किया जाता था। गुरु, जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता था, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे हुए बालक का अचरारम्भ करता था। रजतफलक पर केशर तथा अन्य दृष्य बिखेर दिये जाते और सोने की लेखनी से उस पर अचर लिखे जाते थे। किन्तु क्योंकि यह केवल धनी परिवारों के लिए ही सम्भव था, अतः इस अवसर के लिये विशेष रूप से बनवायी लेखनी से चावल पर अचर लिखे जाते थे। इसके अतिरिक्त श्रीगणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, गृहदेवताभ्यो नमः,

<sup>(</sup>१) द्वितीयजन्मतः पूर्वमारभेताक्षरान् सुधीः । वृहस्पति, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ३२१ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) श्रप्रसुत्ते जनार्दने विश्वामित्रः । वही । श्राषाढशुक्कद्वादश्यां शयनं कुरुते हरिः । निद्रां त्यजति कार्तिक्यां तयोः सम्पूज्यते हरिः ॥ विष्णुधर्मोत्तर, वही ।

<sup>(</sup>३) उदग्गते भास्वति । वसिष्ठ, वही ।

छषमीनारायणाभ्यां नमः, ये वाक्य भी लिखे जाते थे। इसके पश्चात् 'ॐनमः सिद्धाय' लिखा जाता था १। तब बालक गुरु का अर्चन करता था और गुरु बालक को लिखे हुए अन्नरों और उपर्युक्त वाक्यों को तीन वार पढ़ाता था। पढ़ने के पश्चात् बालक गुरु को वस्त्र और आभूषण आदि भेंट करता था और देवताओं की तीन प्रदक्षिणाएँ करता था। बाह्मणों को दन्निणा दी जाती व सम्मानित किया जाता था और वे बालक को आशीर्वाद देते थे। जिनके पति और बच्चे जीवित रहते थे, ऐसी स्वियाँ आरती उतारती थीं। अन्त में गुरु को एक पगड़ी या साफा भेंट किया जाता था। देवताओं के अपने-अपने स्थानों को प्रध्यावर्तन के साथ संस्कार समाप्त होता था वे

<sup>(</sup> १ ) इससे हिन्दू संस्कारों पर जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

<sup>(</sup>२) पद्धति के विवरण के लिये देखिये: मार्कण्डेय पुराण श्रीर पण्डित भीमसेन शर्मा द्वारा प्रणीत षोडश संस्कार विधि।

मुसलमानों में भी श्रक्षरारम्भ संस्कार किया जाता है। इसे बिस्मिल्ला खानि कहा जाता है। यह पाँचवें वर्ष के चौथे मास, चौथे दिन की जाती है। मुगल सम्राट् हुमायूँ को, जब वह पाँच वर्ष, चार महीने, चार दिन का था, मकतब में प्रविष्ठ किया गया था श्रौर उपयुक्त समारोह के साथ यह उत्सव मनाया गया था।

<sup>(</sup>शाहजहाँ नामा, एशियाटिक सोसायटी श्रॉव् बंगाल, पृ. ४५)

## द्वितीय परिच्छेद उपनयन संस्कार

१. उद्भव

यौवन के पदार्पण के अवसर पर किन्हीं विशेष संस्कारों का अनुष्ठान सार्वकालिक तथा विश्वजनीन है। उपयुक्त संस्कार और समारोह के साथ सामाजिक जीवन में युवक के प्रवेश का स्वागत किया जाता है। पारसी, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में इस प्रयोजन के लिये कुछ विशिष्ट विधि-विधानों का अनुष्टान किया जाता है। संसार की असभ्य जातियाँ भी किसी न किसी विधि-विधान से अपने समाज में पदार्पण करनेवाले युवक का स्वागत करती हैं। ये विधि-विधान उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितना महत्त्वपूर्ण कोई भी अन्य सामाजिक संस्कार हो सकता है। इनका मूळ समाज में है। इनका उद्देश्य युवक को नागरिक कर्तव्यों का क्रियात्मक रूप से निर्वाह करने के योग्य बनाना है। जनसाधारण जाति के महस्त्र को समझने लगता है और वह सामुदायिक जीवन को किसी भी मूल्य पर सुरचित रखना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जाति के नवविकसित सुमनों को अनुशासित किया जाता है, जिससे वे सम्यता व संस्कृति की रचा का भार वहन करने योग्य हो सकें। इस प्रकार प्रकृत संस्कार का उदय समुदाय की नागरिक आवश्यक-ताओं की पूर्ति के लिए हुआ। परन्तु धीरे-धीरे इस पर भी धर्म का रंग चढ़ता गया । आरम्भिक जीवन का प्रत्येक अङ्ग धार्मिक मावनाओं से ओतप्रोत था और धार्मिक अभिस्वीकृति द्वारा ही किसी सामुदायिक कृत्य को मान्यता प्राप्त हो सकती थी।

२. दीक्षा के प्रकार

विभिन्न धर्मों और जातियों में युवकों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक दीचा के विभिन्न प्रकार हैं। कतिएय असभ्य जातियों में उनकी सहनक्षक्ति की परीचा हारा युवकों को समुदाय में दीचित किया जाता है । किन्हीं विशेष समुदायों में छड़िक्यों को अस्थायी एकान्तवास द्वारा दीचित किया जाता है । कितपय जितयों में सामाजिक जीवन में प्रवेश के छिये युवकों के छिये धार्मिक निषेषों का पाछन अनिवार्य होता है। कुछ वन्य जातियों में किसी विशेष अङ्ग का मङ्ग कर युवक को समुदाय में प्रविष्ट किया जाता है । इस्लाम में अभी भी शिशन के चमड़े का अग्र भाग काटकर समाज में दीचित किया जाता है।

## ३. हिन्दुओं में दीक्षा

ब्यक्ति को समाज की पूर्ण सदस्यता की श्राप्ति में समर्थ बनाने की शाचीन हिन्दुओं द्वारा आयोजित शिचा-व्यवस्था दीचा-विषयक आदिम धारणाओं की तुछना में अस्यधिक उन्नत थी। उनमें जाति का आधार स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक था और सांस्कृतिक चमता के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति समाज की सदस्यता प्राप्त कर सकता और पूर्ण अधिकारों व विशेष सुविधाओं का दावा कर सकता था। उपनयन के बिना कोई भी व्यक्ति द्विज नहीं कहला सकता था। जिस व्यक्ति का उपनयन न हुआ हो, वह समाज से बहिष्कृत तथा अपने सभी प्रकार के विशेषाधिकारों से विज्ञत हो जाता था। उपनयन संस्कार एक प्रकार से हिन्दुओं के विशाल साहित्य-भाण्डार के ज्ञान का प्रवेशपत्र था। समाज में प्रवेश का भी यह साधन था, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति आर्य-कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। इस प्रकार हिन्दुओं की आदर्श जीवन-योजना में ब्यापक शिचा समाज का अनिवार्य छचण और चिह्न मानी जाती थी। उपनयन के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसके द्वारा दीचित व्यक्ति की गणना द्विजों में होती थी। इस प्रकार के धार्मिक विधि-विधानों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व के परिवर्तन की तुळना ईसाइयों की दीचा की विधि (वैष्टिजम: बालक को ईसाई धर्म में प्रविष्ट करने का धार्मिक कृत्य ) से भलीभांति की जा सकती है, जो एक संस्कार मानी जाती है।

<sup>(</sup>१) फ्रोबिनियस, चाइल्डहुड श्रॉव मैन, श्रध्याय ३; फ्रेजर, गाल्डन बाड, द्वितीय सं. ३. पृ. ४४२।

<sup>(</sup>२) फ्रेजर, गोल्डन बाड, १. पृ. ८२६; ३. २०४।

<sup>(</sup>३) हर्बर्ट स्पेन्सर, ब्रिंसिपल्स ऑव सोश्योलोजी, १. १८९, २९०।

और व्यक्ति के जीवन के परिष्कार के लिये उस पर आध्यासिक प्रभाव डालती है। यदि हम संस्कारों के मूल पर दृष्टिपात करें तो हमें मनुष्य की यह बद्भमूल घारणा दृष्टिगत होती है कि संसार के साथ सम्पर्क के कारण व्यक्ति अपनी जन्मजात पवित्रता खो देता है। अतः पुनः आध्यासिकता के राज्य में प्रविष्ट होने के लिए उसे नवजीवन देना आवश्यक है।

#### **४. उपनयन की प्राचीनता**

उपनयन संस्कार की प्राचीनता अज्ञात है। इससे मिळता-जुळता नौजात (नया जन्म<sup>9</sup>) नामक पाश्सी संस्कार, जिसके द्वारा बाळक-बाळिकाएँ छः वर्ष तीन महीने की आयु की हो जाने पर धार्मिक दीचा प्राप्त करती हैं, सूचित करता है कि उपनयन या बाळक की दीचा के संस्कार का उद्भव उसी युग में हो चुका था जब भारतीय आयें और ईरानी छोग एक साथ रहते थे।

### ५. वैदिक युग

धार्मिक विद्याध्ययन के अर्थ में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में दो वार हुआ है? । ऐसे छात्र का भी उन्नेख प्राप्त होता है, जिसका उपनयन अभी-अभी हुआ है? । अथवंवेद के दो मन्त्रों में वैदिक छात्र की प्रशंसा की गई है, जिनमें उपनयन संस्कार की अनेक उत्तरवर्ती विधियों का मूल उपलब्ध होता है । वैदिक काल में छात्र को ब्रह्मचारी और अध्यापक को आचार्य कहा जाता था । ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार उसका द्वितीय जन्म माना जाता था : 'आचार्य उपनयन करता हुआ ब्रह्मचारी को गर्भ में धारण करता है । वह तीन रात्रि पर्यन्त उसे उदर में रखता है । जब वह जन्म (नवीन या द्वितीय जन्म ) प्रहण करता है तो देवगण उसे देखने के लिये एकत्र होते हैं ।' ब्रह्मचारी

<sup>(</sup> १ ) यह हिन्दुच्चों के द्वितीय जन्म से ऋत्यधिक साम्य रखता है।

<sup>( 3 ) 90. 905. 41</sup> 

<sup>(</sup>३) वही, ३. ८. ४. ४।

<sup>(8) 99. 4; 94 1</sup> 

<sup>(</sup> ५ ) श्वाचार्य उपनयमानी ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । तं रात्रीस्तिस्र उदरे विभित्तं तं जातं द्रष्टुमिसंयन्ति देवाः ॥

पित्र मेखला धारण करता, मृगचर्म पहनता, लम्बी-लम्बी दादी-मुँछ रखता, सिमियाएँ एकत्र करता और यिज्ञय अग्नि में उनका होम करता था: 'वैदिक श्रह्मचारी सम्पूर्ण लोकों को सिमियाओं, मेखला, श्रम तथा उत्साह से पूर्ण कर देता है: ''। वैदिक श्रह्मचारी कृष्ण मृग का चर्म धारण करता है, वह अभिषिक्त है और उसकी मूँछ और दादी लम्बी-लम्बी हैं'।' वैदिक श्रह्मचारी की भिचावृत्ति का उल्लेख इस प्रकार है: 'यह विशाल पृथिवी और आकाश श्रह्मचारी को भिचा में प्राप्त हुए हैं'।' ब्रह्मचारी की उक्त सभी विशेषताएँ उत्तर वैदिक थुग के कर्मकाण्ड साहित्य में भी मिलती हैं।

ब्राह्मणकाल में उपनयन को पूर्णतः कर्मकाण्ड का रूप मिल गया और इसकी विधि शनैः शनैः स्थिर और निश्चित होती जा रही थी । ब्रह्मचारी स्वयं आचार्य के समीप जाता और उसके छात्र होने की अपनी इच्छा व्यक्त करता था : 'मैं ब्रह्मचर्य के लिये आया हूँ, कृपया मुझे ब्रह्मचारी होने की अनुज्ञा प्रदान करें।' इस पर आचार्य ब्रह्मचारी का नाम पूछता और उसे अपने छात्र के रूप में प्रहण करता था। इसके पश्चात् वह ब्रह्मचारी का हाथ पकद्कर अनेक ब्रह्मचारों का उच्चारण करता हुआ उसकी रचा के लिये देवताओं से प्रार्थना करता था। वह उसके आचार और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिये पाँच आज्ञाएँ भी (पञ्च बमों के पालन का आदेश) देता था। तब ब्रह्मचारी को गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया जाता और आचार्य तीन दिनों तक पूर्णतः संयम (यम और नियम) का पालन करता था : 'ज्ञब आचार्य ने किसी ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचारी के रूप में कर लिया हो, तो उसे मैथुन आदि नहीं करना चाहिए।' उपर्युक्त पद्धति वह आदर्श पद्धति है जिसके आधार पर उत्तरवर्ती विधि विकसित हुई ।

उपनिषद् काल में चार आश्रमों के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हो चुकी थी और ब्रह्मचर्य या छात्र-जीवन को एक सम्मानित संस्था का रूप मिल चुका था। ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए भी आचार्य का महस्व मान्य हो गया था और

<sup>(</sup>१) वही, ११. ५ ।

<sup>(</sup>२) वही, ११. ४. ९।

<sup>(</sup>३) शतः त्राः, १. २. १-८।

<sup>(</sup>४) पा. गृ. सू., २, २, ४।

आचार्य ही अन्तिम गित था? । उपनयन आचार्य के निकट जाने और ब्रह्मचर्य-जीवन ( छात्र-जीवन ) में प्रवेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं था? । किन्तु प्रवेश का द्वार सभी के छिए उन्मुक्त नहीं था । आचार्य द्वारा निश्चित शतों की पूर्ति करने पर ही ब्रह्मचारी प्रविष्ट किये जाते थे : 'यह गुद्धविद्या सन्देहशील व अशिष्ट विद्यार्थी को नहीं देनी चाहिए, अनन्य भक्त और सर्वगुण सम्पन्न छात्र ही इसका अधिकारी हैं<sup>3</sup>।'

बह्मचारी आचार्य के कुछ में ही रहते और भोजन करते थे और इसके बदले में वे गुरु की सेवा करते थे, जैसे गायों को चराना तथा यिष्ठय अग्नि को निरन्तर प्रदीप्त रखना आदि। सस्यकाम जाबाछ के आख्यान से विदित होता है कि उसे गुरु की गायों के साथ रहने और तब छौटने का आदेश दिया गया था जब उनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते एक सहस्त्र हो जाए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी भिचाचरण में भी गुरु की सहायता करता था । ब्रह्मचर्य जीवन की साधारण अबस्था बारह से चौबीस वर्ष तक थी । किन्तु इससे अधिक काछ का भी उक्छेख मिछता है। ब्रह्मचर्य-जीवन आरम्भ होने तथा आचार्य कुछ में वास का समय व्यक्तिगत इच्छा और चमता के अनुसार भिन्न-भिन्न था। उदाहरण के छिये, श्वेतकेतु ने अपनी शिचा बारहवें वर्ष आरम्भ की और बारह वर्ष तक उसने अध्ययन किया। उपनिषदों से यह भी ज्ञात होता है कि जब भी कोई व्यक्ति नये गुरु के निकट अध्ययन के छिये जाता था, उसे नये सिरे से उपनयन संस्कार करना पड़ता था । आहणि का आख्यान स्वित करता है कि बुद्ध व्यक्ति भी कुछ समय के छिये ब्रान्न हो सकते थे । गुरु का स्थान अस्यन्त सम्मानित था। यह कहा गया है कि उच्चतम विद्या-ब्रह्मविद्या-की ग्राप्त के सम्मानित था। यह कहा गया है कि उच्चतम विद्या-ब्रह्मविद्या-की ग्राप्त के सम्मानित था। यह कहा गया है कि उच्चतम विद्या-ब्रह्मविद्या-की ग्राप्त के सम्मानित था। यह कहा गया है कि उच्चतम विद्या-ब्रह्मविद्या-की ग्राप्त के सम्मानित था। यह कहा गया है कि उच्चतम विद्या-ब्रह्मविद्या-की ग्राप्त के

<sup>(</sup>१) श्राचार्यस्तु ते गतिर्वक्ता । छा. उपनिषद् ।

<sup>(</sup>२) उपत्वा अयानि । वही, ४. ४।

<sup>(</sup>३) एतद् गुह्यतमं नापुत्राय नाशिष्याय कीर्तयेदनन्यभक्ताय सर्वगुणसम्पन्नाय द्यात् । तैः उपनिषद् ।

<sup>(</sup>४) त्राचार्यकुलवासिन् या अन्तेवासिन् । छा. उ., ३. २. ५५ ४. १०.१. ।

<sup>(</sup>५) छा. उपनिषद्, ४. ३. ५। (६) वही. ६. १. २।

<sup>(</sup>७) वही। (८) बृहदारण्यक उपनिषद्, ६. १. ६।

िये गुरु के प्रति भक्तिभावना आवश्यक है । अध्ययन समाप्त करते समय अनेक व्यावहारिक शिचाएँ दी जाती थीं, जो सदा और सभी समाजों के छिये उपादेय और मूल्यवान् हैं, जैसे सत्य भाषण करो, धर्म का आचरण करो आदि ।

## ६. सूत्रयुग और परवर्ती काल

गृह्यस्त्रों के समय में उपनयन संस्कार पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। समस्त गृह्यस्त्र पहले से यह मानकर चलते हैं कि उपनयन शाश्वत तथा प्रत्येक द्विज के लिये अनिवार्य है। उनमें इसके सम्बन्ध में समस्त नियम और प्रत्येक सम्भव विवरण दिये गए हैं। इस संस्कार के कर्मकाण्ड का विकास गृह्यस्त्रों के समय तक पूर्ण हो चुका था। जहाँ तक कर्मकाण्ड का सम्बन्ध है, इसके विकास में धर्मस्त्रों और स्मृतियों का कोई हाथ नहीं है। वे संस्कारों के सामाजिक अङ्गों को गृह्यस्त्रों द्वारा प्रदत्त सम्बन्धस्त्र को लेकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। उनमें उपनयन के समय बालक की आयु, संस्कार के अधिकारी, ब्रह्मचारी के कर्तव्य और व्यवहार के विषय में पूरी जानकारी और विवेचन दिये गये हैं। परवर्ती काल में इन नियमों में अनेक परिवर्तन हुए, जिनका उचलेख यथास्थान किया जाएगा। अस्यन्त परवर्ती काल में प्रणीत पद्धतियाँ भी कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में सामान्यतः अपने विशिष्ट वैदिक चरण का अनुसरण करती हैं, किन्तु साथ ही अपने समय में प्रचलित अनेक प्रथाओं का समावेश भी उनमें कर दिया गया है।

# ७. उपनयन शब्द का अर्थ

अपने सुदीर्घ इतिहास में उपनयन-विषयक घारणा में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अथर्ववेद में उपनयन शब्द का प्रयोग 'ब्रह्मचारी को प्रहण करने' के अर्थ में किया गया है। उपहाँ इसका आशय आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी की वेद-विद्या में दीचा से है। ब्राह्मणकाल में भी उपनयन शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, जैसा कि शतपथ-ब्राह्मण में एक ब्रह्मचारी के उपनयन के

<sup>(</sup> १ ) श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६. २३।

<sup>(</sup>२) तैत्तिरीय उपनिषद्, १. ११।

<sup>(</sup>३) उपनयमानो ब्रह्मचारिणम् । अथर्व वे., ११. ५. ३।

वर्णन से स्पष्ट है। प्रत्नकाल में भी विद्यार्थी द्वारा ब्रह्मचर्य के लिये प्रार्थना और आचार्य द्वारा उसकी स्वीकृति ही संस्कार के केन्द्रविन्दु थे। किन्तु परवर्ती काल में उपनयन का रहस्याश्मक महत्त्व बढ़ने पर गायत्री-मन्त्र द्वारा द्वितीय जन्म की धारणा ने विद्या में दीचा के मूळ विचार को आच्छादित कर लिया । मनु कहते हैं : 'द्वितीय जन्म ( वैदिक या ब्रह्मजन्म ) में जिसका प्रतीक मूंज से बनी मेखला का धारण करना है, सावित्री ब्रह्मचारी की माता और आचार्य विता है? । अनेक लेखकों ने इस संस्कार का नाम ही 'सावित्री-वचन' (सावित्री की शिचा) दिया है। याज्ञवरूक्य के उपनयन शब्द पर अपरार्क लिखते हैं: 'उपनयन शब्द से अन्तेवासी ( छात्र ) और गायत्री के बीच का सम्पर्क अभिग्रेत है, जिसकी स्थापना आचार्य करता है3।' और भी आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग अभिभावकों द्वारा छात्र को आचार्य के निकट ले जाने के अर्थ में होने लगा। अब उपनयन का अर्थ हो गया 'वह कृश्य जिसके द्वारा बालक आचार्य के समीप छे जाया जाय<sup>४</sup>।' वीरमित्रोदय में उद्धत एक आचार्य के अनुसार उपनयन का अभिप्राय अत्यन्त व्यापक है: वह केवल शिचा के ही अर्थ में सीमित नहीं है: 'वह कृत्य, जिसके द्वारा न्यक्ति गुरु, वेद, यम, नियम का वत और देवता के सामीच्य के छिये दीचित किया जाए, उपनयन है ।' संस्कारसम्बन्धी आधुनिकतम विकास में इसका शिचा का अर्थ पूर्णतः लुप्त हो चुका है। उपनयन शब्द का प्रयोग एक विशेष संस्कार के अर्थ में किया जाता है, जो क्रिजन्मा के विवाह के पूर्व किसी समय भी किया जा सकता है। इस अर्थ में इसे 'जनेज' कहा जाता है, जिसका अभिप्राय उस संस्कार से है, जिसमें बालक

<sup>(</sup>१) वही, ११. ४. ४।

<sup>(</sup>२) तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौज्ञोबन्धनचिह्नितम्। तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ म. स्मृ., २. १७०।

<sup>(</sup>३) याइवल्क्य स्मृ., १. १४ पर अपरार्क की व्याख्या।

<sup>(</sup> ४ ) उप समीपे स्नाचार्यादीनां वटोर्नीतिर्नयनं प्रापणसुपनयनम् । भारुचि, वी. मि. सं., भा. १. पृ. ३२४ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup> ५ ) गुरोर्वतानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च । देवतानां समीपं वा येनासौ नीयतेऽसौ ॥ श्रमियुक्त, वही ।

<sup>(</sup>६) यह शब्द उत्तर भारत में प्रचलित है।

को बज्ञोपवीत पहनाया जाय। समय का कैसा खेळ है ? उपवीत सूत्र का उद्धेख गृह्यसूत्रों में नहीं है। यह प्राचीन काल में यज्ञ के समय धारण किये जानेवाले उत्तरीय का स्थानापन्न है। कौन जानता था कि यह महस्वहीन स्थानापन्न सूत्र किसी समय संस्कार के मौलिक तस्वों का अतिक्रमण कर जायगा। किन्तु जब शिचा नहीं, चिद्व ही नवजीवन (द्वितीय जन्म) का प्रतीक बन गया, तब तो उपवीत सूत्र का ही एकच्छन्न राज्य हो गया।

## ८. उपनयन संस्कार का प्रयोजन

इस संस्कार के प्रयोजन में भी अनेक परिवर्तन हुए। मूळतः शिखा ही इसका प्रमुख प्रयोजन था और छात्र को आचार्य के समीप छे जाने का कर्मकाण्ड गौण। उपनयन केवल पहले पहल छात्र के गुरु के निकट जाने पर ही नहीं सम्पन्न होता था, अपितु वेद की किसी भी शाखा का अध्ययन आरम्भ करते समय बार बार इसका अनुष्ठान करना पढ़ता था। है इस तथ्य की पुष्टि में प्रमाण उपलब्ध हैं। उपनिषदों में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ दर्शन की किसी नवीन शाखा के अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाने पर उपनयन किये जाने का वर्णन किया गया है। वाज्ञवहनय के अनुसार उपनयन का सर्वोच्च प्रयोजन वेदों का अध्ययन करना है: 'महाव्याहतियों से शिष्य का उपनयन कर गुरु को उसे वेद, आचार और शिष्य की उपनयन का उद्देश्य मानते हैं: 'उपनयन विद्याध्ययन के लिये इच्छुक व्यक्ति के अनुसार संस्कार' को कहते हैं । किन्तु आगे चलकर संस्कार

देवल, वी. मि. सं., भा. १. पृ. ४१५ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>१) यज्ञोपवीतं कुरुते सूत्रं वस्नं कतुरज्जुं वेति । गो. गृ. सू., २. १० तृतीयमुत्तरीयार्थी वस्नालाभे तदिष्यते ॥

<sup>(</sup>२) यच्छाखायैस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत् । तच्छाखाभ्ययनं कार्यमेवं न पतितो भवेत् ॥वसिष्ठ, वही, पृ. ३३७

<sup>(</sup>३) छा. उ., ४. २. ७।

<sup>(</sup>४) उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांख शिक्षयेत् ॥ याः स्टु., १. १५।

<sup>(</sup> ५ ) उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कार इति । आ ध. सू., १।

के कर्मकाण्ड का अनुष्ठान और व्रतादेश संस्कार के प्रधान प्रयोजन हो गए और शिका गीण। इस मत के प्रधम प्रतिपादक गीतम थे: 'अक्तालीस संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति ब्रह्मा और ऋषियों का साक्षित्य प्राप्त करता है ।' मनु के अनुसार भी संस्कार से मनुष्य का ऐहिक व पारलौकिक जीवन पवित्र होता है । अङ्गिरा का मत है कि विधिपूर्वक संस्कारों के अनुष्ठान से ब्राह्मणस्य प्राप्त होता है । अब उपनयन एक विद्या-संस्कार था उस समय आचार्य द्वारा प्रदृत्त वतादेश का स्थान गीण था, किन्तु जब इसे दैहिक संस्कार का रूप प्राप्त हुआ, तो संस्कार का कर्मकाण्ड ही सर्वाधिक महस्वपूर्ण बन बैठा। अपने अन्तिम विकास में उपनयन एक प्रकार का पुरुषार्थ माना जाने लगा, जिसमें विद्याप्राप्ति की भावना का कोई विशेष महस्व नहीं रहा। अन्थे, बहरे और गूंगे व्यक्तियों के लिये भी, जिनके लिए मुलतः यह संस्कार वर्जित था, उपनयन संस्कार आवश्यक माना जाने लगा ।

### ९. आयु

उपनयन संस्कार के सम्बन्ध में विचारणीय प्रथम समस्या थी: किस आयु में बालक का उपनयन किया जाए ? गृह्यसूत्रों में प्रतिपादित तथा परवर्ती आचार्यों द्वारा अनुमोदित साधारण नियम यह था कि ब्राह्मण का उपनयन आयु के आठवें वर्ष, चन्निय का ग्यारहवें और वैश्य का बारहवें वर्ष करना चाहिए है।

ब्रह्मपुराण, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ३९९ पर उद्भृत ।

<sup>(</sup>१) गी. घ. सू., ८. १४. २४।

<sup>(</sup>२) म. स्मृ., २. २६।

<sup>(</sup>३) बी. मि. सं. भा. १, पृ. १३७ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>४) शङ्ख और लिखित, हरिहर द्वारा पा. गृ. सू. २. १ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>५) तस्माच षण्डबिधरकुञ्जवामनपङ्गुषु । जडगद्गदरोगार्त्तशुष्काङ्गविकलाङ्गेषु च ॥ मत्तोन्मत्तेषु मूकेषु शयनस्थे निरिन्द्रिये। ध्वस्तपुंस्त्वेषु चैतेषु संस्काराःस्युर्यथोचितम्॥

<sup>(</sup>६) पा. गृ. स्. २. २; आ. गृ. स्. १. १९; शां. गृ. स्. २. १; बौ. गृ. स्. २. ५; आप. गृ. स्. ११; गो. गृ. स्. २. १०; म. स्मृ. २. ३६; याज्ञ. स्मृ. १. ११।

जहाँ तक इस भेद के आधार का प्रश्न है, विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न तर्क दिए गए हैं। कतिपय लेखक इसे केवल ब्राह्मणों की कपोलकरपना और दम्भ का परिणाम समझते हैं। १ क्योंकि बाह्मणों, चत्रियों और वैश्यों की सावित्री क्रमशः आठ, ग्यारह और बारह अचरों की होती है, अतः ब्राह्मणों ने उन्हीं के आधार पर तीन उच्चतर वर्णों के उपनयन की आयु क्रमशः आठ, ग्यारह और बारह वर्ष निश्चित कर दी। वे अपने मत की पुष्टि के लिये मेधातिथि और वीर-मित्रोद्य को उद्धत करते हैं। कतिपय अन्य विद्वानों के अनुसार यह भेद ब्राह्मणों की बौद्धिक उच्चता पर आधारित था। क्योंकि ब्राह्मणबालक चत्रिय और वैरय बालक की अपेन्ना अधिक प्रतिभाशाली था अतः कम वय में उपनयन के योग्य हो जाता था। प्रथम मत के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि सुत्रकाल की अपेचा अत्यन्त परवर्ती मेघातिथि और वीरमित्रोदय के कथन निरी करूपना पर आधारित प्रतीत होते हैं, क्योंकि गृह्यसूत्रों और धर्मसूत्रों में सावित्री मन्त्र के अचरों की संख्या के आधार पर विभिन्न वर्णों के उपनयन की आयु के निर्धारण का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता । उपनयन की आयु और सावित्री मन्त्र के अन्तरों की संख्या में साम्य आकत्मिक है, किन्तु इसने मेधातिथि और वीरिमित्रोदय की कल्पना को प्रश्रय दिया, जिनके समय में उपनयन संस्कार जीवन की यथार्थ भावरयकता के स्थान पर जटिल कर्मकाण्ड मात्र बनकर रह गया था। इसके अतिरिक्त हिन्दूधर्म में इन संख्याओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार की पवित्रता की धारणा भी नहीं है। अतः यह विश्वास करना सम्भव नहीं है कि परिणाम की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपनयन संस्कार की आयु का भेद मूलतः ब्राह्मणों की कपोलकस्पना और दम्भ पर आधारित है। दूसरी धारणा का भी समर्थन धर्मशास्त्रों से नहीं होता । बौधायन के अनुसार आठ

<sup>(</sup> १ ) केई : एंश्येन्ट इन्डियन एजुकेशन, पृ. २९।

<sup>(</sup>२) ब्राह्मणादिवर्णसम्बन्धिनां छन्दसां पाद्यक्षरसंख्यैरपनयनस्य विधिः। म. स्मृ. २. ३६ पर मेधातिथि का भाष्य।

<sup>(</sup>३) वही।

<sup>(</sup>४) बी. मि. सं. भा. १, पृ. ३४४।

<sup>(</sup> ५ ) एस. के. दास : दि एजुकेशनल सिस्टम्स ऋॉन् दि एंश्येण्ट हिन्दुज, पृ. २७।

और सोछह के बीच किसी भी वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन किया जा सकता है। अतः यह पूर्णतः असम्भव प्रतीत होता है कि ब्राह्मण बालकों के उपनयन की छोटी अवस्था उनकी बौद्धिक उच्चता या ब्राह्मणों की उच्चता की मानसिक प्रन्थि पर आधारित थी।

इस भेद का अधिक उपयुक्त आधार यह प्रतीत होता है कि अति प्राचीन काल में ब्राह्मण पिता ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का भाचार्यभी होताथा। अतः छोटी आयु में उनका उपनयन किया जाना असुविधा-जनक नहीं था, क्योंकि उन्हें शिचा-प्राप्ति के लिए घर नहीं त्यागना पड़ता था। चत्रिय और वैश्यों की स्थिति इससे भिन्न थी। उन्हें शिचा के लिए अपने माता-पिता से अलग होना पहता था। अतः बहुत छोटी आयु में माता-पिता से पृथक होने पर बालकों को कप्ट होना स्वाभाविक था। अतः संस्कार की उच्चतर आयु के लिये बहुत-कुछ माता-पिता की वास्सर्य की अनुभूति ही उत्तरदायी थी। चित्रयों और वैश्यों की उच्चतर आयु के निर्धारण में एक अन्य कारण का भी सिकय हाथ रहा है। उपनवन के साथ आरम्भ होनेवाली ब्राह्मणों की शिचा मुख्यतः धार्मिक एवं पौरोहित्य की शिचा थी, जिसके पाठ्यक्रम में केवल वेद व उससे सम्बद्ध भन्य विषयों का समावेश था। बाह्मण-छात्र छोटी अवस्था में ही इन विषयों का अध्ययन आरम्भ करदेता था क्योंकि उसका भविष्य वैदिक ज्ञान पर ही निर्भर था। किन्तु चत्रियों और वैश्यों के व्यवसाय इससे भिन्न थे। निस्संदेह, साहित्यक शिचा के माध्यम से जातीय संस्कृति व सभ्यता की रचा करना उनका भी कर्तव्य था, किन्तु उन्हें क्रमशः युद्ध-कला, प्रशासन, वाणिज्य और कृषि में विशेष कौशल अर्जन करना पड़ता था। अतः उक्त दोनों वर्ण अपनी साहित्यिक शिषा कुछ विलम्ब से आरम्भ करते थे, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए निर्दिष्ट पाट्यक्रम का अध्ययन अपेचित न था। इस प्रकार, संस्कारों में जातिभेद को व्यावहारिक आवश्यकताओं ने जन्म दिया, ब्राह्मणों की कल्पना अथवा उच्चताग्रन्थि ने नहीं ।

<sup>(</sup>१) बौ. गृ. सू. २. ४।

<sup>(</sup>२) तुलनीय, डॉ. श्र. स. श्रन्तेकर, एजुकेशन इन एंश्येण्ट इंग्डिया श्रध्याः १। पृ. १८.।

२० हि०

कुछ विशिष्ट गुणों की प्राप्ति के लिये वैकल्पिक अवस्थाओं का विधान किया गया है। बीधायन के अनुसार ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के लिए सातवें, दीर्घायुष्य के लिए आठवें, ऐश्वर्य के लिए नवें, भोजन के लिए दसवें, पशुओं के लिए बारहवें, शिष्ट्य-कोशल के लिए तेरहवें, तेजस्विता के लिए चौदहवें, बन्धु-बान्धवों के लिए पन्द्रहवें और सभी गुणों की प्राप्ति के लिए सोलहवें वर्ष में उपनयन करना चाहिए? । मनु कहते हैं, 'ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के लिए इच्छुक ब्राह्मण का पाँचवें, बल के लिए इच्छुक चित्रय का छठे, और ऐश्वर्य के इच्छुक वैश्य का उपनयन संस्कार आठवें वर्ष करना चाहिए?'।

विभिन्न गुणों की प्राप्ति के लिए उक्त व्यापक विकल्प भाषाततः काल्पनिक प्रतीत होते हैं। किन्तु सुदीर्घ काल में उपनयन सम्बन्धी धारणा में हुए परिवर्तन पर ध्यान देने पर उनकी युक्तियुक्तता स्पष्ट हो जाती है। आरम्भ में उपनयन प्राथमिक शिषा के आरम्भ का सूचक था। अतः उपनयन के लिए छोटी आयु को प्राथमिकता दी जाती थी और इसके लिए लघुतम सम्भव अवस्था पांच वर्ष निश्चित की गई थी। किन्तु जब वह प्राथमिक शिषा का सूचक न रह गया और माध्यमिक शिषा आरम्भ करते समय उपनयन संस्कार किया जाने लगा, तब इसके लिए उच्चतर अवस्था निर्धारित कर दी गई, यद्यपि सदैव विद्यार्जन के लिए उपयुक्त अवस्था का ध्यान रखा गया। अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी का मस्तिष्क प्रहणशील हो तथा अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। किन्तु प्रत्येक बालक के लिए एक ही अवस्था उपादेय होना सम्भव नहीं है। अतः प्रत्येक प्रकार के बालक की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अनेक विकल्प स्वीकृत किये गये। किन्तु, चाहे जब भी यह संस्कार किया जाता, इसे सदैव उपादेय समझा गया, क्योंकि यह धार्मिक दिष्ट से पूर्ण मूल्यवान माना जाता था।

उपनयन संस्कार की अन्तिम सीमा ब्राह्मण के लिए सोल्ह, चत्रिय के लिए बाईस और वैश्य के लिये चौबीस वर्ष की आयु थी<sup>3</sup>। जब उपनयन को

<sup>(</sup>१) बी. गृ. स्. २. ४. ४।

<sup>(</sup>२) ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विष्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यार्थिनोऽष्टमे ॥ म. स्मृ. २. ३७ ।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. स्. २. ५. ३६-३८।

ज्ञारीरिक संस्कार का स्वरूप प्राप्त हो गया, तो चाहे जितने विक्रम्ब से क्यों न हो, संस्कार का अनुष्ठान करना अनिवार्य माना जाने लगा। इसके मूल में निहित प्रयोजन समाज के समस्त युवकों को शिचित व जातीय संस्कृति से परिचित और परिष्कृत करना था। बाह्मण के छिए उपनयन की अवस्था अपेचाकृत अरुप थी, क्योंकि वह आर्य धर्म और संस्कृति का संरचक तथा आर्य जाति का विद्यागुरु था। चत्रियों और वैश्यों का उपनयन इससे उच्चतर अवस्था में किया जा सकता था, क्योंकि वे धार्मिक शिचा की प्राप्ति में उतने उस्साही नहीं थे। चौबीस वर्ष की अवस्था अन्तिम सीमा थी, क्योंकि साधारणतः यह विवाह के लिए उपयुक्त आयु मानी जाती थी। द्विजों का उपनयन विवाह के पूर्व किसी न किसी समय करना अनिवार्य था। सत्रहवीं शताब्दी के निबन्धकार मित्रमिश्र बाह्मण का चौबीस, चत्रिय का तैंतीस और वैश्य का छत्तीस वर्ष की अवस्था तक उपनयन स्वीकार कर लेते हैं। इस समय भारत पर मुसळ-मानों का साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान निश्चित और सरचित नहीं था। अतः इसके लिए अधिक व्यापक छूट स्वीकार कर ली गई। सम्भवतः इसमें उन व्यक्तियों की शुद्धि में सुविधा का भी ध्यान रखा गया होगा, जो इस्लाम में बलात् दीचित कर लिए जाते थे।

#### १०. ब्रात्य

जिस व्यक्ति का उपनयन धर्मशाकों द्वारा स्वीकृत इतने विकल्पों के होने पर भी समय पर न हुआ हो, वह द्विजल्व से पतित समझा जाता और समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। मनु के अनुसार 'यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अन्तिम समय के पश्चात् भी अनुपनीत रह जाए, तो वह बात्य, सावित्री से पतित तथा आर्य समाज में विगहिंत हो जाता है। ये व्यक्ति आर्यों के समस्त धार्मिक व सामाजिक विशेषाधिकारों से विन्वत कर दिये जाते थे। मले ही आंशिक रूप से नियम के उन्नंघन का कारण असावधानी अथवा विपरीत परिस्थितियाँ रही हों, किन्तु अधिकांश में यह समझ-बूझकर होता

<sup>(</sup>१) बी. मि. सं. भा. १, पृ. ३४७।

<sup>(</sup>२) श्रत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्री पतिता त्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥ म. स्मृ. २. ३९. ।

था। अतः उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था और उनका वर्गीकरण अनायों, बारवों और शुद्धों के साथ किया जाता था।

इस प्रसंग में 'बात्य' शब्द के इतिहास का संचेप से उन्नेख करना अनुपयुक्त न होगा क्योंकि इससे बात्यों और वैदिक उपनयन के प्रति विपरीत भावना के बीच विद्यमान सम्बन्ध के स्पष्टीकरण में सरलता होगी। अथवंवेद में बात्य शब्द का प्रयोग अनुपनीत व्यक्ति के अर्थ में नहीं किया गया है, अपितु वहां उच्चतम बाह्मण को बात्य कहा गया है: 'उच्चतम बाह्मण की बात्य—दिख्य बात्य, जिसे दूसरे शब्दों में महादेव, ईशान या रुद्ध कहा जा सकता है तथा उसका प्रतिरूप पार्थिव बात्य—के रूप में धारणा व प्रशंसा की गई है। सम्भवतः बात्य विशिष्ट प्राच्य जन थे, मले ही वे आर्थ रहे हों या अनार्थ। वे बाह्मण धर्म की परिधि के बाहर थे, जो अमणशील तथा लड़ाकू जनों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में अमण करते रहते थे। उनके अपने पशु थे, अपनी विशिष्ट प्रथाएँ थीं और उनके अपने स्वतन्त्र धार्मिक विश्वास थे'। कित्य विद्वानों के अनुसार बात्य शब्द का प्रयोग एक आर्थेतर जन के लिए हुआ है, जब कि कुछ अन्य विद्वानों की धारणा है कि रुद्ध या शिव के प्राचीनतम पूजकों के लिए बात्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री जे० डब्ल्यू० हैवर बात्य को चित्रयों का एक समूह मानते हैं, जो परवर्ती योगियों के पूर्ववर्ती रूप थे।

यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि ब्रास्य आर्य जाति के थे, यद्यपि वे धर्म की दृष्टि से वैदिक नहीं थे। इस निष्कर्ष की पुष्टि इस बात से भी होती है कि उनकी इच्छा होने पर आर्य धर्म और संस्कृति का द्वार उनके छिए उन्सुक्त था, जब कि दूसरी ओर आर्येतरों के छिए वन्द्र था। गोभिळ-गृह्यसूत्र के अनुसार ब्रास्यस्तोम के द्वारा यञ्च करने पर उन्हें वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता था। ' इस प्रकार यद्यपि ब्रास्य शब्द का वास्तविक अर्थ निश्चित नहीं है,

<sup>(</sup>१) श्रद्भाणाञ्च सधर्माणः । वही. १०. ४१।

<sup>(</sup>२) विण्टरनिट्ज, हिस्ट्री त्रॉव् इन्डियन लिटरेचर, भा. १।

<sup>(</sup>३) राजाराम रामकृष्ण भागवत, ज. ब. रा. ए. सी. १९, १८३६।

<sup>(</sup>४) डाइ अन्फा-उगेडर योग प्रैग्मिस, बर्लिन, १९२२, पृ. ११, एच.।

<sup>(</sup> ५ ) तेषां संस्कारेप्सुर्वात्यस्तोमेनेष्ट्वा काममधीयीरन् ॥ पा. गृ. सू. २.५.५४।

किन्तु यह स्पष्ट है कि बास्य शब्द स्मात अर्थात् अनुपनीत के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। किन्तु, क्योंकि बास्य वैदिक धर्म के प्रतिकृत्व थे, अतः परवर्ती काल में अनुपनीत व्यक्ति का वर्गीकरण भी बास्यों के साथ कर दिया गया। उन्हें बास्य इसलिए कहा जाता था कि वे कतिपय निश्चित बतों का अनुष्ठान कर वैदिक धर्म में पुनः प्रवेश प्राप्त कर सकते थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कारों का अनुष्ठान करने के कारण जो व्यक्ति जाति से बहिष्कृत कर दिये जाते थे, बास्यस्तोम यज्ञ कर वे पुनः आर्थ समुदाय में प्रविष्ट हो सकते थे।

### ११. आरम्भ में उपनयन अनिवार्य नहीं

यद्यपि गृह्यसूत्र और परवर्ती कर्मकाण्ड साहित्य यह मानकर चलते हैं कि उपनयन एक अनिवार्य संस्कार है, किन्तु सूत्रकाल के पूर्व ऐसी बात नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि अथर्ववेद के समय में उपनयन द्वितीय जन्म माना जाता थार और यह अधिक सम्भव है कि समाज के सभी द्विजों को अपना उपयुक्त स्थान उपनयन द्वारा ही प्राप्त होता था। किन्तु द्वितीय जन्म की यह धारणा केवल उपनयन के सम्बन्ध में ही नहीं थी, यज्ञीय दीन्ना के साथ भी द्वितीय जन्म का सम्बन्ध स्थापित हो गया था। अअतः वैदिक युग में द्वितीय जन्म का धार्मिक महस्व था, सामाजिक नहीं; तथा प्रथम तीन वर्णों के सभी सदस्यों का उपनयन करना अनिवार्य नहीं था। गृद्धसूत्रों में तत्सम्बन्धी नियमों के निर्धारण के पूर्व सुदीर्घकाल तक उपनयन एक ऐस्लिक संस्कार था। अध्ययन के लिए इस्कुक कोई भी व्यक्ति गुरु के पास जाता और उपनयन कर लेता था, जब कि उसके अन्य सम्बन्धी, जो इसके लिए उत्सुक नहीं थे, बिना उपनयन के ही रह जाते थे। उपनयन संस्कार केवल सुसंस्कृत एवं पुरोहित-परिवारों में ही सीमित था। इसका समर्थन श्वेतकेतु को अपने पिता आहणि के इस परामर्श से होता है कि उसे ब्रह्मवर्ष (विद्यार्थी) वत प्रहण करना चाहिए, वयोंकि उसके परिवार

<sup>(</sup>१) व्यवहार्या भवन्तीति वचनात् । वही ।

<sup>(</sup>२) भ्राचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं ज.तं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः॥

अ. वे. ११. ५. ३।

<sup>(</sup>३) अजातो ह वै तावत्पुरुषो यावन यजते । श. ब्रा. २. ३. ४

के सदस्यों ने जन्म के आधार पर ब्राह्मणस्य का दावा नहीं किया। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि यद्यपि चार आश्रमों का सिद्धान्त समाज में प्रतिष्ठित हो चुका था, किन्तु व्यवहार में अभी तक उसे विश्वजनीन व व्यापक स्वरूप प्राप्त नहीं हो सका था। जैसा कि उपर कहा गया है, उस समय बाख शब्द बज्ञ व सोमपान न करनेवाले व्यक्ति का सूचक था, अनुपनीत व्यक्ति का नहीं। स्मृति तथा परवर्ती काल में उपनयन न करनेवालों पर अनेक अथोग्यताएँ लाद दी गई थीं। किन्तु वैदिक काल में ऐसा नहीं था। सामाजिक दृष्टि से बाखों का स्थान किसी प्रकार हीन नहीं था, जैसा कि अथवंवेद में उनकी प्रशंसा से स्वष्ट है। 3

इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि उपनयन संस्कार अनिवार्य नहीं समसा जाता था, अपितु यह जाति के पवित्र पुस्तकालय में प्रवेश के लिए उत्सुक स्यक्तियों को उपलब्ध एक विशेषाधिकार था।

१२. उपनयन की अनिवार्यता

उपनिषद् काल के अन्त में किसी समय उपनयन संस्कार अनिवार्य हो गया। इसके मूल में अनेक कारण निहित थे। सर्वप्रथम इसकी प्रष्टभूमि में सांस्कृतिक कारण था। किसी भी प्रगतिशील सम्यता के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा को न्यापक करने के उद्देश्य से उपनयन अनिवार्य कर दिया गया था। इसके द्वारा प्रत्येक आर्य अपने जीवन का कुछ काल गुरुकुल अथवा किसी शिक्षासंस्था में न्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। द्वितीय किन्तु उससे सम्बद्ध कारण यह था कि साहित्य तथा विद्या और ज्ञान के कोष की निरन्तर दृद्धि हो रही थी। विद्या की विविध शाखाएँ विकसित हो चुकी थीं। अतः पवित्र साहित्य की रन्ता के लिए उपनयन संस्कार को अनिवार्य कर सम्पूर्ण समाज का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया । तृतीय कारण विद्युद्ध समाज का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया । तृतीय कारण विद्युद्ध

<sup>(</sup>१) छा. उ. ६. १. १।

<sup>(</sup>२) यस्य पिता पितामहो वा न सोमं पिवेत् स वात्यः। पाराशर-माधवीय १. १, पृ. १६५ पर उद्धृत एक वैदिक वचन।

<sup>(</sup>३) आ. वे. १०. ४।

<sup>(</sup>४) तुलनीय, डॉक्टर ग्र. स. श्रल्तेकर, एजुकेशन इन एन्स्येण्ट इण्डिया, श्र. १,

रूप से धार्मिक था। यह विश्वास बद्दमूल हो चुका था कि उपनयन में पवित्र करने की शक्ति निहित है। कोई शिक्षा प्राप्त करे अथवा नहीं, उसे स्वयं को अभिषिक्त अवस्य ही करना चाहिए। संस्कार की पवित्रता को प्रदत्त यह अस्य-धिक महस्व भी सभी के लिए उपनयन को अनिवार्य बनाने में सहायक हुआ। अस्तिम कारण आभिजात्य था। अभिजात वर्ग के समन्न अपने चारों ओर विद्यमान सामान्य जनों से स्वयं को विशिष्ट तथा भिन्न रखने का प्रश्न भी विद्यमान था। जनसाधारणके साथ अपने प्रथम सम्पर्क में अभिजात वर्ग अपेचाकृत उच्चतर और वर्ण तथा संस्कृति दोनों ही विषयों में उनसे भिन्न था। किन्तु कालक्रम से उक्त भैद लुप्त होने लगे तथा उनके साथ सङ्कर और इस प्रकार उसकी अपनी सभ्यता के स्तर के निस्तार होने का सङ्घट उत्पन्न हो गया। उपनयन ने, जो कि समाज में पहले से ही प्रचलित था. पार्थक्य के एक उत्तम माध्यम का कार्य किया। वे अभिजात, जो अपना यौवन-काल शिक्षा की साधना में तो व्यतीत न कर सकते, किन्तु यज्ञीपवीत धारण कर छेते थे, द्विज कहलाते थे और इस प्रकार वे जनसाधारण से, भिन्न हो जाते थे। उपनयन को द्वितीय जन्म इस अर्थ में कहा जाता था कि इससे उपनीत व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उच्चतर हो जाती थी। सम्पूर्ण अभिजात वर्ग द्विज कहलाने लगा। साधारण व्यक्ति, जिसका केवल एक शारीरिक जन्म होता था, निश्चय ही एक अभिजात की अपेचा निम्नतर समझा जाता था।

## १३. अनिवार्यता के अवांछनीय परिणाम

जब उपनयन एक अनिवार्थ संस्कार हो गया, तो छोग इसका यथार्थ प्रयोजन भूछ गये तथा इसके अनेक घातक परिणाम हुए। प्राचीनकाछ में जब कि यह एक विशुद्ध शिन्ना-संस्कार था, शिन्ना के छिए जन्म से अयोग्य व्यक्तियों को उपनयन का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। किन्तु जब यह दृहिक संस्कार के रूप में परिणत हो गया, तो इस मत का प्रतिपादन किया जाने छगा कि मूक, बधिर तथा अन्धे आदि का भी उपनयन करना चाहिए। वितिपय

<sup>(</sup>१) नोन्मत्तमूकान् संस्कुर्यात् । शङ्ख श्रौर लिखित, हरिहर द्वारा, पा. गृ. सू. पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) ब्रह्मपुराण, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ३९९ पर उद्धृत।

स्मृतिकार इस विचार से सहमत नहीं थे। किन्तु अयोग्य व्यक्तियों को भी उच्चतर वर्ण का चिह्न देकर विचाह की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से बहुसंख्यक जनता ने इसे स्वीकार कर ित्या। उपनयन के देहिक संस्कार में परिणत हो जाने का एक अन्य परिणाम यह भी हुआ कि मद्य-पान, पट्णण्ड-भक्षण आदि के द्वारा अग्रुद्ध हो जाने पर व्यक्ति के ित्र पुनः नये सिरे से उपनयन प्रहण करने का विधान किया गया। यह आग्रुत्ति इस तथ्य के बिख्कुल विख्द है कि वैदिक काल में वेदों की किसी नवीन शाला का अध्ययन आरम्भ करते समय विद्यार्थी नवीन यज्ञीपवीत प्रहण करता था। अपने मूल प्रयोजन से उपनयन के हास का सर्वाधिक घातक परिणाम यह हुआ कि वृद्धों का भी उपनयन किया जाने लगा। चौदहवीं शती के एक कन्नड अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण ने पीपल के चार वृद्धों का उपनयन संस्कार किया था।

# १४. मध्य-युग में उपनयन की आंशिक उपेक्षा

जब तक कि हिन्दुओं पर वैदिक संस्कृति का कठोर नियन्त्रण था, उस समय तक उपनयन की अनिवार्यता का नियमित रूप से पालन किया जाता रहा। किन्तु भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल में हिन्दू धर्म को गम्भीर आवात लगा। उनका धार्मिक जीवन सङ्कटपूर्ण हो गया और अनेक उच्च तथा समृद्ध चित्रय और वैश्य परिवार साधारण कृषकों की स्थिति को प्राप्त हो गये। यह मत प्रचलित हो गया कि कल्युग में चित्रय और वैश्य हैं ही नहीं। यद्यपि यह विचार व्यापक रूप से मान्य न हो सका, किन्तु अनेक प्रदेशों के अधिकांश चित्रयों तथा वैश्यों ने उपनयन संस्कार का स्थाग कर दिया। किन्तु उन्नीसवी शती से परम्परावादी तस्वों के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप वे पुनः उपनयन संस्कार सम्पन्न करने के विषयमें विशेष ध्यान देने लगे हैं।

<sup>(</sup>१) शङ्ख श्रौर लिखित, हरिहर द्वारा पा. मृ. स्. पर उद्धृत।

<sup>(</sup>२) शातातप श्रौर यम, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ५४५ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>३) एपिप्राफिया कर्नाटिका, ३. मलबल्ली श्रमिलेख, संख्या, २३।

<sup>(</sup>४) कलावायन्तयोः स्थितिः।

<sup>(</sup> ५ ) त्रार्यसमान त्रौर सनातनधर्म-समाज।

# १५. बालक को आचार्य के निकट कौन ले जाए ?

प्क अन्य विचारणीय प्रश्न था कि बालक को आचार्य के समीप कौन ले जाए। प्राचीन काल में ब्राह्मण-परिवारों में पिता पुत्र को पढ़ाता था। अतः इस समस्या पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु ब्राह्मणेतर बालक ब्राह्मण आचार्यों के समीप ले जाये जाते थे। इसके अतिरिक्त, जब शिक्षा विकसित हुई तथा अध्यापन-कला का विशेषीकरण हो गया तो ब्राह्मण बालक भी अध्ययन के लिए योग्य आचार्यों के निकट जाने लगे। अतः समुचित उपनयन के लिए आचार्य के निकट विद्यार्थी के ले जाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाने लगा। पितामह के मतानुसार पिता, पितामह, पितृष्य तथा ज्येष्ठ आता ही बालक के वैध संरक्षक थे, तथा पूर्व-पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर विद्यार्थी को आचार्य के निकट ले जाता था। उपर्युक्त सहज संरक्षकों के अभाव में समान वर्ण के किसी ज्येष्ठ सदस्य को भी बालक को आचार्य के निकट ले जाने को लिए कोई भी न होता अथवा कोई भी उसे आचार्य के समीप ले जाने की चिन्ता न करता तो बालक स्वयं उपनयन के लिए आचार्य के समीप लाता था।

## १६. आचार्य का चुनाव

आचार्य का चुनाव कुछ निश्चित सिद्धान्तों द्वारा प्रेरित होता था। यथा-सम्भव श्रेष्टतम आचार्य प्राप्त करने का यस्न किया जाता था, क्योंकि उपनयन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति तथा चरित्र-निर्माण था। यदि आचार्य स्वयं ही ज्ञान-सम्पन्न तथा उच्च चरित्र का व्यक्ति न होता, तो वह विद्यार्थी के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता था। 'जिसको अविद्वान् आचार्य उपनीत करता है, वह अन्यकार से अन्धकार में पुनः प्रवेश करता है। अतः कुळीन, विद्वान् तथा

<sup>(</sup>१) उदाहरणार्थ श्वेतकेतु का अध्यापन उसके पिता आक्णि ने किया था (छा.उ. ६. १) जृ. उ. ६. २. १; छा. उ. ४. ५. ५; मा. उ. १.२.१२।

<sup>(</sup>२) पितैनोपनयेत् पुत्रं तदभावे पितुः पिता । तदभावे पितुर्भाता तदभावे तु सोदरः ॥ पितामह

<sup>(</sup>३) झातयो गोत्राप्रजाः । बृद्धगर्ग

<sup>(</sup> ४ ) उपनिषदों में इस प्रकार के उदाहरण प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं।

२१ हि०

आरमसंयमी आचार्य की कामना करनी चाहिए<sup>9</sup>। श्रुतवान्, अभिजात, चरित्रवान तथा तपःपत ब्राह्मण को बालक का उपनयन करना चाहिएर ।' उपनेय न्यकि से यह अपेदा की जाती थी कि वह चरित्रहीन गुरु से अध्ययन न करे, क्योंकि मजा से सने हुए हाथ रुधिर से ग्रुढ़ नहीं हो सकते । 3 व्यास ऐसे व्यक्ति को गुरु पद के योग्य समझते हैं जो ब्राह्मण, वेदैकिनष्ट, कुछीन, श्रोत्रिय, श्रुचि तथा अपनी शास्ता के अध्ययन में आलस्यहीन हो । आचार्य की कतिएय अन्य विशेषताओं का वर्णन यम ने इस प्रकार किया है: 'आचार्य को सत्यवाक, धतिमान्, दच, प्राणिमात्र के प्रति द्यालु, आस्तिक, वैदिक स्वाध्याय में रत, शुचि, वेदाध्ययन से सम्पन्न, चरित्रवान्, जितेन्द्रिय, उत्साही होना चाहिए"।' जब उपनयन शिशा-संस्कार था, तो ये गुण अनिवार्य थे अथवा इनका आदर था। किन्तु जब उपनयन के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, तो उक्त गुणों की उपेचा भी की जा सकती थी। परवर्ती काल में उपनयन का प्रयोजन शिचा नहीं, उपचारमात्र रह गया था। आचार्य से उपनीत व्यक्ति के अध्यापन करने की आशा नहीं की जाती थी। उसका कार्य केवल वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के साथ संस्कार सम्पन्न करना था। अतः ऐसा करने में समर्थ किसी भी व्यक्ति से उपनयन संम्पन्न करने की प्रार्थमा की जा सकती थी। आजकल अनेक विषयों में आचार्य की पूर्णतः उपेशा कर दी जाती है। व्यय तथा शंहाटों से

<sup>(</sup>१) तमसो वा एष तमः प्रविशति यमविद्वानुपनयते । स्नादि वी. मि. सं. भा. १ पृ. ४०८ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) कुमारस्योपनयनं श्रुताभिजनयृत्तवान् । तपसा धूतनिःशेषपाप्मा कुर्याद् द्विजोत्तमः ॥ शौनक, वही

<sup>(</sup>३) न याजयेद् वृत्तिहीनं श्राणुयाच न तं गुरुम् । नहि मजाकरी दिग्धी रुधिरेण विशुध्यतः ॥ हारीत, वही

<sup>(</sup>४) वेदैकनिष्ठं घर्मक्षं कुलीनं श्रोन्नियं शुचिम् । स्वशास्त्रायामनालस्यं विष्ठं कर्तारमीप्सितम् ॥ व्यास, वही

<sup>(</sup>५) सत्यवाक् धृतिमान् दक्षः सर्वभूतदयापरः। आस्तिको वेदनिरतः शुचिराचार्य उच्यते॥ वेदाध्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान् विजितेन्द्रियः। दक्षोत्साही यथावृत्त जीवनेहस्तु वृत्तिमान्॥ यम, वही

बचने के लिए लोग किसी पवित्र स्थान पर चले जाते हैं तथा पञ्चोपवीत को हिरिद्रा से रँगे हुए जल में आई करके बालक के गले में डाल देते हैं। इसका कारण एक ओर तो संस्कार के वास्तविक प्रयोजन का घोर अज्ञान तथा दूसरी ओर आधुनिक जीवन की धर्म-निरपेच प्रवृत्ति है।

## १७. विधि-विधान तथा उनका महत्त्व

आरम्भ में उपनयन संस्कार अत्यन्त साधारण था। प्राचीन काल में, जब कि ब्राह्मण-कुलों में वेद का अध्ययन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तर्क क्रमबंद चलता था, पिता स्वयं ही गुरु का कार्य करता था। अतः निश्चय ही उसके साथ बर्ती जानेवाली औपचारिकताएँ स्वभावतः सीमित रहती थीं । पिता का अति प्राचीन आचार्यत्व उस पुराण कथा से भी सिद्ध होता है, जिसमें देवता, मनुष्य तथा दैश्यों द्वारा अपने सामान्य पिता प्रजापति के निर्देशन में ब्रह्मचर्य-जीवन स्यतीत करने का उन्नेख है। 3 उपनिषदों के युग में विद्यार्थियों के द्वारा अपने पिता से अध्ययन करने के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। र उपनिषदों में प्राप्त उपनयन के अनेक उदाहरणों से उसकी मीळिक सादगी प्रकट होती है। विद्यार्थी अपने हाथों में सिमधा छेकर, जो इस तथ्य की सुचक थीं कि वह उसका शिष्य बनने तथा उसकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत है, आचार्य के निकट जाता था। 3 उपनयन के कतिपय अन्य उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनमें ब्रह्मचारी की मौखिक प्रार्थना तथा आचार्य द्वारा उसकी स्वीकृति मात्र पर्यास थी। है किन्तु ये सादगी के इतस्ततः विकीण उदाहरण हैं। वैदिक काल के अन्त के पूर्व ही उपनयन संस्कार जटिल स्वरूप धारण करता जा रहा था। अथवंवेद-कालीन उपनयन में परवर्ती कर्मकाण्ड के अनेक अक् विकसित हो गये थे। यज्ञिय विस्तार के लिए प्रसिद्ध बाह्यण-काल्मिं उपनयन संस्कार विस्तृत हो चुका था और उसमें प्राप्त विवरण से उसका सांस्कारिक स्वरूप

<sup>(</sup>१) बृ. स. ५. २. १।

<sup>(</sup>२) बृ. उ. ६. २. १; छा. उ. ५. ३; ४. ५. ५; ५. ११. ७; मा. उ. १. २. १२।

<sup>(</sup>३) वही।

<sup>(</sup> ४ ) तुस्रनीय वाचा ह स्मैव पूर्व उपयन्ति । बृ. उ. ६. २ ७

स्पष्ट है। गृह्यस्त्र पूर्णतः विकसित विधि-विधानों का विशद वर्णन करते हैं। विकास-क्रम में अनेक अवैदिक तथा छौकिक तस्व भी इसमें समाविष्ट हो गये।

(अ) समय: संस्कार सम्पन्न करने के लिए कोई शुभ समय नियत कर लिया जाता था। साधारणतः उपनयन उस समय होता था, जब सूर्य उत्तरायण में रहता था। <sup>3</sup> किन्तु वैश्य बालकों के लिए दक्षिणायन भी विहित था। विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न ऋतुएँ निश्चित थीं। अ ब्राह्मण का उपनयन वसन्त में, चत्रिय का ग्रीष्म में, वैश्य का शरद् ऋतु में तथा रथकार का उपनयन वर्षा ऋतु में होता था। ये विभिन्न ऋतुएँ विभिन्न वर्णों के स्वभाव तथा व्यवसाय की प्रतीक थीं। वसन्त की समज्ञीतोष्णता ब्राह्मण के संतुष्ठित जीवन का प्रतीक थी। ग्रीष्म की उष्णता चित्रय की वीरता तथा उत्साह की प्रतिनिधि थी, जब कि प्राचीन भारत का व्यापारिक जीवन वर्षाऋतु के पश्चात् पुनः गतिशील होता था, जो वैश्य की समृद्धि तथा पृश्वर्य का सूचक था और वर्षा का शान्तकाल रथकार की सुविधा का द्योतक था। परवर्ती ज्योतिष-विषयक रचनाओं ने माघ से आषाइ पर्यन्त विभिन्न मासों के साथ भिन्न-भिन्न गुणों का योग कर दिया: 'जिस बालक का उपनयन माघ मास में किया जाता है वह समृद्ध होता है, जिसका उपनयन फाल्गुन मास में होता है वह बुद्धिमान् होता है, चैत्र में उपनीत होने पर वेदों में निष्णात तथा पारङ्गत होता है, वैशाख में उपनयन करने से समस्त सुख-भोगों से सम्पन्न, ज्येष्ठ में प्राज्ञ तथा श्रेष्ठ

<sup>(</sup>१) श. बा. ११. ५४।

<sup>(</sup>२) शां. गृ. स्. २. १; त्रा. गृ. स्. १. १९. ३. ५; पा. गृ. स्. २. २; गो. गृ. स्. २. १०; सा. गृ. स्. २. ४; ३. १; हि. गृ. स्. १. १; २. १८; ग्राप. गृ. स्. १०।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. सू. २. २; आ. गृ. सू. १. १९।

<sup>(</sup>४) दक्षिगो तु विशां कुर्यात्।

बृहस्पति, बी. मि. सं. भा. १, पृ. ३५४ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup> प्र ) वसन्ते ब्राह्मणसुपनयति श्रीष्मे राजन्यं शरिद वैश्यं वर्षासु रथकारमिति। बौ. गृ. सू. ११. प्र. ६।

और आषाइ में शत्रुओं का महान् विजयी तथा विख्यात महापण्डित होता है'।' संस्कार के छिए श्रुक्त पष्ट को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि वह किसी भी सामृहिक समारोह के छिये आनन्ददायी अवसर था तथा प्रकाश, ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना जाता था। अनध्याय, पर्व, अश्रुभ समय तथा प्राकृतिक असाधारणता अथवा कोप के दिन वर्जित थे।

(आ) आयोजनाएँ : संस्कार सम्पन्ध होने के पूर्व उपनयन के छिए एक मण्डप का निर्माण किया जाता था। र संस्कार के एक दिन पूर्व अनेक पौराणिक विधि-विधान किये जाते थे। सर्वाधिक ग्रुम देवता गणेश का आराधन तथा श्री, छक्मी, धात्री, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा और सरस्वती आदि अन्य देवियों का पूजन किया जाता था। उ उपनयन के पूर्व रात्रि को बालक के शरीर पर हस्दी के द्वव का छेप किया जाता और उसकी शिखा से एक चाँदी की अँगूठी बाँध दी जाती थी। इसके पश्चात् उसे सम्पूर्ण रात्रि पूर्ण मौन रहकर व्यतीत करनी होती थी। यह एक रहस्यपूर्ण विधि थी जो बालक को द्वितीय जन्म के छिए प्रस्तुत करती थी। पीत लेप गर्भ के वातावरण का दृश्य उपस्थित करता तथा पूर्ण मौन अवाक श्रूण का सूचक था।

(ह) सहमोज: दूसरे दिन प्रातः काल अन्तिम वार माता और पुत्र साथ-साथ मोजन करते थे। यह हिन्दू संस्कार में एक असाधारण विधि थी। डॉ॰ अक्तेकर के अनुसार यह बालक के अनियमित जीवन के अन्त का सूचक या तथा बालक को यह स्मरण कराता था कि अब वह दायिख-हीन शिशु नहीं रहा

<sup>(</sup>१) माघे मासि महाधनो धनपितः प्रज्ञायुतः फाल्युने
मेधावी भवित व्रतोपनयने चैत्रे च वेदान्वितः।
वैशाखे निखिलोपभोगसिहतो ज्येष्ठे विरिष्ठो बुधस्त्वाषाढे सुमहाविपक्षविजयो ख्यातो महापण्डितः॥

राजमार्तण्ड, वी. मि. सं. भा. १ पृ. ३५४ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>२) पश्चसु बहिःशालाया विवाहे चूडाकरणोपनयने केशान्ते सीमन्तोन्नयन इति । पा. गृ. सू. १. ४. २।

<sup>(</sup>३) यह परवर्ती विकास है जो गृह्यसूत्रों में उपलब्ध नहीं है।

<sup>(</sup>४) यह अनेक प्रदेशों में प्रचलित स्थानीय प्रथा है।

और अब से उसे व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना है । किन्तु वह माता और पुत्र की विदाई का मोज भी हो सकता है। यह एक दुःखकर तथा इद्यस्पर्शी कृत्व था। यह पुत्र के प्रति माता के गम्भीर स्नेष्ट का प्रतीक था। उपनयन के पश्चात् नियमतः माता उसके साथ मोजन नहीं कर सकती थी। इसकी कल्पना ने ही माता को अपनी अन्तिम स्नेहपूर्ण भावना व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। उक्त कृत्य के सूछ में दोनों कारणों का योगदाम रहा होगा। किन्तु कुछ अन्य कारण भी प्रतीत होते हैं, जिन्होंने इसे जन्म दिया। बालक अपनी माता के साथ देवल भोजन ही न कर सकता हो, ऐसी बात नहीं थी, वह दीर्घकाल के किए उससे प्रथक् होने भी जा रहा था। अतः माता का हृद्य इस अवसर पर स्वभावतः ही भारी हो जाता या तथा वालक के प्रति अपने रनेह की सर्वाधिक प्रभावकर व उच्चतम अभिन्वक्ति वह उसके साथ भोजन करके ही कर सकती थी। सम्भवतः वालक को प्रातःकाल भोजन कराने की एक न्यावहारिक आवश्यकता भी थी। संस्कार अत्यन्त दीर्घ था। अतः वह संस्कार के समय चुवा से पीक्त न हो, इसक्रिये उसे संस्कार आरम्भ होने के पूर्व ही भोजन करा दिया जाता या। माता के भोजन के पश्चात् अनेक बालकों को मोजन कराया जाता था। यह गुरुकुल के लिए बालकं की विदाई के अवसर पर उसके बाल-मित्रों तथा खेल के साथियों की विया हुआ भोज था।

विशेष स्पान : मोज के पश्चात् माता-पिता बालक को उस मण्डप में ले जाते थे जहाँ आहवनीय अग्नि प्रदीप्त रहता था। संस्कार का धर्मशास्त्रों में विहित प्रथम कृत्य बाह्यण-मोजन था, जो सदैव पुण्यकर माना जाता था, तथा इस अवसर पर विशेष स्प से वह ब्रह्मयज्ञ और ब्रह्मचर्य का प्रतीक था, जो उपनयन के पश्चात् विशार्थों का जीवन होने को था। तब बालक का मुण्डन होता था। यदि उसका चूडाकरण हो चुकता था तो साधारण रूप से ही नापित द्वारा उसका मुण्डन करा दिया जाता था। किन्तु कभी-कभी न्यय को बचाने के लिए धर्मशास्त्रों के अनुकूल न होने पर भी चूडाकरण संस्कार इस समय तक स्थित कर दिया जाता था तथा उपनयन होने के पूर्व सम्पन्न किया जाता था। मुण्डन के पश्चात् बालक को स्नान कराया जाता था। यह क्रिया प्रत्येक संस्कार मुण्डन के पश्चात् बालक को स्नान कराया जाता था। यह क्रिया प्रत्येक संस्कार

<sup>(</sup> १ ) एजुकेशन इन एंश्येन्ट इन्डिया, १. पृ. १९ ।

के जिए अनिवार्य थी। स्नान से संस्कार्य व्यक्ति के मन और देह दोनों ही खड़ हो जाते थे।

(उ) कौपीत : स्नान समाप्त होने पर बालक को अपने गुहा अङ्गों को हेंकने के छिए एक कीपीन दिया जाता था। बालक के मन में सामाजिक चेतना का उदय पहले ही हो चुका रहता था, किन्तु अब से उसे विशेष रूप से सामाजिक शिष्टाचार का पालन और अवनी गालीनता तथा आत्म-सम्मान का निर्वाह करना था। तब वारुक आचार्य के निकट जाता और ब्रह्मचारी होने की अपनी इच्छा व्यक्त करता था : 'मैं वहाँ ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ। मैं ब्रह्मचारी वनुँगा । ' उसकी प्रार्थना स्वीकार कर आचार्य उसे इस मन्त्र के लाय वस्त देता था: 'जिस प्रकार बृहस्पति ने इन्द्र को असृतस्य का वस्त्र दिया. उसी प्रकार में दीर्वायुष्य, दीर्घजीवन, शक्ति तथा तेज और ऐश्वर्य के लिए यह वस तुरो देता हूँ ।' हिन्दुओं की शिष्टाचार-विषयक धारणा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में समबेत होने पर शरीर का ऊपरी भाग वस्त्र से आवृत रहवा चाहिए। अतः उपनयन के अवसर पर भावी विधार्थी को उत्तरीय दिया जाता था, क्योंकि इस समय से उसका वास्तविक धार्मिक जीवन आरंभ होता था। प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि मूछतः इस अवसर पर दिया जानेवाळा उत्तरीय स्वाचर्म होता था । गोपथ बाह्मण से विद्ति होता है कि मृगचर्म आध्यात्मिक तथा बौद्धिक सर्वोच्चता का प्रतीक था<sup>3</sup>। इसके धारण के माध्यम से ब्रह्मचारी को अनवरत रूप से यह स्मरण कराया जाता था कि उसे आदर्श चरित्रवान् तथा गम्भीर विद्वान् बनना है। आर्यों के प्राचीन पशुपालक जीवन में सृग-चर्म एक आवश्यकता थी। इसकी अज्ञात प्राचीनता ने इसे पवित्रता प्रदान की तथा कालकम से यह धार्मिक विलास के रूप में परिणत हो गया । किन्तु इसका व्यवहार विस्तर तक ही सीमित था । जब आर्य क्रुपक हो गये तथा कातने और बुनने की कला अस्तित्व में आई, तो विद्यार्थीं को कपास का वस्त्र दिया जाने लगा। आपस्तम्य तथा बौधायन गृह्यस्त्रों के अनुसार वस्नलण्ड ब्रह्मचारी के घर पर संस्कार के ठीक पूर्व

<sup>(</sup>१) पा. गृ. स्. २, ३, ९।

<sup>(</sup>२) वही. २. २. १०।

<sup>(</sup>३) गी. ब्रा. १. २. १-८।

कात कर बुना जाता था । गृह्यसूत्र विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न पदार्थों से निर्मित वस्त्रों का विधान करते हैं। ब्राह्मण का वस्त्र शण से निर्मित, चित्रय का चौम तथा वैश्य का कुतप अथवा कुश-निर्मित होना चाहिए । किन्तु वैकिएपक रूप से अविकृत कार्पास-वस्त्र सभी वर्णों के लिए विहित था । प्राचीन काल में विशुद्ध धार्मिक कारणों से खेत तथा अ-प्रसालित वस्त्र दिये जाते थे, जो निस्सन्देह जीवन की पवित्रता तथा श्रुचिता के प्रतीक थे । किन्तु आगे चलकर धार्मिक उद्देश्य पर व्यावहारिक भाव ने विजय प्राप्त कर लिया, यद्यपि अभी भी यह प्रतीकारमकता से संयुक्त रहा । ब्राह्मण के वस्त्र काषाय, चित्रय के माजिष्ठ तथा वैश्य के हारिद्ध होने चाहिएँ । वस्त्र रँग दिये जाते थे जितसे वे अतिशीन्न ही मलिन न हो जाएँ । किन्तु शुक्रं वस्त्रों के प्रति गहरी इचि पूर्णतः नष्ट न हो सकी और अनेक स्मृतियों का मत है कि ब्रह्मचारी के वस्त्रों का रंग खेत होना चाहिएँ । सम्प्रति उपर्युक्त भेद जुप्त हो चुके हैं तथा सभी द्विजातियों को हरिद्रा में रँगे हुए वस्त्र दिये जाते हैं।

(ऊ) मेखला : इसके पश्चात् आचार्य बालक की किट के चारों ओर इस मन्त्र के साथ मेखला बाँध देता था : 'दुरित (पाप) को दूर रखती हुई, शोधक की भाँ ति मनुष्यों को शुद्ध करती हुई, श्वास तथा प्रश्वास की शक्ति से स्वयं को आवृत करती हुई, शक्ति के साथ, भगिनी मेखला मेरे निकट आई हैं ।'

प्रचेता, वी. मि. सं. भा. १; पृ. ४ १० पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>१) वासः सद्यः कृत्तोतम् । बौ. गृ. स्. २.५.११; श्राप.गृ.सू. ११.१६।

<sup>(</sup>२) शाणक्षौमचीरकुतपा। गौ. ध. स्. १. १७. १८।

<sup>(</sup>३) सर्वेषां कार्पासं वाजविकृतम् । वही. ।

<sup>(</sup>४) ब्रहतेन वाससा संबीतमिति। श्रा. गृ. सू. १. १९. १०। ईषद्धौतं नवश्वेतं सदशं यज्ञ धारितम्। श्रहतं तद्विजानीयात् सर्वकर्मसु पावनम्॥

<sup>(</sup> ५ ) यदि वासांसि वसीरन् रक्तानि वसीरन् काषायं ब्राह्मणी माजिष्ठं क्षत्रियो हारिद्रं वैश्य इति । आ. ए. सू. १. १९, १० ।

<sup>(</sup> ६ ) सर्वे वै धारयेच्छुक्लं वासस्तत् परिधानकम् ।

मनु, वी. मि. सं. मा. १. पृ. ४१०।

<sup>(</sup>७) पा. गृ. सू. २. २. ११।

अथवा 'सुसजित, सुन्दर वेश-भूषा से अलंकृत युवक यहाँ आता है। वह उत्पन्न होने पर गौरवज्ञाली होता है। मेथावी ऋषि उसकी प्रशंसा करते हैं; धार्सिक महास्मा, जिनका मन ईश्वर की आराधना में तत्पर रहता है, उसकी सराहना करते हैं।' यदा-कदा बिना किसी मन्त्र का उच्चारण किये भी मेखला पहना दी जाती थी<sup>9</sup>। मेखला का निर्माण मूलतः कौपीन की सहायता के छिए हुआ था। किन्तु आगे चलकर इसके साथ भी धार्मिक प्रतीकारमकता का योग हो गया। यह तिहरे सूत्र से बनाई जाती थी, जो इसका प्रतीक था कि ब्रह्मचारी सर्वदा तीन वेदों से आवृत हैं । मेखला ब्रह्मचारी को यह भी सुचित करती थी कि 'वह अद्धा की तप से उत्पन्न दुहिता, ऋषियों की भगिनी तथा भूतकृता (जीवों का कल्याण करनेवाली) है। वह उसके ऋत (जत) के गोपन में समर्थ है तथा दुष्प्रभावों से वह उसकी रचा करेगी<sup>3</sup>।' उत्तरीय के समान ही मेखला भी भिन्न-भिन्न वर्णों के लिए भिन्न पदार्थों से निर्मित होती थी। एक वर्ण के छिए भी शाखा-भेद से अनेक विकल्पों की अनुमित प्राप्त थी। जासण की मेखला मूंज की, चत्रिय की धनुष की प्रत्यक्वा की तथा वैश्य की उन की होनी चाहिए। यह समान, चिकनी तथा देखने में सुन्दर होनी चाहिए। आजकल इसका व्यवहार बहुत थोड़े काल के लिए होता है तथा उपनयन के तरकाल पश्चात् इसका स्थान कपास की मेखला ग्रहण कर लेती है।

(प्) यज्ञोपवीत : मेखला धारण करने के पश्चात् ब्रह्मचारी को उपवीत सूत्र दिया जाता था, जो परवर्ती लेखकों के अनुसार उपनयन संस्कार का सबसे महस्वपूर्ण अङ्ग है। यह विदित है कि कर्मकाण्ड साहित्य के अति प्राचीन लेखकों को यह अज्ञात था। किसी भी गृह्मसूत्र में उपवीत सूत्र धारण करने

<sup>(</sup>१) वही. २. २. १२-१३।

<sup>(</sup>२) वेदश्रयेणावृतोऽहमिति मन्येत स द्विजः। श्राश्वलायन, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ४३२ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>३) श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां भूतकृता वभूव । श्र. वे. ६. १३३. ४।

ऋतस्य गोप्त्री तपसश्चरित्री झती रक्षः सहमाताः श्वरातीः । सा मा समन्तमभिपर्येहि भद्रे धतरिस्ते सुभगे मा रिषाम ॥ वा.गृ.सू.५।

का विधान नहीं है। प्रतीत होता है कि बालक को दिये जानेवाले उत्तरीय का ही वह पूर्वरूप था, जिससे उपवीत सूत्र का जन्म हुआ, यद्यपि परवर्ती आचारों की रचनाओं में पूर्वरूप ( यज्ञिय प्रयोजन के लिए नहीं ) तथा उसकी अनुकृति होनों ही सुरिचत हैं। उपवीत सूत्र का नाम 'यज्ञोपवीत' स्वयं ही अपने मौलिक स्वरूप की ओर संकेत करता हैं।

धर्मशास्त्रों के नियमानुसार ब्राह्मण को कपास का, चित्रय को सन का तथा वैश्य को भेड़ के ऊन का उपवीत धारण करना चाहिए? । किन्तु समस्त वणों के छिए कपास का यज्ञोपवीत विकरप के रूप में विहित है । प्रतीत होता है कि इसका कारण कपास का सूत्र प्राप्त करने में सरछता ही थी। उपवीत विभिन्न वणों के अनुसार भिन्न-भिन्न रंग का होता था। ब्राह्मण श्वेत उपवीत धारण करता था, चित्रय छाछ तथा वैश्य पीछा। यह कहा जाता है कि रंग का यह भेद उपर्युक्त वणों के मन के रंग का चोतक था। किन्तु कुछ समय पश्चात् इस भेद को दूर कर दिया गया और आधुनिक काछ में वैश्य-वर्ण का पीछा रंग ही व्यापक रूप से प्रहण कर छिया गया है।

उपवीत को ब्राह्मण-कुमारी कातती है और ब्राह्मण द्वारा उसमें प्रनिथ दी जाती है। उपवीत धारण करने वाले व्यक्ति के पूर्वजों के प्रवरों की संख्या के अनुसार प्रनिथयां दी जाती हैं। उपवीत की रचना प्रतीकात्मकता तथा अर्थ से पूर्ण है। इसकी लग्बाई एक मनुष्य की चार अंगुलियों की चौड़ाई की ९६ गुनी होती है, जो उसकी ऊँचाई के बरावर है। चार अंगुलियों उन चार अवस्थाओं की प्रतिनिधि हैं, जिनका अनुभव मनुष्य की आत्मा समय-समय पर करती है। वे हैं जागृति, स्वष्न, सुषुप्ति तथा तुरीया। उपवीत के प्रत्येक सूत्र के तीन धागे भी प्रतीकात्मक हैं। वे सख, रजस् तथा तमस् का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे सम्पूर्ण विश्व विकसित हुआ है। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि

<sup>(</sup>१) तुलना डॉ. श्र. स. श्रल्तेकर, एजुकेशन इन एंश्येन्ट इन्डिया, परिशिष्ट ए।

<sup>(</sup>२) कार्पासमुपनीतं स्याद् विप्रस्योर्ध्वं वृतं त्रिवृत् । शाणस्त्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकस्त्रजम् ॥ म. स्मृ. २. ४४ ।

<sup>(</sup>३) कार्पासच्चोपवीतं सर्वेषाम्। पैठीनसि, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ४१५ पर उद्धृत।

स्त्र का दुहरा भाग उपर की ओर रहे। इसका प्रयोजन यह था कि मनुष्य में सख गुण की प्रधानता रहे और इस प्रकार उसका आत्मिक कल्याण हो सके। तीन स्त्र उसके धारण करने वाले को यह स्मरण कराते हैं कि उसे ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण तथा देव-ऋण से उऋण होना है। तीनों स्त्र एक प्रन्थि हारा परस्पर बांध दिये जाते हैं, जो ब्रह्मप्रन्थि कहलाती है तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, कुल-विशेष के विविध प्रवर्शे को स्वित करने के लिए अतिरिक्त प्रन्थियाँ भी दी जाती हैं।

ब्रह्मचारी को बज्ञोपवीत धारण कराते हुए आचार्य उपयुक्त मन्त्र का उच्चारण करता था, जिसमें बालक के आयुष्य, बल तथा तेज के लिए प्रार्थना की गई है। इस बीच बालक सूर्य की ओर देखता रहता था। ब्रह्मचारी केवल एक ही उपवीत धारण कर सकता है। गृहस्थ को दो उपवीत धारण करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, एक स्वयं के लिए और दूसरा अपनी पत्नो के लिए। विभिन्न अवसरों पर यज्ञोपवीत धारण करने के विभिन्न प्रकार हैं। कोई ग्रुम कृत्य सम्पन्न करते समय व्यक्ति को उपवीती होना चाहिए, अर्थात् यज्ञोपवीत बायं कन्धे से लटकता रहना चाहिए। किसी अश्रुम कृत्य करते समय यज्ञोपवीत प्राचीनावीत प्रकार से धारण करना चाहिए। प्राचीनावीत वह प्रकार है जिसमें उपवीत-सूत्र दाहिने कन्धे से लटकता रहता है। जब उपवीत सूत्र माला के समान गले में पड़ा रहता है, तो उसे धारण करने वाला निवीती कहलाता है। समान गले में पड़ा रहता है, तो उसे धारण करने वाला निवीती कहलाता है।

(ऐ) अजिन: इसके पश्चात् ब्रह्मचारी को अजिन दिया जाता था। अजिन शब्द का अर्थ सृग<sup>3</sup> अथवा बकरे आदि पशुओं के चर्म से है। प्राचीन काल में पशुओं के चर्म का वस्त्र के रूप में प्रयोग 'अजिन-वासिन्'' इस विशेषण से स्चित होता है, तथा चर्मकारों के ब्यापार का उन्नेख मिलता है। मस्द्-गण

<sup>(</sup> १ ) यज्ञोपनीतं परमं पिनत्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् । श्रायुष्यमग्रं प्रतिमुख शुभ्रं यज्ञोपनीतं बलमस्तु तेजः ॥

पा. गृ. सू. २. २. १३

<sup>(</sup>२) एक परिशिष्ट, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ४२३ पर उद्घृत ।

<sup>(</sup>३) ऋ. वे. ५. २१. ७। (४) श. ब्रा. ५. २. १. २१।

<sup>(</sup> ४ ) वहो. ३. ९. १. १२। (६) वाजसनेय संहिता, ३०. १४।

मी मुगचर्म धारण करने के लिए प्रसिद्ध थे। 9 ऋग्वेद के दुशम मण्डल से ज्ञात होता है कि उस काल में भी आरण्यक तपस्वी चर्म धारण करते थे। पहले पहल अजिन का व्यवहार उत्तरीय के रूप में किया जाता था। किन्तु आगे चलकर इसका स्थान कपास के वस्त द्वारा प्रहण कर छिये जाने पर, इसका **ज्यवहार आसन के छिए होने छगा । प्राचीन काछ में देश दनों से आवृत था** तथा अजिन युद्धर मात्रा में उपकव्य । किन्तु जब जंगल साफ कर दिये गये तो अजिन दुर्लभ हो गया और उसका स्थान कम्बल को दिया गया।<sup>3</sup> प्राचीन परम्परा का सर्वथा खाग नहीं किया गया, यद्यपि अजिन सूत्रों तक ही सीमित रह गये, जिनका स्थान अब उपनयन संस्कार के अवसर पर दिये जाने वाछे यज्ञोपवीत के तीन सूत्रों ने प्रहण कर लिया है। विभिन्न वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अजिन विहित थे। पारस्कर गृह्यसूत्र में कहा गया है: 'ब्राह्मण का उत्तरीय कृष्ण सृगचर्म होना चाहिए, राजन्य का उत्तरीय उस सृग के चर्म का होना चाहिए, जिसके चर्म पर छोटी-छोटी बुंदकी हों, और वैश्य का वकरे अथवा गो-चर्म का, अथवा यदि उपरि-विहित प्रकार के उत्तरीय उपलब्ध न हो सकें तो सभी को गो-चर्म भारण करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र के समस्त प्रकारों में उसका स्थान सर्वप्रथम है ।' गो-चर्म सरखता से प्राप्त हो जाता था, अत-पुत्र यह साधारण विकल्प सभी वर्णों के छिए विहित था। विष्णु के अनुसार वैदिक ब्रह्मचारी व्याघ्र-चर्म भी धारण करते थे। किन्तु यह एक अपवाद ही था। आदिम काल के वन्य जीवन में अजिन की न्यावहारिक उपयोगिता थी। क्योंकि संन्यासी तथा तपस्वी भी इसका व्यवहार करते थे, अतः इसे धार्मिक सहस्व प्राप्त होने लगा । जब यह संस्कार के साथ सम्बद्ध हो गया, तो धर्मशास्त्र-प्रणेताओं ने उसे प्रतीकात्मकता प्रदान की । गोपथ-ब्राह्मण कहता है कि सुन्दर मृगचमं वर्चस्व तथा बौद्धिक और आध्यारिमक सर्वोच्चता का प्रतीक है।

<sup>(</sup>१) ऋ. वे. १. १६६. १०। (२) वही. १०. १३६. २।

<sup>(</sup>३) सार्ववर्णिकः कम्बलक्ष । आप. ध. स्. १।

<sup>(</sup>४) पा. य. सू. २. ५. २।

<sup>(</sup> प्र ) मार्गवैयाघ्रवास्तानि चर्माणि । विष्णु, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ४१३ पर उद्द्र्श्त ।

<sup>(</sup>६) पूर्वपृष्ठ, १८. पाद टिप्पणी, ११।

इसे घारण करते समय ब्रह्मचारी यह अनुभव करे कि उसे आध्यात्मिक तथा बौद्धिक दृष्टि से ऋषि का पद प्राप्त करना है।

( ओ ) दण्ड : आचार्य विद्यार्थी को एक दण्ड भी देता था, जिसे वह इस वचन के साथ स्वीकार करता था : 'मेरा दण्ड, जो युक्त वायुमण्डल में भूमि पर गिर गया, मैं दीर्घायुष्य, वर्चस्व तथा शुचिता के लिए उसे पुनः प्रहण करता हूँ।' कतिपय आचार्यों के अनुसार ब्रह्मचारी को दण्ड उस मन्त्र के साथ प्रहण करना चाहिए, जिसका उच्चारण दीर्घ-सत्र के आरम्भ में दण्ड प्रहण करते हुए किया जाता था। <sup>२</sup> मानव-गृह्मसूत्र में कहा गया है कि वस्तुतः ब्रह्मचारी विद्या के सुदीर्घमार्ग का एक यात्री है। उ दण्ड यात्री का प्रतीक था तथा उसे स्वीकार करते समय ब्रह्मचारी यह प्रार्थना करता था कि वह अपना दीर्वजीवन तथा दुर्गम थात्रा सुरचित रूप से समाप्त कर सके। हैं किन्तु एक छेखक के मतानुसार दण्ड प्रहरी का प्रतीक था।" ब्रह्मचारी को दण्ड प्रदान कर वेदों की रचाका कर्तव्य उसे सौंप दिया जाता था। कतिपय आचार्यों के अनुसार दण्ड का प्रयोजन केवल मानवीय शत्रुओं से ही नहीं, भूत-प्रेतों तथा दुष्ट शक्तियों से भी विद्यार्थी की रचा करना था। <sup>8</sup> याज्ञवल्क्य स्मृति ( १. २९ ) पर अपरार्क लिखते हैं कि दृण्ड का एक अन्य प्रयोजन विद्यार्थी को समिधा एकत्र करने अथवा गुरु की गाय आदि चराने के छिए वन में जाते समय अथवा अन्धकार में यात्रा के समय आस्म-विश्वासी तथा आस्म-निर्भर बनाना भी था।

दृण्ड का प्रकार विद्यार्थी के वर्ण के आधार पर नियत था। ब्राह्मण का दृण्ड प्रकाश का होता था, चत्रिय का उदुम्बर (गूलर) तथा वैश्य (बेल) का बिरुव का होता था<sup>9</sup>। किन्तु विकल्प मान्य थे जो प्रादेशिक प्रथाओं और स्थान-विशेषकी

हरिहर द्वारा पा. मृ. सू. २. २. १४ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. २. २. १४।

<sup>(</sup>२) दीर्घसत्रं वा एष उपैति यो ब्रह्मचर्यमुपैति।

<sup>(</sup>३) मा. गृ. सू. १. २२. ११।

<sup>(</sup>४) तुलना डॉ. श्र. स. श्रल्तेकर, एजुकेशन इन एंश्येन्ट इन्डिया, श्रध्याय १. २५, २६।

<sup>(</sup>४) वा. ए. सू. ६। (६) पा. ए. सू. २. ६. २६।

<sup>(</sup>७ 'श्रा. यु. सू. १. १९. १०।

सुविधा पर आधारित थे। दण्ड के काष्ठ का विशेष महस्त न होने के कारण समस्त वर्ण सभी प्रकार के दण्ड का व्यवहार कर सकते थे<sup>9</sup>। परन्तु कतिपय लेखक दण्ड को केवल यज्ञिय वृत्त के काष्ठ तक सीमित कर देते हैं?। दण्ड की लम्बाई भी विद्यार्थी के वर्ण के अनुसार नियत थी। 'ब्राह्मण का दण्ड उसके केशों को और इत्रिय का दण्ड ठलाट को स्पर्श करता था तथा वैश्य का दण्ड उसकी नासिका जितना ऊँचा होता था3। वसिष्ठ इसके ठीक विपरीत विधान करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उक्त विभेद का वर्ण-भेद के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का यथार्थ महस्व नहीं थां । दुण्ड की सुरुचिपूर्णता तथा सुन्दरता का भी ध्यान रखा जाता था। गौतम और पैठिनसि के अनुसार दण्ड अपीडित, अविच्छिन्न तथा त्वचासहित होना चाहिए"। मनु का मत है कि दण्ड ऋजु, अवण, सौम्यदर्शन, अनुद्वेगकर तथा अग्नि आदि से न जला हुआ होना चाहिए<sup>ड</sup>। आजकल भी कुछ विषयों में इन समस्त नियमों का पालन किया जाता है, किन्तु अधिकांश में नितांत औपचारिक तथा नाममात्र का दण्ड विद्यार्थी को दिया जाता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक काल में दण्ड की कोई ब्यावहारिक उपयोगिता नहीं रही है, क्योंकि उपनीत बालक से अपने घर के बाहर वन्य गुरुकुलों अथवा आश्रमी को जाने की अपेचा ही नहीं की जाती।

(औ) प्रतीकात्मक कृत्य: प्राचीनकाल में विद्यार्थ-जीवन की आवश्यकताओं से बालक के पूर्णतः मुसज्जित होने पर, आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी को अपने संरचण में लेने के पूर्व कतिपय प्रतीकात्मक कृत्य सम्पन्न किये जाते थे। उनमें से प्रथम कृत्य इस प्रकार था। आचार्य अपनी वाँधी हुई अअलि में जल लेकर उसे विद्यार्थी की वाँधी हुई अअलि में एक मन्त्र के साथ छोड़ देता था। यह

<sup>(</sup>१) सर्वे वा सर्वेषाम्। पा. गृ. सू. २. ५. २८।

<sup>(</sup>२) यज्ञियो वा सर्वेषाम् । गौ. ध. सू ।

<sup>(</sup>३) आ. गृ. सू. १. १९. १०।

<sup>(</sup>४) व. ध. सू. वी. मि. सं. मा. १. पृ. ४३६ पर उद्धत।

<sup>(</sup> ५ ) त्र्रापोडिता यूपवक्तास्सल्का इति । गौ. ध. सू. ।

<sup>(</sup>६) ऋजनस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः । श्रनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निद्धिताः ॥ म. स्मृ. २. ४७ ।

शुचित्व का प्रतीक था । नियमित रूप से विधिवत् गायत्री मन्त्र के अध्ययन के पूर्व विद्यार्थी के लिए शुचिता प्राप्त करना आवश्यक था । आश्वलायन लिखते हैं: 'मन्त्रों का उच्चारण कर आचार्य ब्रह्मचारी की अञ्जलि में जल छोड़ता है, जिससे सावित्री-मन्त्र को प्रहण करने के लिए वह शुचि व प्रस्तुत हो जावे ।' इसके पश्चात् एक अन्य उपयुक्त मन्त्र के साथ आचार्य विद्यार्थी को सूर्य का दर्शन कराता था । विद्यार्थी का जीवन एक पूर्ण अनुशासन था, जिसके सूचमतम विषय भी नियम में आबद्ध थे । सूर्य उस ईश्वरीय नियम का प्रतिनिधि है, जो सम्पूर्ण विश्व का नियमन करता है । विद्यार्थी सूर्य से अपने कर्तव्य तथा अनुशासन के अविचलित रूप से पालनकी शिषा प्रहण करता था । आश्वलायन पुनः लिखते हैं: 'सूर्य सभी कर्मों का साची है; वह समस्त वतों, काल, क्रिया तथा गुणों का ईश्वर है; अतः उसका विधिवत् तर्पण करना चाहिए"।'

(अं) हृद्य-स्पर्श: इसके पश्चात् आचार्य शिष्य के दाहिने कन्धे की ओर पहुँच कर 'में अपने व्रत में तेरा हृद्य धारण करता हूँ, तेरा चित्त मेरे चित्त का अनुगामी हो" आदि शब्दों के साथ उसके हृद्य का स्पर्श करता था। इसी मन्त्र का उच्चारण विवाह संस्कार के अवसर पर भी किया जाता है। अन्तर केवळ देवता का है; उपनयन में प्रयुक्त मन्त्र का देवता वृहस्पति है और विवाह में विनियुक्त मन्त्र का प्रजापति। 'स्तुतियों के ईश्वर' अथवा 'विद्या के अधिदेवता से आचार्य और शिष्य के हृद्य को संयुक्त करने की प्रार्थना की जाती थी। इस प्रार्थना का प्रयोजन इस तथ्य पर बळ देना था कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच औपचारिक व कृत्रिम नहीं, अपितु यथार्थ व पवित्र सम्बन्ध है। इस तथ्य की अनुभृति आवश्यक थी। विद्यार्थी तथा आचार्य के बीच पूर्ण ऐकमस्य,

श्राक्षलायनाचार्य, वी. मि. सं. भा. १, पृ. ४२६ पर उद्घृत ।

<sup>(</sup>१) शुचित्वसिद्धये तस्य सावित्रीप्रहणो गुरुः । त्रभिमन्त्र्य यथावारि सिन्नत्येव तदञ्जली ॥

<sup>(</sup>२) वही।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. सू. २. २. १७।

<sup>(</sup>४) कर्मसाक्षिणमादित्यं तर्पयेत्तं यथोक्तवत् । सर्वव्रतानां भगवान सूर्योऽधिपतिरीश्वरः ॥

<sup>(</sup> ५ ) मम वते ते इदयं द्धामि त्रादि । पा. गृ. सू. २. २. १८ ।

गम्भीर सहानुभृति तथा हार्दिक सम्बन्ध व आदान-प्रदान के विना शिचा की प्रगति सम्भव ही न थी।

- (अः) अश्मारोहण: तब बहाचारी से 'इस अरमा पर आरूढ हो, तू इसी के समान स्थिर हो। तू शत्रुओं को पदाकान्त करः उनको पराजित करं ' इन शब्दों में अश्म या प्रस्तर-लण्ड पर आरूढ होने के लिए कहा जाता था। मानवगृद्धसूत्र के अनुसार अश्मारोहण के माध्यम से विद्यार्थी से अपने स्वाध्याय में दढ व स्थिर होने के लिए कहा जाता था। किन्तु मारद्वाज गृद्धसूत्र के अनुसार प्रस्तरलण्ड वल का प्रतीक था। अश्मारोहण का प्रयोजन विद्यार्थी को शरीर व चरित्र में दढ व सबल बनाना था। प्रस्तर-लण्ड विद्यार्थी को बह सद्युपदेश देता था कि इढ़-निश्चयता तथा चरित्र-बल सफल विद्यार्थी जीवन की सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।
- (क) आचार्य द्वारा विद्यार्थी का स्वीकरण: अब आचार्य द्वारा विद्यार्थी की वास्तविक स्वीकृति का कृत्य आरम्भ होता या। अआचार्य ब्रह्मचारी का दाहिना हाथ प्रहण कर उसका नाम पड़ता था। बाठक उत्तर देता था: 'श्रीमन्, मेरा नाम अमुक है।' आचार्य उससे पुनः प्रश्न करता था कि वह किसका विद्यार्थी है। वह उत्तर देता था, 'आपका'। आचार्य उसके उत्तर का संशोधन करते हुए कहता था: 'तू इन्द्र का ब्रह्मचारी है; अग्नि तेरा आचार्य है, मैं तेरा आचार्य इं ।' इस प्रकार आचार्य अध्यापन तथा रचा के लिए विद्यार्थी को अपने संरचण में ग्रहण करता था। किन्तु यह विचार करके कि वह सर्वन्यापक तथा सर्वश्विक्तमान् नहीं है, वह उसे देवताओं तथा सम्पूर्ण प्राणियों को रचा के लिए सौंप देता था, जिनसे प्रत्येक स्थान पर उसकी सुरचा के लिए प्रार्थना की जाती थी: 'मैं तुझे प्रजापित के संरचण में देता हूँ। तुझे मैं सविता के संरचण में देता हूँ। स्वित से रचा के लिए मैं तुझे अखिल भूतों के संरचण में देता हूँ। ।

(स) आदेश: अप्नि की एक प्रदक्षिणा और उसमें आहुति देने के पश्चात् ब्रह्मचारी को स्वीकार करता हुआ आचार्य उसे निम्निलिखित आदेश करताथा: 'तू

<sup>(</sup>१) मा. गृ. सू. १. २२. १०। (२) वही. १. २२. १२।

<sup>(</sup>३) भा. गृ. सू. १.८। (४) पा. गृ. सू. २.२. १९-२२।

<sup>(</sup> प्र ) वहीं, २, २, २३।

ब्रह्मचारी है, जल ग्रहण कर दिन में शयन न कर, वाक्संयम कर। अग्नि में समिधा का आधान कर, जल ग्रहण कर ।' यह शिक्षा शतपथ-ब्राह्मण के समान प्राचीन ग्रन्थ में भी मिलती है, जहाँ उक्त उपदेश के अतिरिक्त उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है: 'जल से आचमन कर। जल का आशय अमृत से है: इस प्रकार आचार्य ब्रह्मचारी से अमृत का पान करने को कहता है: तू अपना कम कर; कम का अभिप्राय है तेज और उत्साह; इस प्रकार वह उससे अपने उत्साह तथा शक्ति के प्रयोग के लिए कहता है। समिधा का आधान कर: तू अपने मन को अग्नि से प्रकाशित कर। यहाँ उसका आशय वर्चस्व तथा तेज से है। शयन न कर। इसका अर्थ है तेरी मृत्यु न हो आदि।' यह उपदेश व्यावहारिक परामर्श के साथ ही प्रतीकारमकता से भी पूर्ण था।

(ख) सावित्री-मन्त्र : अब विद्यार्थी को पवित्रतम सावित्री-मन्त्र का उपदेश किया जाता था। उविद् वालक में उसे उस दिन समझने की योग्यता न होती, तो इसका उपदेश एक वर्ष, छः मास, चौबीस दिन, बारह दिन अथवा तीन दिन के पश्चात् किया जा सकता था। वालक के मुख की ओर देखता हुआ आचार्य सावित्री मन्त्र का उच्चारण करता था, जो इस प्रकार है : 'हम सविता के वरेण्य (वरण करने योग्य : उत्तम) भर्ग अथवा तेज को धारण करते हैं। वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करेण।' मन्त्र के प्रत्येक पाद का, उसके पश्चात् प्रत्येक चरण का और अन्त में सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण किया जाता था। ब्राह्मण के लिए आचार्य सावित्री का उपदेश गायत्री छन्द में, राजन्य के लिए त्रिष्टुप् छन्द में तथा बैरय के लिए जगती छन्द में अथवा सभी वर्णों के लिए गायत्री छन्द में ही करता था। समप्रित अन्तिम विकल्प ही ब्यापक रूप से प्रचलित है। सावित्री मन्त्र का उपदेश बालक के द्वितीय जन्म का स्चक था, क्योंकि आचार्य बालक का पितृस्थानीय और सावित्री मानृस्थानीय मनी जाती थी। अति प्राचीन काल में

<sup>(</sup>१) ब्रह्मचार्यस्यपोशान कर्म क्रुरु मा दिवा सुषुप्था वाचं यच्छ सिमध-माधेह्यपोशानेति । वही, २. ३. २। (२) ११. ५. ४।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. सू. २. ३. ३; शां. गृ. सू. १. २१. ५। (४) वही।

<sup>(</sup> ५ ) तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

<sup>(</sup>६) तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते । म. स्मृ. २. १७०। २३ हि॰

तो यह समझा जाता था कि आचार्य स्वयं बालक की गर्भ में धारण करता है : 'शिष्य पर अपना दाहिना हाथ रखने से आचार्य उसका गर्भी हो जाता है। वृतीय रात्रि में वह सावित्री-सहित बाह्मण के रूप में जन्म ग्रहण करता है ।' यह प्रार्थना साधारण किन्तु अर्थपूर्ण थी। विद्यार्थियों के लिए, जिनका प्राथमिक कर्तन्य अपनी बुद्धि को विकसित तथा प्रेरित करना था, सावित्री-भावना नितान्त

उपयुक्त थी।

(ग) आहवनीय अग्नि: गायत्री-मन्त्र के उपदेश के पश्चात् यज्ञिय अग्नि को प्रथम बार प्रदीस करने तथा उसमें आहुति डालने का कृत्य किया जाताथा। इस अवसर पर उच्चारित मन्त्र शैंचणिक दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण थे। विद्यार्थी अपने हाथ से अग्नि के चारों ओर की भूमि को इस मंत्र से साथ स्वच्छ करता था : 'हे दीप्तिमान् अग्ने, मुझे दीप्तिमान् कर । हे दीप्तिमान् अग्नि, जिस प्रकार तू दीसिमान् है, वही दीसि मुझे भी प्रदान कर । जिस प्रकार तू देवताओं के लिए यज्ञ की निधि का रचक है, उसी प्रकार मुझे भी मनुष्यों के िछए वेदों की निधि का रचक वनने की जमता प्रदान कर<sup>3</sup>।' तब वह निम्न-लिखित प्रार्थना के साथ अग्नि में सिमधाधान करता था: भैं उस जातवेदस अग्नि के लिए समिश्वा लाया हूँ । हे जातवेदः, जिस प्रकार तू समिश्वा से समिद है, उसी प्रकार में जीवन, अन्तर्दष्टि, तेज, प्रजा, पशु तथा ब्रह्मवर्चस से सिमझ होऊँ । मैं अन्तर्देष्टि से पूर्ण बन्ँ, अधीत अथवा पठित मुझे विस्मृत न हो । मैं तेज, प्रकाश तथा ब्रह्मवर्चस से सम्पन्न वनूँ और अन्न का भोग करूँ, स्वाहा ।' यज्ञिय अग्नि जीवन तथा प्रकाश का प्रतीक था, जिनकी प्राप्ति के लिए विद्यार्थी यसकील था । यह भारतीय आर्यों की अक्षेप धार्मिक गति-विधियों का केन्द्र था। इसका अर्चन विद्यार्थी-जीवन से आरम्भ होता और वह उसके जीवन पर्यन्त अबाधित रूप से चलता रहता था।

(व) मिश्नाः इसके पश्चात् विद्यार्थी मिद्या माँगता था। अयह सम्पूर्ण विद्यार्थि-जीवन पर्यन्त उसके निर्वाह के प्रमुख साधन भिद्या का विधिवत् भारमभ था। उपनयन के दिन वह माता तथा अन्य सम्बन्धियों से भिद्या मांगता था, जो उसका प्रतिषेध न करें। शिष्टाचार की दृष्टि से यह आवश्यक था कि ब्राह्मण

<sup>(</sup>१) श. ब्रा. ११. ५. १२। (२) पा. गृ. सू. २. ४. १-८।

<sup>(</sup>३) वही. २. ४. २ ॥ १००० (४) पा. गृ. सू. २. ४. ३।

<sup>(</sup> ५ ) वही. २. ५. १-८।

जहाचारी अपनी प्रार्थना के आरम्म में, चत्रिय मध्य में जीर वैश्य अन्त में गृहस्वामिनी के छिये 'भवति' शब्द का प्रयोग कर भिषा माँगें। यह कहना कठिन गृहस्वामिनी के छिये 'भवति' शब्द का प्रयोग कर भिषा माँगें। यह कहना कठिन है कि प्राचीन भारत में भिषा की प्रथा कहाँ तक ज्वापक थी। किन्तु भिषा के इस. कृत्य द्वारा विद्यार्थी के मन पर यह तथ्य अद्धित करने का प्रयक्ष किया जाता था कि समाज की एक अ-वित्तीय इकाई होने के कारण वह अपने निर्वाह के छिएसार्वजनिक सहायता पर निर्भर है तथा उसे उस समय तक समाज से अपना पोषण छेना चाहिए, जब तक कि वह उसका अर्जन करनेवाला सदस्य हो जावे। प्राचीन काल में भिषा यदि विश्वजनीन नहीं तो साधारण रूप से प्रचलित अवश्य रही होगी। विशेषतः ब्राह्मण तथा अन्य निर्धन विद्यार्थी तो अवश्य ही इसे अपनाते रहे होंगे, जैसा कि अब भी निर्धन ब्राह्मण विद्यार्थियों के भिषा-बृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करने से स्पष्ट है। किन्तु परवर्ती काल में भिषा-बृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करने से स्पष्ट है। किन्तु परवर्ती काल में कितप्य अपवादों को छोड़कर यह प्रथा प्रचलित नहीं रही।

- (क) नवीन तस्त : कतिपय नवीन तस्त, जिनसे धर्मशास अपरिचित हैं, उपनयन संस्कार में समाविष्ट हो चुके हैं। ये औपचारिक कृत्य भिचा के पश्चात् सम्पन्न होते हैं। विद्यार्थी एक अनुकरणपरक तथा नाटकीय कृत्य करता है। विद्यार्थी एक अनुकरणपरक तथा नाटकीय कृत्य करता है। किन्तु वह शिचा के लिए काशी या काश्मीर जाने का अभिनय करता है। किन्तु मामा उसे वधू देने का वचन देकर उक्त स्थानों को जाने से रोकता है। गामा उसे वधू देने का वचन देकर उक्त स्थानों को जाने से रोकता है। वाल-उपनयन संस्कार के शैस्त्रणिक आदर्श की कितनी विचित्र विद्यम्पना है! बाल-विवाह की प्रथा के कारण समावर्तन संस्कार मी, जो प्राचीन काल में शिक्षा समाप्त होने पर सम्पन्न होता था, उपनयन के ही दिन कर दिया जाता है।
  - (च) त्रिरात्र-त्रत: उपनयनसम्बन्धी विधि-विधानों की समाप्ति पर विधार्थी तीन दिन पर्यन्त कठोर संयम के व्रत का पालन करता था, जिसे 'त्रिरात्र-त्रत' कहते थे। यह त्रत बारह दिन अथवा एक वर्ष का भी हो सकता था। यह विद्यार्थ-जीवन के कठोर अनुशासन का आरम्भ था। उसके लिए चार भोजन वर्जित था और उसे भूमि पर शयन करना पड़ता था। वह न तो मांस और मध का सेवन कर सकता था और न दिन में शयन। इस व्रत

<sup>(</sup>१) प्राचीन काल में विद्यार्थी की शैक्षणिक यात्रा एक सत्य थी। देखिये, शां. ए. सू. २. ८; ऋषा ए. सू. ३. १०।

<sup>(</sup>२) आ. य. सू. १. २२. १२; हि. य. सू. १. ८. १६।

के अन्त में बुद्धि, स्मृति तथा प्रज्ञा को तीच्ण करने के छिए ईश्वरीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मेधा-जनन की विधि सम्पन्न की जाती थी। इसको मेधा-जनन इसिछए कहा जाता था कि इसके अनुष्ठान से वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ मेधा प्राप्त होती है। शौनक कहता है: 'जगत् की धान्री सावित्री देवी स्वयं ही मेधास्वरूपिणी है। विद्या में सिद्धि प्राप्त करने के छिए इच्छुक व्यक्ति को मेधा की बृद्धि के छिए उसकी पूजा करनी चाहिए?।' आधुनिक काल में उपनयन के शैचणिक प्रयोजन के अभाव में शैचणिक महश्व के अङ्गरूप उक्त विधि-विधान भी प्रचछित नहीं रहे।

(छ) नव-युग का उद्य: जिस समय उपनयन विद्यार्थ-जीवन के आरम्भ में सम्पन्न होने वाला एक सजीव संस्कार था, उस समय निश्चय ही ह्सके फल्टस्वरूप अत्यन्त प्रभावकर वातावरण उत्पन्न हो जाता रहा होगा। यह उपनीत बालक के जीवन में एक नवीन अध्याय के आरम्भ का स्वकथा। बालक अब निरा शिशु नहीं रह जाता था। वह पूर्ण व कठोर अनुशासन के जीवन में प्रवेश करता था। यह संस्कार इस तथ्य का प्रतीक था कि विद्यार्थी ज्ञान के असीमित पथ का पथिक है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उससे अपने निश्चय में पत्थर के समान दृदता तथा शक्ति की अपेन्ना की जाती थी। आचार्य तथा उसके बीच पूर्ण ऐकमत्य भी आवश्यक था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समस्त देवों तथा भूत-मात्र की सहायता का विश्वास दिलाया जाता था। उसके समन्न विश्व के सर्वाधिक तेजस्वी तथा शक्ति और उच्च स्थान के चोतक इन्द्र और जीवन तथा प्रकाश के स्वक अगिन के आदर्श प्रस्तुत किये जाते थे। संस्कार के उक्त प्रतीकों तथा शिक्षा के अनुरूप व्यवहार करने पर उसका संसार के दायित्वों को वहन करने में समर्थ पूर्ण मनुष्य तथा एक सफल विद्वान बनना निश्चित था।

<sup>(</sup>१) भा. ए. सु. १. १० १

<sup>(</sup>२) या सावित्री जगद्धात्री सैव मेधास्वरूपिणी । मेधाप्रसिद्धये पूज्या विद्यासिद्धिमभीष्सता ॥ शौनक, बी. मि. सं. भा. ९- पृ. ४४. पर उद्धृत ।

# तृतीय परिच्छेद वेदारम्भ

### १. प्रास्ताविक

गौतम' द्वारा परिगणित प्राचीनतम संस्कारों में वेदारम्भ तथा गोदान का उन्नेख नहीं मिळता। इनके स्थान पर वह चार वेदन्नतों (चरवारि वेदनतानि) का उन्नेख करते हैं, जो आश्वलायन के अनुसार महानाम्नी, महान्नत, उपनिषद् तथा गोदान थे। इसके अतिरिक्त वेद अथवा उसकी शाखा के अध्ययन के पूर्व विशेष कृत्यों का विधान किया गया है। उच्चिप मूळतः उक्त वत समस्त द्विज्ञातियों के ळिए अभिग्नेत थे, किन्तु उनका अनुष्ठान सम्भवतः केवळ ब्राह्मण अथवा पुरोहित परिवारों में ही किया जाता था, क्योंकि वे ही वेदों की समस्त शाखाओं तथा वैदिक कर्मकाण्डों में विशेषज्ञता प्राप्त करते थे। शनैः-शनैः ब्राह्मणेतरों ने वैदिक वतों के अनुष्ठान की प्रथा को त्याग दिया। काळकम से वैदिकोत्तर साहित्य के विस्तार तथा महत्त्व में वृद्धि होने छगी तथा व्यापक रूप से ब्राह्मण उसका अध्ययन करने छगे। वैदिक स्वाध्याय के हास के साथ ही उक्त अस्पतर होता गया। इस प्रकार वैदिक स्वाध्याय के हास के साथ ही उक्त वैदिक वत भी प्रचळित नहीं रहे। अधिकांश गृह्मसूत्रों तथा धर्मसूत्रों में उनका उन्नेख नहीं मिळता और स्मृतियाँ तो उनकी ओर कहीं सङ्केत ही नहीं करतीं।

<sup>(</sup>१) गौ. घ. स्. ८. २४।

<sup>(</sup>२) प्रथमं स्यान्महानाम्नी द्वितीयं स्यान्महाव्रतम् । तृतीयं स्यादुपनिषद् गोदानाख्यन्ततः परम् ॥ त्राक्षलायन्, सं. म. पृ. ६३ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>३) यच्छाखीयैस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत् । तच्छाखाध्ययनं कार्यमेवं न पतितो भवेत् ॥ बसिष्ठ, बी. मि. सं. भा. १ पृ. ३३८ पर उद्धृत ।

किन्तु प्राचीन परम्परा के सम्मान के लिए किसी ऐसे संस्कार का अस्तित्व में आना अपेक्षित था जो वैदिक बतों का स्थान प्रहण कर सकता तथा जिससे उच्चतर शिचा का आरम्भ हो सकता। इस प्रकार प्राचीन वैदिक बतों के ध्वंसावशेष पर वेदारम्भ अस्तित्व में आया। इसी कारण वेदारम्भ की गणना संस्कारों की सूची में परवर्ती काल में ही हो सकी। सर्वप्रथम ब्यास इसका उन्नेख करते हैं।

#### २. उद्भव

संस्कारों के इतिहास में एक अन्य परिवर्तन भी हुआ, जिससे वेदारम्भ का स्वतन्त्र संस्कार के रूप में जन्म आवरयक हो गया। आरम्भ में उपनयन के साथ ही वेदों का अध्ययन आरम्भ हो जाता था। यथार्थ में बालक का गुरुकुल को जाना ही उपनयन था, जिसके तत्काल पश्चात् विद्यार्थ-जीवन का आरम्भ होता था। पवित्रतम गायत्री-मन्त्र से वैदिक स्वाध्याय आरम्भ समझा जाता था। किन्तु परवर्ती काल में, जब कि संस्कृत बोलचाल की भाषा अथवा सहज बोधगम्य नहीं रह गयी, तो उपनयन एक निरा दैहिक संस्कार ही रह गया। अब इस संस्कार के सम्पन्न होने के पूर्व ही विद्यार्थी लोकभाषा का अध्ययन आरम्भ कर देता था, तथा वह आचार्य, जिसके द्वारा उपनयन सम्पन्न किया जाता था, विद्यार्थी को अपने नियन्त्रण में करने के लिए उत्सुक नहीं रह गया था। अतः उपनयन के अतिरिक्त एक अन्य संस्कार करना आवरयक समझा गया, जिससे वैदिक स्वाध्याय का आरम्भ हो।

### ३. एक नवीन संस्कार

जैसा कि उपर लिखा जा चुका है, इस संस्कार का उन्नेख सर्वप्रथम व्यास-स्मृति में उपलब्ध होता है। उसमें वतादेश (उपनयन का एक नवीन नाम) तथा वेदारम्भ के मध्य भेद किया गया है। उक्त स्मृतिकार के काल में प्रथम संस्कार का शिचा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा था, किन्तु द्वितीय विशुद्ध शिचा-सम्बन्धी संस्कार था, जो उस समय सम्पन्न होता था, जब विद्यार्थी यथार्थ में वैदिक स्वाध्याय आरम्भ करता था। उत्तरकालीन पद्धति-लेखकों ने उपनयन और वेदारम्भ के बीच विभेद को मान्यता प्रदान की तथा वेदारम्भ को उपनयन तथा समावर्तन संस्कारों के मध्य में स्थान दिया।

<sup>(</sup>१) व्या. स्मृ. १. १४।

### ४. विधि-विधान

उपनयन के पश्चात् वेदारम्भ संस्कार को सम्पन्न करने के लिए कोई शुभ दिन निश्चित किया जाता था। आरम्भ में मातृप्जा, आभ्युद्यिक श्राद्ध तथा अन्य आवश्यक कृत्य किये जाते थे। तब गुरु लौकिक अग्नि की प्रतिष्ठा करता तथा विद्यार्थी को आमन्त्रित कर उसे अग्नि के पश्चिम में बैठाता था। इसके पश्चाद साधारण आहुतियाँ दी जाती थीं। यदि ऋग्वेद आरम्भ करना होता तो घृत की दो आहुतियाँ अग्नि और पृथ्वी को दी जाती थीं; यदि यजुर्वेद तो अन्तिरिच्च और वायु को, यदि सामवेद तो दी और सूर्य को और यदि अथ्वेवेद आरम्भ करना होता तो दिशाओं तथा चन्द्र को आहुतियाँ दी जाती थीं। यदि सभी वेदों का अध्ययन एक साथ आरम्भ करना होता, तो उक्त सभी आहुतियाँ साथ ही दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म, छन्दस् तथा प्रजापति के लिए होम किए जाते थे। अन्त में, आचार्य ब्राह्मण पुरोहित को पूर्णपात्र और दिश्वणा देकर वेद का अध्यापन आरम्भ करना था।

<sup>(</sup>१) गर्भपद्धति।

# चतुर्थ परिच्छेद केशान्त अथवा गोदान

## १. विभिन्न नाम तथा उनका महत्त्व

केशान्त अथवा प्रथम श्रीरकर्म चार वैदिक वर्तों में से एक था। वैदिक स्वाध्याय से चिनष्ठतया सम्बन्धित तीन वर्तों के लुस हो जाने पर, केशान्त उनसे पृथक् हो गया तथा उसे स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हुआ, यद्यपि उसके प्राचीन विधि-विधार विद्यमान रहे। स्वतन्त्र संस्कार के रूप में केशान्त का अस्तिस्व वेदारम्भ की अपेचा प्राचीनतर प्रतीत होता है। गृह्यसूत्र चूडाकरण के साथ केशान्त का वर्णन करते हैं, किन्तु उनमें वेदारम्भ का कहीं भी उन्नेख नहीं मिलता। ब्यास की अपेचा प्राचीनतर लेखक जातुकण्ये केशान्त की गणना करते हैं, किन्तु वेदारम्भ की नहीं । ब्यास जो इसका समावेश प्रसिद्ध पोडश संस्कारों की सूची में करते हैं, इसे प्रमुख संस्कार मानते थे। किसी के मस्तिष्क में यह प्रभ उठ सकता है कि केशान्त की भी अन्य वैदिक वर्तों के समान दशा क्यों नहीं हुई। कारण इस प्रकार प्रतीत होता है कि यह संस्कार संस्कार्य व्यक्ति के लिए शारीरिक इष्टि से भी उपादेय था। जब कि प्रथम तीन वर्त अपने जीवन के लिए वैदिक स्वाध्याय पर निर्भर थे, केशान्त अनिवार्य रूप से विद्यार्थी के शरीर तथा उसके ब्यवहार से सम्बद्ध था।

<sup>(</sup>१) त्राश्वलायन, सं. म. पृ. ६३ पर उद्भुत ।

<sup>(</sup>२) आर ए. स्. १. १८; पा. ए स्. २. १. ३; शां. ए. स्. १. २८. १८; गो. ए. स्. ३. १; हा. ए. स्. २. ६. १६; आप. ए. स्. १२; खा. ए. स्. २. ६. १६

<sup>(</sup> २ ) मौजीव्रतानि गोदानसमावर्तविवाहकाः । वी. मि. सं. भा. १ में उद्धृत ।

<sup>(</sup>४) व्या. स्मृ. १. १४।

## २. उद्भव तथा पूर्व इतिहास

जैसा कि स्वयं इस संस्कार के नाम से सूचित होता है, केशान्त में ब्रह्मचारी के रमशुओं का सर्वप्रथम चौर किया जाता था। इसे गोदान भी कहते थे, क्योंकि इस अवसर पर आचार्य को गौ का दान किया जाता था तथा नापित को उपहार दिये जाते थे। यह संस्कार सोछह वर्ष की आयु में सम्पन्न होता या तथा यह यौवन के पदार्पण का स्चक था। ब्रह्मचारी अब बालक नहीं रहता था और उसके मुख पर ढाड़ी-मूछ निकल आते थे ! युवक के हदय में पौरूष की चेतना का उदय हो बाता था। उसकी यौवनपूर्ण प्रवृत्तियों के नियमन के लिए अपेचाकृत अधिक सतर्कता अपेचित थी।अतः ब्रह्मचारी को एक बार पुनः ब्रह्मचर्य के बतों का समरण दिलाना आवश्यक समझा गया। दाई। और मूछ के चौर के पश्चात् ब्रह्मचर्य का ब्रत नये सिरे से लेना तथा एक वर्ष पर्यन्त कठोर संयम का जीवन स्पतीत करना होता था।

## ३. परवर्ती इतिहास

सध्य तथा परवर्ती काल में हिन्दू धर्म में अस तथा अस्पष्टता का प्रवेश हो गया तथा जीवन की प्रत्येक शासा में हास होने लगा। केशान्त ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक समझा जाने लगा। सूत्र-काल में ब्रह्मचर्य की अल्पतम सवधि बारह वर्ष थी। इस गणना के अनुसार विद्यार्थि-जीवन अठारह वर्ष की आयु में समाप्त होता था। किन्तु यह सामान्य प्रथा नहीं थी। केवल वे ही छात्र, जिनकी उनके परिवार के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती थी, इस स्वरूप आयु में गुरुकुल को छोड़ देते थे। किन्तु परवर्ती काल में बाल-विवाह के प्रचलित हो जाने पर केशान्त अथवा गोदान के साथ ब्रह्मचर्य की समाप्ति की प्रथा सामान्य रूप से चल पड़ी। मारद्वाज तथा वाराह गृह्मसूत्रों ने, जिनकी रचना ईसवी शती के आरम्भ के पश्चात हुई, पहले ही इस साधारण विकल्प का विधान आरम्भ कर दिया था कि 'कतिपय आचार्यों के मतानुसार गोदान संस्कार के साथ ब्रह्मचर्य की समाप्ति हो जाती है'।' अल्पायु में विवाह

<sup>(</sup>१) आ. गृ. सू. १. १८; स. स्मृ. २. ६४।

<sup>(</sup>२) आगोदानकर्मणः (ब्रह्मचर्यम्) इत्येके । भाः गृः स् १ः ९ः वःगृःस्ः ९। २४ हि०

के समर्थंक अपने पत्त की पुष्टि में यह युक्ति देने लगे कि सोलह वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य की समाप्ति किसी भी प्रकार शास्त्रीय नियम के विपरीत नहीं है, क्योंकि यदि उपनयन पाँच वर्ष की आयु में किया जाय तो वेदों के स्वाध्याय के लिए बारह वर्ष का समय प्राप्त हो ही जाता है । इस प्रकार आरम्भ में जो सुविधा थी, वही आगे चलकर लोगों के अधिकार और विशेषाधिकार में परिणत हो गयी, किन्तु निश्चय ही इसका परिणाम हिन्दू समाज के लिए घातक हुआ।

यथार्थ में मूलतः ब्रह्मचर्य की समाप्ति के साथ केशान्त अथवा गोदान का कोई सम्बन्ध नहीं था। समावर्तन ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति का स्चक था। अपने पाठ्यक्रम को समाप्ति किये बिना ही बालकों को विवाह की अनुमति देने के उद्देश्य से जान-बूझकर दोनों संस्कारों में परस्पर अम डाल दिया गया। साधारण व्यक्ति के लिए यह अम और भी इद हो गया, क्योंकि चौर-कम दोनों ही संस्कारों का सामान्य तस्व था।

#### ४. विधि-विधान

जैसा कि उत्पर कहा जा जुका है, यह संस्कार सोछह वर्ष की आयु में सम्पन्न होता था। इस संस्कार के अवसर पर अनुस्त विधि तथा उच्चारित मन्त्र वहीं होते थे जो चौळ संस्कार में। भेद केवल यही था कि इस संस्कार में सिर के स्थान पर दादी-मूझों का चौर होता था। चूडाकरण के समान ही दादी तथा सिर के बाल और नख जल में फेंक दिये जाते थे। इसके पश्चाद खहाचारी गुरु को एक गौ का दान करता था। संस्कार के अन्त में वह मौनव्रत का पालन तथा एक वर्ष पर्यन्त कठोर अनुजासित जीवन क्यतीत करता था।

<sup>(</sup> १ ) जै. गृ. सू. १. १८ पर श्रीनिवास ।

# पश्चम परिच्छेद समावर्तन अथवा स्नान

#### १. प्रास्ताविक

यह संस्कार ब्रह्मचर्य के समाप्त होने पर सम्पन्न किया जाता था तथा विद्यार्थि-जीवन के अन्त का सूचक था। समावर्तन शब्द का अर्थ है 'वेदाध्ययन के अनन्तर गुरुकुल से घर की ओर प्रस्यावर्तन ।' इसे स्नान भी कहते थे क्योंकि वह संस्कार का सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग था। कतित्वय मानवशास्त्रियों के अनुसार स्नान का प्रयोजन विद्यार्थी से दिन्य-शक्ति को दूर करना था<sup>र</sup>। अपने ब्रह्मचर्य की अवधि में वह दिव्य सम्पर्क में निवास करता था तथा उसके चारों और दिव्य ज्योति व्याप्त होती थी अतः साधारण जीवन के प्रति प्रस्यावर्तन के पूर्व उसके ब्रह्मचर्यकालीन दिन्य प्रभाव का दूर करना भावश्यक था, अन्यथा वह दिव्य गुण को अष्ट तथा ईश्वरीय रोष को अवसर प्रदान करता। प्राचीन भारतीय लेखक भी ब्रह्मचर्य को एक दीर्घ-सत्र समझते थे<sup>3</sup>। अतः जिस प्रकार एक यञ्च के अन्त में यज्ञ करने वाला यज्ञिय स्नान अथवा अवसृथ करता था, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य-रूपी दीर्घसत्र के अन्त में ब्रह्मचारी का स्नान करना आवश्यक था। किन्तु समावर्तन संस्कार में स्नान के साथ एक अन्य विचार भी सम्बद्ध था जो परवर्ती काल में सर्वप्रमुख हो गया। संस्कृत साहित्य में अध्ययन की तुलना एक सागर के साथ की जाती थी और जो म्यक्ति विद्याओं का अध्ययन कर प्रकाण्ड पण्डित हो जाता था, यह समझा जाता था कि उसने सागर को पार कर छिया है। स्वभावतः ब्रह्मचारी

<sup>(</sup> १ ) तत्र समावर्तनं नाम वेदाध्ययनान्तरं गुरुकुलात् स्वग्रहागमनम् । वी. मि. सं. भा. १, पृ. ५६४ ।

<sup>(</sup>२) ब्रारः एच्. नसो फैटिसिज़म इन वेस्ट ब्रफ्रीका, पृ. २१२।

<sup>(</sup>३) दीर्घसत्रं वा एव उपैति यो ब्रह्मचर्यमुपैति । गदाधर द्वारा पा गृ सू २. २-१४ पर उद्धृत ।

अपने अध्ययन के समाप्त करने पर एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसने विद्या के सागर को पार कर लिया है। वह विद्या-स्नातक (जिसने विद्या में स्नान कर लिया है) तथा वत-स्नातक (जिसने अपने वर्तों में स्नान कर लिया है), कहा जाता था । इस प्रकार विद्यार्थ-जीवन के अन्त में किया जाने वाला सांस्कारिक स्नान विद्यार्थी के द्वारा विद्या-सागर को पार करने का प्रतीक था।

#### २. महत्त्व

विद्यार्थ-जीवन की समाप्ति जीवन का एक महस्वपूर्ण अवसर था। उस समय विद्यार्थ को जीवन के दो मार्गों में से किसी एक का जुनाव करना पहता था—एक था प्रवृत्ति मार्ग जिसमें विवाह कर सम्पूर्ण उत्तरदायिखों को स्वीकार करते हुए व्यस्त सांसारिक जीवन में प्रवेश करना तथा द्वितीय था निवृत्ति मार्ग अर्थात् सांसारिक जन्यनों से दूर रहकर मानसिक तथा शारीरिक तपश्चर्यां का जीवन व्यतीत करना। जो विद्यार्थीं प्रथम मार्ग जुनते थे वे उपकुर्वाण कहे जाते थे और दूसरा मार्ग प्रहण करने वाले नैष्टिक नाम से ज्ञात थे । उपकुर्वाण गुरुकुलों से लौटकर गृहस्थ बन जाते थे। नैष्ठिक मद्मचारी अपने गुरुकुल का स्थाग न कर उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति के लिये आजन्म गुरु के कुल में ही निवास करते थे। विष्णु के अनुसार आगिरिक कारणों से कुछ व्यक्तियों के किये बद्धाचर्य-जीवन व्यतीत करना अनिवार्ष था। इनमें कुछन, वामन, जन्मान्थ, कृति, पक्क तथा रोगियों की गणना थी । वे समावर्तन नहीं करते थे क्योंकि उनके लिये विवाह करना सम्भव नहीं था।

#### ३. साधारण क्रम

अधिकांश युवक विद्यार्थि-जीवन के साधारण क्रम का ही अनुसरण करते

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. २. ५. ३२. ३६।

<sup>(</sup>२) याज्ञ. स्मृ. १. ४९।

<sup>(</sup>३) यदि त्वात्यन्तिको वासो रोचेतास्य ग्रुरोः कुले । युक्तः परिचरेदेनमाशरीरिकमोक्षणात् ॥ म. स्मृ. २, २४३ ।

<sup>(</sup>४) कुळजवामनजात्यन्धक्कोबपङ्ग्वार्तरोगिणाम् । व्रतन्तर्या भवेत्तेषां यावज्ञीवमनंशतः । विष्णु, सं.म. पृ. ६२ पर उद्धृत ।

तथा कुमार-जीवन की अपेता गार्हस्य जीवन को ही प्राथमिकता देते थे। धर्म-शास्त्र के सभी आचार्य एक स्वर से यह विधान करते हैं कि चारों आश्रमीं का पालन यथाक्रम करना चाहिये। मनु लिखते हैं 'ब्रह्मचर्य, गार्हस्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये विभिन्न आश्रम गृहस्य के जीवन से उत्पन्न होते हैं। चारों आश्रमों का शास्त्रों में विहित नियमों के अनुसार अनुसरण करने से मनुष्य जीवन के उच्चतम पद को प्राप्त करता है ।'

### थ. स्नातकों के तीन प्रकार

मूळतः समावर्तन संस्कार केवल उन्हीं का किया जाता था जो अपने सम्पूर्ण अध्ययन की समाप्ति तथा वर्तों का पालन कर चुकते थे। अधं को न समझते हुए तथा ब्रह्मचारी के लिये विहित आचारसम्बन्धो नियमों का पालन न करते हुए केवल मन्त्रों को कण्ठस्थ करने वालों अथवा वेदपाठियों को समावर्तन का अधिकार नहीं था। इस प्रकार आरम्भ में समावर्तन आज के उपाधि-वितरण-समारोह के समान था। सम्प्रति केवल वे ही व्यक्ति जो परीचा उत्तीर्ण कर लेते हैं उपाधि-वितरण-उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी शिचा समाप्त कर लेते थे उन्हीं का समावर्तन हो सकता था किन्तु कालक्रम से इस नियम में शिथिलता आ गई। अधिकांश गृद्धस्त्रों के मतानुसार स्नातकों के तीन प्रकार थे। प्रथम प्रकार व्रतस्नातकों अथवा उनका था जो अपना व्रत (ब्रह्मचर्य) तो पूर्ण कर चुकते थे किन्तु विद्या पूर्ण नहीं प्राप्त कर पाते थे। द्वितीय प्रकार में विद्या-स्नातकों की गणना थी जो सम्पूर्ण विद्या तो प्राप्त करते थे किन्तु जिनका ब्रह्मचर्य अपूर्ण रह जाता था। तीसरे प्रकार में वे सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी आते थे जो अपना अध्ययन पूर्ण कर लेते तथा समस्त व्रतों का पालन करते थे। वे उभय-स्नातक कहे जाते थे।

## ५. विवाह का अनुमतिपत्र

आगे चलकर जब कि उपनयन संस्कार के शिचासम्बन्धी महत्त्व का अन्त

<sup>(</sup>१) म. स्मृ. वही।

<sup>(</sup>२) अन्यो वेदपाठी न तस्य स्नानम् । माः गृः सुः १. २. ३।

<sup>(</sup>३) त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको वतस्नातको विद्यावतस्नातक इति ।

पा. गृ. सू. २. ५. ३३।

हो गया तो संस्कार का मूळ प्रयोजन भी नष्ट होता गया तथा न्यूनाधिक स्प में यह एक शारीरिक संस्कार अथवा विवाह के लिये एक प्रकार का अनुमति-पत्र समझा जाने लगा। बालविवाहों के प्रचलित होने पर देश में इसके लिये उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत हो गया क्योंकि समावर्तन के पूर्व विवाह नहीं हो सकता था अतः विवाह के पूर्व किसी समय इसका सम्पन्न करना आवश्यक था। इसके छिये प्रथम सुविधाजनक अवसर था केशान्त संस्कार जो चौर तथा स्नान आदि अनेक विषयों में इससे मिलता-जुलता था। किन्तु परवर्ती काल में केशान्त भी एक महत्त्वहीन संस्कार रह गया अतः समावर्तन उपनयन के साथ किया जाने छगा । आजकल अधिकांशतः दोनों संस्कार साथ-साथ किये जाते हैं। संस्कार की कैसी विहम्बना है! बालक की शिक्षा भारम्भ होने के पूर्व ही समाप्त समझी जाने लगी। समावर्तन संस्कार की यथार्थ प्रकृति के अज्ञान का एक अन्य घातक परिणाम भी हुआ। आरम्भ में यह उस समय किया जाता था जब युवक की शिचा समाप्त हो चुकती थी। इसके पश्चात् सामान्यतः विवाह होता था, तस्काल नहीं । परवर्ती काल में यह मत प्रचलित हो गया कि चण भर भी बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिये। यदि स्नातक का तरकाल विवाह न किया जाता तो कुछ दिन किसी विशिष्ट आश्रम के बिना व्यतीत करने के परिणामस्वरूप वह पापी माना जाता । मध्यकाल में यह तर्क प्रस्तत किया जाने लगा कि विवाह का निश्चय करने के पश्चात् ही समावर्तन संस्कार करना चाहिये। अतः यह विवाह के एक दिन पूर्व संभवतः हरिद्वा विधि के साथ सम्पन्न होता है।

#### ६. आयु

उपनयन के पश्चात् किस समय समावर्तन किया जाना चाहिए, यह एक विचारणीय समस्या थी। व ब्रह्मचर्य की दीर्घतम अविध ४८ वर्ष की थी, जिसमें प्रत्येक वेद के अध्ययन के छिये १२ वर्ष का समय नियत था। अपेकाकृत

<sup>(</sup>१) श्चनाश्रमी न तिष्ठेतु क्षणमेकमि द्विजः। श्चाश्रमेण विना तिष्ठन् प्रायक्षित्तीयते हि सः ॥ इ. स्यू. १. १०।

<sup>(</sup>२) पा. गृ. सू. २. ६. २-३।

अस्पतर अवधि विद्यार्थी तथा उसके माता-पिता की परिस्थिति के अनुसार ३६, २४ या १८ वर्ष में समाप्त हो जाती थी। द्वितीय अवधि सर्वाधिक सामान्य थी तथा अधिकांश में शिषा २४ वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती थी किन्तु मध्ययुगीन लेखक बालक को शीघ्र ही विवाह करने की अनुमित देने के उद्देश्य से अन्तिम अवधि का समर्थन करने लगे। परन्तु आजकल समय का कोई बन्धन नहीं है। वेद बोधगम्य नहीं रहे, शिषा का कोई नियत पाट्यक्रम नहीं तथा साधारण साष्ट्ररता भी विलास का विषय बन जुकी है। समावर्तन संस्कार महत्त्वहीन तथा उपनयन अथवा विवाह संस्कार मं समाविष्ट हो जुका है।

### ७. गुरु की अनुमति

स्तान के पूर्व विद्यार्थी को एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तब्य का पाछन करना होता था। वह विद्यार्थ-जीवन की समाप्ति के छिये गुरु से अनुमति की प्रार्थना तथा दिचणा द्वारा उसे संन्तुष्ट करता था। अनुज्ञा आवश्यक समझी जाती थी क्योंकि उससे यह प्रमाणित होता था कि स्नातक गृहस्थ जीवन के छिये विद्या-अभ्यास तथा चारित्रिक दृष्टि से योग्य है। 'गुरु की अनुमति प्राप्त कर समावर्तन संस्कार करना चाहिये तथा उसके पश्चात् सवर्ण तथा छचणान्वित कन्या से विवाह करना चाहिये तथा उसके पश्चात् सवर्ण तथा छचणान्वित कन्या से विवाह करना चाहिये ।' अब तक विद्यार्थी गुरु को कुछ भी नहीं देता था अतः गुरु से विदा छेते समय प्रत्येक दृशा में उससे गुरुद्विणा के रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ देने की भाशा की जाती थी। गुरु को पृथ्वी, स्वर्ण, गाय, अश्व, छुत्र, उपानह, वस्न, फछ तथा वनस्पतियाँ भेंट करनी चाहियें। धि स्थास के अनुसार दृष्टिणा में

<sup>(</sup>१) विद्यान्ते गुरुमर्थेन निमन्त्र्य कृतानुज्ञानस्य वा स्नानमिति ।

था. गृ. सू. ३. ८।

<sup>(</sup>२) गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । उद्बहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम् ॥ म. स्मृ. ३. ४।

<sup>(</sup>३) वही २. २४४। (४) वही २. २४६।

<sup>(</sup> ५ ) स्नायीत गुर्वनुज्ञाती दत्वास्मै दक्षिणां हि गाम् ।

वी. मि. सं. मा. १, पृ. ५६५ पर उद्भृत।

केवह गौ ही देनी चाहिये। गुरु के द्वारा विद्यार्थी के प्रति किया हुआ उपकार अस्वन्त उच्च समझा जाता था तथा कोई भी उसका पूर्ण मृत्य नहीं चुका सकता था। 'सात द्वीपों से युक्त भूमि भी गुरुद्विणा के छिये पर्याप्त नहीं है'।' 'जिस गुरु ने शिष्य को एक भी अच्चर पढ़ाया हो, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी पढ़ार्थ नहीं है जिसे गुरु को देकर उसके ऋण से मुक्ति प्राप्त की जा सके?।' यिद कोई विद्यार्थी गुरु को धन या धूमि के रूप में कुछ भी न दे सकता तो भी उसे गुरु के समीप जाकर औपचारिक रूप से उनकी अनुमित प्राप्त करनी पढ़ती थी। ऐसे अवसरों पर गुरु प्रायः कहा करते थे: 'मेरे दरस, धन की सुरे अपेचा नहीं है! मैं तुम्हारे गुणों से ही सन्तुष्ट हूँ ।3

## ८. विधि-विधान तथा उनका महत्त्व

उक्त आरम्भिक विचारों के पश्चात् संस्कार के लिये कोई श्चभ दिन चुन लिया जाता था। विधि-विधान एक अध्यन्त विल्क्षण कृष्य के साथ आरम्म होते थे। ब्रह्मचारी को अपने को प्रातःकाल एक कमरे में बन्द रखना पढ़ता था। भारद्वाज-गृह्यसूत्र के अनुसार ऐसा इसलिये किया जाता था कि जिससे सूर्य खातक के उच्चतर तेज से अपमानित न हो, क्योंकि वह स्नातक के ही तेज से प्रकाशित होता है। मध्याह्न में ब्रह्मचारी कमरे के बाहर आ गुरु के चरणों में प्रणाम करता तथा कुछ समिधाओं द्वारा वैदिक अग्नि को अन्तिम आहुति प्रदान करता था। वहाँ जलपूर्ण आठ कल्का रखे जाते थे। यह संख्या आठ दिग्मागों की सूचक थी और इससे यह प्रतीत होता था कि समस्त दिशाओं से ब्रह्मचारी पर सम्मान तथा कीर्ति की वर्षा हो रही है। तब ब्रह्मचारी इन शब्दों के साथ एक पात्र से जल निकालता था: 'जलों में रहनेवाले तथा प्रच्छक, आवृत, प्रकाश की किरण, मनोनाशक, असहिष्णु, कष्टदायी, शरीर को ध्वंस करनेवाले तथा अर्झे को नष्ट करनेवाले अग्न का में स्थाग करता हूँ। वह दीसिमान अग्नि जिसे

<sup>(</sup>१) सप्तद्वीपनती भूमिर्दक्षिणार्थं न कल्पते । तापनीय श्रुति, बही ।

<sup>(</sup>२) एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्। पृथिव्यां नास्ति तद्दव्यं यद्दत्त्वा त्वनृणी भवेत् ॥ लबुहारोत, वही।

<sup>(</sup>३) अलमर्थेन मे वत्स त्वद्गुणैरिस्म तोषितः । संप्रह, वही

<sup>(</sup>४) एतदहः स्नातानां ह वा एष एतत्तेजसा तपति तस्मादेनमेतदहर्नाभितपेत्। पा. य. सू. २. १. ८।

में ग्रहण करता हूँ '''। उसके द्वारा समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता तथा पवित्र तेज की प्राप्ति के लिये अभिषिक्त होता हूँ ।' अन्य उपयुक्त ऋचाओं के साथ वह अन्य कलशों से स्नान करता था। ब्रह्मचारी का शरीर तपस्या और व्रत की अग्नि में तप्त हो चुकता था अतः गृहस्थ के मुखी जीवन के लिये उसे शीतलता की अपेचा थी, जिसका प्रतीक स्नान था तथा जिसकी सूचना सहवर्ती ऋचाओं से मिलती थी।

इस गौरवमय स्नान के पश्चात् ब्रह्मचारी मेलला, मृगचर्म तथा दण्ड आदि ब्रह्मचारी के समस्त बाह्य चिह्नों को जलमें फेंक देता तथा एक नवीन कौपीन घारण करताथा। क्रञ्ज दिंघ और तिल का भोजन कर वह अपनी दाढ़ी, केश तथा नखीं को कटवाता और निम्निलिखित ऋचा के साथ उदुम्बर वृत्त की टहनी से दन्तधावन करता था : 'अपने को भोजन के लिये प्रस्तुत कर। यहाँ राजा सोम भाया है।वह ऐश्वर्य तथा भाग्य के द्वारा मेरे मुख को शुद्ध करेगा । अझचारी भोजन तथा वाणी में संयम के छिये अभ्यस्तथा। अब वह संसार के अपेचाकृत अधिक पूर्ण तथा क्रियाशील जीवन के लिये उद्यत हो रहा था। समावर्तन के साथ ही विद्यार्थी का तपस्यापूर्ण जीवन समाप्त हो जाताथा तथा जीवन के अनेक सुख और विलास जो ब्रह्मचर्य-जीवन में उसके छिये वर्जित थे, गुरु द्वारा उसे दिये जाते थे। सर्वप्रथम वह उसे सुगन्धित जल से स्नान कराता था।<sup>3</sup> उसके विभिन्न अङ्गी पर उवटन किया जाता था तथा इन्द्रियों की तृप्ति की इच्छा व्यक्त की जाती थी: 'मेरे श्वास-निःश्वास को तुस कर, मेरे नेत्रों को तुस कर, मेरे कानों को तुस कर'। ब्रह्मचारी अभी तक प्रचालित तथा अरंजित वस्त्रों को धारण करता था और पुष्प तथा माला घारण करना उसके लिये निषिद्ध था। आभूषण, अञ्जन, कर्णपूर, उष्णीप, छुत्र, उपानह और दुर्पण, जिनका प्रयोग विद्यार्थी के लिये वर्जित था, अब उसे विधिवत् दिये जाते थे। जीवन में सुरचा के लिये उसे बाँस की खुड़ी दी जाती थी। सम्पन्न संरचकों से उपर्युक्त सभी वस्तुओं के जोड़े देने की आशा की जाती थी-एक गुरु को, दूसरा विद्यार्थी को ।"

कतिपय छेखकों के अनुसार ब्राह्मण विद्यार्थी के छिये एक होम किया जाता था

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. २. ६. ८-१०। (२) पा. गृ. सू. २. ६. १२।

<sup>(</sup>३) वही. २. ६. १३; गो. गृ. सू. ३. ४. ११; ख. गृ. सू. ३. १. ९।

<sup>(</sup>४) वही। (५) आ. ए. सू. ३.८।

२४ हि०

तथा यह आशा व्यक्त की जाती थी कि सातक को अध्यापन के लिये बहुसंख्यक विद्यार्थी प्राप्त होंगे। तब गुरु विद्यार्थी को उच्च सम्मान का सूचक मधुपर्क प्रदान करता था जो राजा, आचार्य, जामाता, ऋत्विज् तथा प्रियजनों के ही लिए विहित था। अपनी नवीन वेषभूषा से अलंकृत होकर स्नातक विद्वानों के निकटतम समाज की ओर रथ अथवा हाथी पर आख्ढ होकर जाता था। विन्तु कितपय लेखकों के अनुसार संस्कार समाप्त होने पर स्नातक दिन भर सूर्य के प्रकाश से दूर तथा मौन रहता था जब तक कि तारे न निकल आते। यह कृत्य इस बात का प्रतीक था कि संभवतः बह अपने प्रकाश से सूर्य को लिजत नहीं करना चाहता था। तब वह पूर्व तथा उत्तर की ओर जाता तथा दिशाओं, नस्त्रों तथा चन्द्र के प्रति सम्मान ब्यक्त करता, मित्रों से वार्तालाप करता तथा उस स्थान की ओर जाता था, जहाँ उसे स्नातकोपयुक्त आदर प्राप्त होता। अ

#### ९. स्नातक को प्राप्त सम्मान

समावर्तन संस्कार के सर्वेच्चण से स्वित होता है कि प्राचीन भारत में उन विद्वानों का कितना उच्च सम्मान था, जो अपनी शिवा समाप्त कर चुकते थे। गृह्यस्त्रों में उद्धत बाह्यण के एक वचन से विदित होता है कि जातक को एक महद्भत अथवा शक्तिशाली न्यक्ति समझा जाता था"।

### १०. उपहसनीय संक्षेप

आजकल सम्पूर्ण संस्कार में एक विलक्षण संत्रेप की प्रवृत्ति भा गयी है। समावर्तन शीव्रता में या तो उपनयन अथवा विवाह के साथ सम्पन्न होता है अथवा केवल खान और व्यक्ति का अलक्करण ही उस विश्वद विधि के अवशेष रह गये हैं, और वे भी उपयुक्त वैदिक मन्त्रों के बिना ही।

<sup>(</sup>१) बौ. मृ. सू. २. ६।

<sup>(</sup>२) षडध्या भवन्ति, श्राचार्य ऋत्विग्वैवाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति । पा- गृ. सू. १. ३. १-२।

<sup>(</sup>३) त्र्याप. सृ. १. ११. ५; आ. सृ. स्. ३. १. २६।

<sup>(</sup>४) गी. गृ. सू. ३. ४. २१।

<sup>(</sup> ५ ) महद्वे एतद् भूतं यत् स्नातकः । श्रा. गृ. सू. ३, ९, ८।

# अष्टम अध्याय विवाह संस्कार

### १. विवाह का महत्त्व

विवाह का हिन्द संस्कारों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश गृह्यसत्रों का आरम्भ विवाह संस्कार से होता है, क्योंकि यह समस्त गृह्ययज्ञी व संस्कारों का उद्गम अथवा केन्द्र है। वे पहले से ही यह मानकर चलते हैं कि साधारण परिस्थितियों में समाज प्रत्येक व्यक्ति से विवाह कर गार्हस्थ्य जीवन न्यतीत करने की अपेदा करता है। उनके भी पूर्व वैदिक काल में, जब कि अपने कर्मकाण्ड व विधि-विधानों सहित बहुत थोड़े ही संस्कार अस्तिस्व में आये थे, वैवाहिक रीति-रिवाजों का विकास ही चुका था और ऋग्वेद तथा अथर्ववेद्र में उन्हें कान्यमय अभिन्यक्ति प्राप्त हुई थी। घर का मधुर तथा स्रोहमय वातावरण, पत्नी के साथ विवाहित प्रेममय जीवन तथा इसके फलस्वरूप होनेवाली सन्तान का पालन-पोषण वैदिक आर्थों को अस्यन्त प्रिय थे। अतः अति प्राचीन काल में ही विवाह को अत्यन्त महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था। धार्मिक चेतना का विकास होने पर विवाह निरी सामाजिक आवश्यकता ही न रहा, अपित वह प्रत्येक व्यक्ति का एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य समझा जाने लगा। विवाह स्वयं एक यज्ञ माना जाता था और जो व्यक्ति विवाह कर गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश नहीं करता था, उसे अयज्ञिय अथवा यज्ञहीन कहा जाता था,3 जो निश्चय ही वैदिक आर्यों की इष्टि में अस्यन्त निन्दासूचक शब्द था। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में कहा गया है-'अपलीक पुरुष अयज्ञिय अथवा यज्ञहीन है'। 'पुकाकी पुरुष अधूरा है, उसकी

<sup>(9)90.641</sup> 

<sup>(</sup> २ ) 98. 9, २ 1

<sup>(</sup>३) श्रयक्षियो वा एष योऽप्रत्नीकः । तै. ब्रा. २. २. २. ६।

पत्नी उसका अर्धभाग है<sup>9</sup>।' जब तीन ऋणों के सिद्धान्त<sup>8</sup> का विकास हुआ तो विवाह को अधिकाधिक महत्त्व और पवित्रता प्राप्त होने छगी, क्योंकि सन्तानोत्पत्ति कर पितृऋण से मुक्त होना विवाह के बिना असम्भव था।

उपनिषदों के युग में आश्रमों का सिद्धान्त पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। इसके पोषकों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक के पश्चात् दूसरे आश्रम में क्रमशः जाना चाहिए, अर्थात् सर्वप्रथम ब्रह्मचर्गश्रम, उसके पश्चात् विवाह कर उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, तदनन्तर वानप्रस्थ और सबके पश्चात् उसे सम्पूर्ण सांसारिक सम्बन्धों तथा बन्धनों का खाग कर संन्यासी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यक्तिस्व के विकास के लिए गृहस्थाश्रम अनिवार्य माना जाता था तथा विवाह को किसी भी दृष्टि से हीन नहीं समझा जाता था।

स्मृतियों के काल में आश्रम-व्यवस्था को ईश्वरीय माना जाने लगा और फलस्वरूप उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र धार्मिक कर्तव्य हो गया। गृह्मसूत्रों तथा धर्मसूत्रों से विदित होता है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की संख्या अस्यन्त परिमित थी तथा अधिकांश युवक विवाह कर गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करते थे। स्मृतियाँ आश्रम-व्यवस्था का पूर्णतः समर्थन करती तथा इस बात का इइतापूर्वक प्रतिपादन करती हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात् प्रत्येक पुरुष को अनिवार्य रूप से विवाह करना चाहिए। मनु के अनुसार आयु का आद्य चतुर्थ भाग गुरु के कुल में व्यतीत कर, द्वितीय भाग विवाह कर परनी-सिहत गृहस्थाश्रम में व्यतीत करना चाहिए। इसके पश्चात् आयु का वृत्यि भाग वन में व्यतीत कर चतुर्थ भाग में समस्त सांसारिक सङ्गों का त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए<sup>3</sup>। इारीत का भी यही मत है—'जो व्यक्ति उक्त

<sup>(</sup>१) श्रथो श्रद्धों वा एष श्रात्मनः यत् पत्नीः । वही, २. ९. ४. ७ ।

<sup>(</sup>२) जायमानी ह वै ब्राह्मणिक्षिभिर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः । तै. सं. ६. ३. १०. ५ ।

<sup>(</sup>३) चतुर्थमायुषो भागं विसत्वाद्यं गुरोः कुले । द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे बसेत् ॥ वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्वक्त्वा सङ्गान् परिव्रजेत् ॥ म. स्मृ. ४. १-२ ।

विधि के अनुसार यथाकम आश्रमों का पालन करता है, वह समस्त लोकों पर विजय कर ब्रह्म-छोक प्राप्त करने में समर्थ होता है । दु के अनुसार प्रथम तीन आश्रमों में व्यतिक्रम नहीं किया जा सकता। जो इसके विपरीत आचरण करता है, उससे अधिक पापी संसार में कोई भी नहीं है<sup>र</sup>। स्मृतियों में गृहस्थाश्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। वे इसे श्रेष्टतम आश्रम कहती और सम्पूर्ण सामाजिक संघटन का केन्द्र तथा मूल मानती हैं: 'जिस प्रकार समस्त जन्तु अपने जीवन के छिए वायु पर आश्रित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण आश्रम गृहस्थाश्रम पर आधारित हैं। क्योंकि गृहस्थ ज्ञान तथा अन्न से अन्य तीनों आश्रमों की सहायता करता है, अतः गृहस्थ अन्य तीनों आश्रमों की अपेदा श्रेष्ठ ( ज्येष्ठ ) है। अतः स्वर्ग तथा इहलोक में सुखाभिलावी ज्यक्ति को गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए। दुर्बलेन्द्रिय व्यक्ति गृहस्थाश्रम का धारण नहीं कर सकता<sup>3</sup>।' उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति विवाह नहीं करता था, वह हीन समझा जाता था। अपरार्क ने याज्ञवल्क्य स्मृति, १. ५९ पर किसी अज्ञात लेखक का निम्नाङ्कित वचन उद्घत किया है: 'हे भूप, पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि का श्रेष्ठतम साधन है। कोई भी अपतीक पुरुष, चाहे वह ब्राह्मण हो या चत्रिय, चैश्य हो या शूद्र, धार्मिक कियाओं का अधिकारी ( कर्मयोग्य ) नहीं हो सकता ।

<sup>(</sup>१) श्रनेन विधिना यो हि श्राश्रमानुपसेवते। स सर्वलोकानिर्जित्य ब्रह्मलोकाय कल्पते। सं. म. पृ. ६४ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>२) त्रयाणामानुलोम्यं स्यात् प्रातिलोम्यं न विद्यते । प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात् पापकृत्तरः ॥ दः स्मृः १. १२।

<sup>(</sup>३) यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व श्राश्रमाः॥
यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो झानेनान्नेन चान्वहन्।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माष्ठ्येष्ठाश्रमो गृही॥
स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता।
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः॥ म. स्मृ. ३. ७७-७९।

<sup>(</sup>४) पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रवरं स्मृतम् । अपन्नीको नरो भूप कर्मयोग्यो न जायते । ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शृहोऽपि वा नरः ॥

प्राचीन काल में अनेक कारणों से विवाह को आदर की दृष्टि से दैसा जाता था। निस्सन्देह, मानव-विकास के पशुपालन और कृषियुग में इस आदर या महश्व के मूल में अनेक आर्थिक और सामाजिक कारण विद्यमान थे। बढ़ा परिवार उस समय आर्थिक व सुरचा की दृष्टि से अस्यन्त महस्वपूर्ण था। विवाह वैयक्तिक नहीं एक पारिवारिक विषय था। वस्तुतः भारम्भ में वंश की अञ्चणता बनाये रखने के लिए सन्तानोश्वित्त ही विवाह का प्रमुख उद्देश्य था। विवाह को इतना महस्वपूर्ण स्थान देने में धार्मिक कारणों का भी हाथ कम नहीं था। देवताओं व पितरों की पूजा सन्तान पर ही अवलम्बित थी, जो केवल विवाह के ही द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। आगे चलकर हिन्दू धर्म में सामाजिक तथा आर्थिक कारणों की अपेचा अन्तिम कारण ही अधिक महस्वपूर्ण हो गया।

अन्य प्राचीन देशों में भी विवाह को अत्यन्त सम्मानित स्थान प्राप्त था। इसराइल की जनता में भी इसका आदर उन्हीं कारणों से था, जिनसे हिन्दुओं में । 'आगे चलकर मसीहाविषयक भविष्यवाणियों के युग में दमन व अत्याचार से यहूदी जाति की रचा करनेवाले मसीहा के उत्पन्न होने की महत्त्वपूर्ण सम्भावना के कारण विवाह को और भी सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। 'यूनान में भी विवाह को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता था और उसे एक पवित्र संस्कार समझा जाता था । विवाह के द्वारा वंश-परम्परा अचुण्ण हो जाती, सम्पत्ति के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान हो जाता और पितरों की पूजा भी अविचिछ्ज रूप से चलती रहती थी। अतः अविवाहित रहना गृह-देवताओं के विरुद्ध एक गम्भीर पाप व अपराध्व समझा जाता था। एथेन्स में तो यह भावना इतनी बद्धमूल हो गई थी कि एक अधिनियम द्वारा नगर के प्रथम शासक को इस बात की देखभाल करने का आदेश दिया गया था कि कहीं कोई वंश उच्छित्व न हो जाए । प्लुटार्क लिखता है कि स्पार्टी में अविवाहित ज्यक्ति अनेक अधिकारों से विज्ञत कर दिया जाता

<sup>(</sup>१) विलिस्टाइन गुडसेल, पी. एच. डी., ए हिस्ट्री श्रॉव दि फैमिली एज़ ए सोशल एण्ड एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन, पृ. ५८ तथा श्रागे।

<sup>(</sup>२) वही, पृ. ८६ तथा श्रागे। (३) वही।

या और युवक अविवाहित वयोवृद्धों का आदर नहीं करते थे । अन्य प्राचीन राष्ट्रों की माँ ति रोमन भी विवाह को अस्यन्त महत्त्वपूर्ण व पवित्र मानते थे तथा अविवाहित रहना सार्वजनिक दृष्टि से अवांछ्नीय समझा जाता था, क्योंकि यह राज्य जिसे बहुसंख्यक सहायकों की आवश्यकता थी और परिवार जिसे पितरों व गृहदेवताओं की अविच्छिन पूजा के लिए पुत्र अपेन्दित थे, दोनों के लिए समान रूप से हानिकर था।

किन्तु ईसाई धर्म का मत इस विषय में उक्त विचारों के प्रतिकृष्ठ है। इसमें किसी भी युक्तिसंगत सन्देह के लिए स्थान नहीं है कि विवाह के विषय में आरम्भिक ईसाई पादरियों के विचार सन्त पाल की घारणाओं से अध्यन्त प्रभावित थे। इस महान् धार्मिक नेता के विचार इतने प्रसिद्ध हैं कि केवल अपेचाकृत अधिक महस्वपूर्ण विचारों का ही उल्लेख करना यहाँ पर्याप्त होगा । वे लिखते हैं : 'तथापि, अष्टाचार के निरोध के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी होनी चाहिए और प्रत्येक स्त्री का अपना पति'। किन्तु इस सन्दिग्ध स्वीकृति के तुरन्त पश्चात् वे आगे कहते हैं : 'किन्तु यह केवल अनुमति मान है. आदेश नहीं "व्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी पुरुष मेरे समान हों" अतः में अविवाहित प्रकृषों व स्त्रियों से कहना चाहता हूँ कि यदि वे मेरे समान नियमों का पालन कर सकें तो अति उत्तम है। किन्तु यदि उनमें यह चमता न हो तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टाचार व अन्तर्दाह की अपेचा विवाह ही अच्छा है। 13 न तो सन्त पाछ और न परवर्ती ईसाई पादियों की कृतियों में यह स्पष्ट है कि विवाह एक शारीरिक ही नहीं, आध्यारिमक व्यवस्था भी है और शारीरिक सम्बन्ध आध्यात्मिक सम्बन्ध के बिना अपूर्ण है। उक्त उद्भरण यथार्थ विवाह के शक्तिशाली और अभ्युदयकारक तथा सम्पूर्ण उचित मानवीय भावनाओं के रद्बोधक प्रभाव के मूल्याङ्कन के अभाव की सूचना देते हैं। यही कारण है कि ईसाई पादरियों के विवाह-विषयक विचारों का अध्ययन प्क अरुचिकर कार्य है, जिससे पाठक जान-बूझकर अपना मन हटा लेता है'।

<sup>(</sup>१) लाइक ग्रॉव लिकर्गस, बॉन्स क्वासिकल लाइब्रेरी, भा. १, पृ. ८१।

<sup>(</sup>२) १, कोर. ७. २। (३) वही ७. ७-८।

<sup>(</sup>४) विलिस्टाइन गुडसेल, पी. एच. डी., ए हिस्ट्री त्र्यांच दि फैमिली एज़ ए सोशल एण्ड एजुकेशनल इंस्टिटचूशन, पृ. ८० त्र्यौर त्र्यागे।

किन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि यह अष्ट तथा पतित रूमी समाज के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, जहाँ यौन सम्बन्ध अत्यन्त ढीले-ढाले व अध्यवस्थित थे, जिनके कारण रूमियों का आध्यात्मिक तथा भौतिक पतन हुआ।

#### २. उद्भव

विवाह संस्कार जैसे महत्त्वपूर्ण अवसर की ओर स्वभावतः ही जनसाधारण का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हुआ तथा विविध प्रकार की अनेक प्रथाएँ उसके चारों ओर केन्द्रित हो गईं। किन्तु वैवाहिक विधि-विधानों के विकास के पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान के लिए यह समझना आवश्यक है कि उनका उद्भव किस प्रकार, क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ। उन परिस्थितियों ने, जिनमें विवाह-संस्था का विकास हुआ, वैवाहिक कर्मकाण्ड के स्वरूप व प्रकृति को एक विशेष साँचे में ढाळ दिया। 'विवाह' शब्द का तारपर्य 'खी और पुरुष के उस सम्बन्ध से है जो मैथुन के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उसके पश्चात् भी जब तक उत्पन्न शिद्यु स्वयम् अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने थोग्य नहीं हो जाता, विद्यमान रहता है'। यह स्पष्ट है कि केवल यौन प्रवृत्ति के जाधार पर की और पुरुष के बीच स्थायी सम्बन्ध का विकास सम्भव नहीं था। और न ही आदिम मनुष्य में आदर्श प्रेम की वह उवलन्त धारणा ही थी, जो आज दम्पति को चनिष्ठतम सम्बन्धों में बाँधने में समर्थ है। असम्य स्नी की दुर्बंछता को भी विवाह सम्बन्ध के विकास का श्रेय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह भारमरचा की दृष्टि से उतनी ही समर्थ व सबल थी जितना पुरुष । अतः विवाह का मूल कहीं अन्यन्न ही ढूंदना होगा। विवाह के मूल में सम्भवतः नवजात शिशु की पूर्ण असहाय अवस्था तथा विभिन्न अविधयों के छिए माता व नवजात शिशु की रचा व उनके लिए उस अविध में मोजन की आवश्यकता थी। इस प्रकार विवाह का मूल परिवार में निहित प्रतीत होता है, विवाह में परिवार का नहीं। स्त्री और पुरुष के स्थायी सम्बन्ध की जब ही पैतृक कर्तन्यों में निहित है। प्रसवावस्था के कठिन समय में अपने व असहाय शिद्य के समुचित संरचण के लिए स्त्री का चिन्तित होना स्वाभाविक ही था, जिसने उसे जीवन का स्थायी सहयोगी चुनने के लिए प्रेरित किया। इस चुनाव में वह अरयन्त सतर्क थी, तथा किसी पुरुष को अपने आत्मसमर्पण के पूर्व उसकी

<sup>(</sup>१) वही, पृ. ६।

योग्यता, चमता व सामर्थ्य का विचार तथा सावधानी पूर्वक अन्तिम निष्कर्षं पर पहुँचना अत्यन्त आवश्यक था। पारस्परिक आकर्षण तथा प्रेम आदि अन्य कारण भी इस सम्बन्ध के मूल में विद्यमान थे। पुत्र के लिए कामना, शिशु तथा पत्नी की रचा, गाहँस्थ्य जीवन की आवश्यकता तथा पारिवारिक जीवन के आदर्श वैवाहिक विधि-विधानों व कर्मकाण्ड में भलीभाँ ति प्रतिबिम्बित हैं।

## ३. प्राग्-विवाहस्थिति

इस प्रसङ्ग में भारतीय इतिहास के प्राचीन युगों में विवाह-संस्था के विकास का अध्ययन उपयोगी होगा। यह स्मरणीय है कि हिन्दू वैवाहिक विधि-विधान एक-परनी-व्रत को सामान्य सस्य मानकर चछते हैं। ऋग्वेदकाछीन समाज में परिवार-संस्था इड़तापूर्वक प्रतिष्ठित हो चुकी थी, जो यौन सम्बन्धों की प्राग्वैवाहिक स्थिति में सम्भव नहीं थी। वैदिक साहिस्य में यौन सम्बन्धों की स्वेच्छाचरिता का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। इसका उल्लेख केवल महाभारत में ही प्राप्त होता है। वहां कहा गया है कि अति प्राचीनकाल में खियां स्वतन्त्र तथा अनावृत थीं और वे किसी भी पुरुष के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित कर सकती थीं, भले ही वे विवाहित क्यों न रही हों। व इस असभ्य तथा जंगली प्रथा का अन्त उद्दालक के पुत्र रवेतकेतुने किया था। इस किंवदन्ती के आधार पर अधिक से अधिक यही सिद्ध किया जा सकता है कि किसी प्रागैतिहासिक काल में आर्य लोग एक ऐसी स्थिति के बीच से भी होकर गुजर चुके थे, जब समाज इस प्रकार के सम्बन्धों को सहन कर िंग करता था। अस्थायी यौन सम्बन्धों का सङ्केत न तो वेदों और न गृह्यसूत्रों में ही मिछता है। उनमें जिन विवाहों का वर्णन है, वे नियमित तथा स्थायी थे। अस्थायी विवाह का एकमात्र उदाहरण ऋग्वेद १०.५९ में उर्वशी तथा पुरूरवा के आख्यान में प्राप्त होता है। इस प्रकार विवाह का यह प्रकार ऋग्वेद-काल में प्रचित नहीं था तथा वह केवल उस प्राचीन काल की स्मृति ही रहा होगा, जब अस्थायी विवाह समाज में प्रचित थे।

<sup>(</sup>१) अनावृताः किल पुरा स्त्रिय श्रासन् वरानने । कामाचार-विहारिण्यः स्वतन्त्राखारुहासिनि ॥ १. १२८. । २६ हि०

## ४. वास्तविक विवाह

यह समझना अम है कि अति प्राचीनकाल में यौन सम्बन्ध स्वेच्छाचारी तथा पूर्णतः अनियमित था। प्रसिद्ध मानवशास्त्री आदिम मानव-सभ्यता-विषयक अपने ब्यापक तथा गम्भीर ज्ञान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राचीनतम काल में भी खी और पुरुष के बीच यौन सम्बन्ध स्वेच्छाचारी नहीं था। वेस्टरमार्क लिखते हैं—'निश्चय ही यह असम्भव नहीं है कि कतिपय जनों में की और पुरुष के बीच यौन सम्बन्ध पूर्णतः स्वेच्छाचारी रहे हीं। किन्तु इस धारणा के पत्त में कोई भी तर्कसङ्गत प्रमाण नहीं है कि मानव-इतिहास के किसी युग में स्वेच्छाचारी यौन सम्बन्ध सामान्य रूप से प्रचलित था। ·····यद्यपि अधिकांश वर्तमान देशों में बहुपरनी-प्रथा तथा कुछ जनों में बहुपति-प्रथा प्रचलित है, विन्तु एक-परनी-प्रथा अत्यन्त प्राचीनकाल से ही विवाह का सर्वाधिक प्रचित्रत व लोकप्रिय प्रकार रही है। जिन प्राचीन देशों के विषय में हमें प्रत्यत्व ज्ञान है, उन पर यही नियम लागू होता था। एक-परनी-प्रथा ही एक ऐसा प्रकार है, जो सर्वाधिक समाज-सम्मत व स्वीकृत है। संसार के अधिकांश राष्ट्रों में नियमतः एक-परनी-प्रथा प्रचलित है, तथा विवाह के अन्य प्रकारों में भी एक-परनी-प्रथा की दिशा में सुधार हो रहे हैं'। हॉवर्ड का भी बहुत कुछ यही विचार है। वे ळिखते हैं: 'एक प्रगतिशील समाज में एक-परनी-प्रथा विवाह का स्वाभाविक व सामान्य प्रकार होता है। विवाह के अन्य प्रकार या तो पतन अथवा आदिम काल की ओर प्रस्यावर्तन के सूचक हैं। स्वेच्छ।चारी यौन सम्बन्धों से न तो परिवार ही अस्तित्व में आ सकता और न आत्मविव्दान तथा संयम जैसे उच्च मानवीय भावों का ही विकास हो सकता, जिनका मानवजाति की उन्नति में बहुत बड़ा हाथ रहा है'। वैदिक ऋचाओं तथा गृह्यसूत्रों में आजीवन स्थायी व नियमित विवाह की सराहना की गई है। हिन्दू संस्कार पूर्णविकसित, साङ्गोपाङ्ग, स्थायी तथा नियमित विवाह को ही मान्यता प्रदान करते हैं।

<sup>(</sup>१) हिस्ट्री ऑव् सूमन मैरेज, पृ. १३३, १४९।

<sup>(</sup> २ ) हिस्ट्री त्रॉव् मैट्रिमोनियल इंस्टिट्यूशन, पृ. ९०, ९१ ।

### ५. विवाह के प्रकार

यौन सम्बन्धों की साधारण स्थिति पर विचार करने के पश्चात् हमें यह देखना है कि युवक तथा युवती गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए किस प्रकार संयुक्त होते थे। स्मृतियों ने ऐसे आठ प्रकारों को मान्यता प्रदान की है। वे इस प्रकार हैं: ब्राह्म, दैव, आर्ध, प्राजापस्य, आसुर, गान्धर्व, राचस तथा पैशाच। यद्यपि इनमें से अनेक प्रकारों का मूल वैदिक काल में भी मिलता है, किन्तु प्राक्-सूत्र साहित्य में उनका इस रूप में उन्लेख नहीं किया गया है। अधिकांश गृह्मसूत्र उक्त आठ प्रकारों से अपरिचित हैं। मानव-गृह्मसूत्र में केवल ब्राह्म तथा शुक्क (आसुर) प्रकारों का ही उल्लेख है। वाराह-गृह्मसूत्र में भी केवल उक्त दो प्रकारों का वर्णन किया गया है। केवल आश्व-लायन गृह्मसूत्र में भी केवल उक्त दो प्रकारों का वर्णन किया गया है। केवल आश्व-लायन गृह्मसूत्र में ही विवाह के आठों प्रकारों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख न होने का यह अर्थ नहीं है कि ये प्रकार प्राचीन काल या गृह्मसूत्रों के निर्माण-काल में प्रचलित नहीं थे। वे न्यूनाधिक रूप में, कर्मकाण्ड-साहित्य के खेत्र से परे, सामाजिक समस्या थे।

विवाह के विषय में प्रत्येक बात निश्चित हो जाने पर, उसे सम्पन्न करने के लिए विशिष्ट विधि-विधान अपेकित थे।

स्मृतियों ने विवाह के उक्त आठ प्रकारों को दो भागों में विभक्त कर दिया है—(१) प्रशस्त तथा (२) अप्रशस्त । प्रथम चार प्रकार प्रशस्त हैं तथा शेष अप्रशस्त । प्रथम चार प्रकार प्रश्नास्त याने जाते थे, जिनमें प्रथम सर्वोत्तम था, पञ्चम तथा षष्ट प्रकार किसी प्रकार सद्धा थे तथा अन्तिम दो वर्जित थे। किन्तु वे सभी वैध माने जाते थे। इस समय केवल बाह्य और आसुर प्रकार ही समाज में स्वीकृत हैं। जो प्रकार जितना ही अधिक अप्रशस्त था, वह उतना ही अधिक प्राचीन था, यद्यपि उनमें से कुछ साथ-साथ प्रचलित थे। अतः उनका विश्लेषण विषरीत क्रम से किया जायगा।

म. स्मृ. ३. २१; या. स्मृ. १. ५८-६१।

<sup>(</sup>१) ब्राह्मो दैवस्तथा त्रार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। गान्धर्वो राक्षसक्षेव पैशाचश्राष्टमोऽधमः॥

<sup>(</sup>२) मा. गृ. स्. १. ७. १२। (३) त्राक्ष. गृ. सू. १. ६।

<sup>(.</sup>४) म. स्मृ. ३. २४-२५ ।

# ६. आठ प्रकारों का ऐतिहासिक विकास

(अ) पैशाच: सर्वाधिक अप्रशस्त प्रकार था पैशाच। १ इस प्रकार के अनुसार वर छळ कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार प्राप्त करता था, अतः इसे सभी प्रकारों में नीचतम माना जाता था। आश्वलायन-गृह्यसूत्र के अनुसार सुत, मत्त अथवा अचेतन कन्या का हरण पैशाच विवाह कहा जाता था। यद्यपि कन्या का बलात् हरण राज्ञस तथा पैशाच दोनों में समान था, किन्तु कन्या तथा उसके संरचकों की अचेतनता व अनवधानता के कारण पैशाच को एंक स्वतन्त्र रूप दे दिया गया । गौतम तथा विष्णु की परिभाषा के अनुसार 'अचेतन, सुप्त या मत्त कन्या के साथ मैथुन करना' ही पैशाच विवाह है। मनु के अनुसार 'जब कोई व्यक्ति एकान्त में सुप्त, मत्त अथवा प्रमत्त कन्या के साथ मैथुन करता है, तो वही प्रकार पैशाच कहलाता है'। याज्ञवहरूय किसी कन्या के साथ जुलपूर्वक किये गये विवाह को पैशाच मानते हैं। देवल भी पैशाच की ऐसी ही परिभाषा करते हैं। पैशाच विवाह का सर्वाधिक असम्य तथा बर्बरता-पूर्ण प्रकार था। इसमें कन्या के साथ तत्काल तथा उसी स्थान पर बलात्कार किया जाता था, जो निश्चय ही एक अवांछनीय घटना थी। यह आदिम असभ्य जनों में प्रचित था। ऐसा लगता है कि पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच जाति में इसका प्रचलन था, जिससे इसका नाम पैशाच पड़ा। परवर्तीकाल में कहीं शायद ही कोई इस प्रकार की घटना हो जाती। अन्त में इसे पूर्णतः अमान्य कर दिया गया।

(आ) राक्षस: विलोम क्रम से दूसरा प्रकार था राचस। अनु के अनुसार 'शेती-पीटती हुई कन्या का, उसके सम्बन्धियों को मार या चत-विचत कर बळपूर्वक हरण विवाह का राचस प्रकार कहा जाता था'। इस प्रकार में वर

<sup>(</sup> १ ) पैशाचक्षाष्टमोऽघमः । म. स्मृ. ३. २१ ।

<sup>(</sup>२) सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मः स्मृः ३. २४।

<sup>(</sup>३) श्रा. गृ. सू. १. ६; स. स्मृ. २. २१; याज्ञ. स्मृ. १. ६१।

<sup>(</sup>४) हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्। प्रसद्य कन्यां हरती राक्षसी विधिरुच्यते॥ म. स्पृ. ३. ३३।

कन्या के पिता या स्वयं कन्या की स्वीकृति की प्रतीचा न कर, बळपूर्वक उसका हरण कर लेता था। यह प्रकार प्राचीन युद्धिप्रय जनों में प्रचलित था तथा इस प्रकार प्राप्त खियों का उपभोग युद्ध की लूट के रूप में किया जाता था। मनु की परिभाषा में युद्ध के दृश्य का चित्रण है। विष्णु तथा याज्ञवल्क्य तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राचस विवाह का उद्भव युद्ध से हुआ।

कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह विवाह का प्राचीनतम प्रकार है, जो आदिम जनों में प्रचलित था। उन्हें आधुनिक काल की बारात में उस मूलभूत युद्ध का अवशेष दिखाई देता है। वे कहते हैं कि वर्तमान असम्य तथा अर्ध-सम्य जनों की विवाह-पद्धित में प्रचलित अनेक चलनों से उनके मत का समर्थन होता है। उदाहरणार्थ, भारत के भी अनेक वन्य जनों में विवाह के अवसर पर युद्ध तथा हरण का अभिनय किया जाता है। गोंडों में वर विवाह-मण्डप से भागने का अभिनय करती हुई वधू का पीछा करता है। इसी प्रकार विहार में बिरहोलों में प्रचलित एक प्रथा के अनुसार वर भागती हुई कन्या को पकड़ लेता है।

उपर्युक्त विचार के पोषक असगोत्र विवाह को एक पूर्वसिद्ध तथ्य मानकर चलते हैं। यह अरयन्त सन्दिग्ध है कि किसी जन के समस्त सदस्य स्वभावतः ही अपने जन के बाहर विवाह करते रहे होंगे। यह करपना भी कि विवाह-संस्कार के आयोजन युद्ध के ही अवशेष हैं, सुदृढ़ प्रमाणों पर आधारित नहीं है तथा उसकी अन्य व्याख्याएँ भी की जा सकती हैं। यह अधिक सम्भव है कि बारात का कारण विवाहोक्सव और उसकी धूमधाम है तथा जन-समुदाय के प्रकन्न होने का मूल सम्बन्धियों के सामूहिक दायिश्व में निहित है, जिसके फलस्वरूप अपने समुदाय के वैवाहिक सम्बन्धों की सुरचा में विशिष्ट व्यक्तियों की हिंच सहज ही उत्पन्न हो गई। साथ ही हरण परनी प्राप्त करने का एक मान्न आदिम प्रकार नहीं हो सकता। आदिम यौन सम्बन्धों में भी स्वी-पुरुष की इच्छा तथा स्वीकृति निश्चय ही प्राप्त कर ली जाती रही होगी, जैसा कि पश्चओं में भी देखा जाता है। स्वी और पुरुष के बीच परस्पर स्वतःसिद्ध आकर्षण है जो बिना किसी बाह्यशक्ति के दोनों को एक सम्बन्ध में बांध

<sup>(</sup>१) युद्धहरगौन राक्षसः।

<sup>(</sup>२) राक्षसो युद्धहरणादिति ।

देता है। इस प्रकार अति प्राचीनकाल में भी गान्धर्व-विवाह राजस की अपेचा अधिक प्रचलित रहा होगा।

वैदिक काल में भारत-ईरानीय जन सदा युद्धरत नहीं रहते थे तथा प्राचीन असभ्य प्रथाएँ उनके बीच से उठती जा रही थीं। कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसके हरण की प्रथा क्रमशः लुप्त होती जा रही थी तथा अधिकांश में कन्या का हरण उसकी पूर्व-स्वीकृति से ही किया जाता था, भले ही यह माता-पिता की इच्छा के विपरीत रहा हो। कभी-कभी तो इस प्रकार के हरण की व्यवस्था पहले से ही वर और वधू कर लेते थे। यदा-कदा प्रेमियों का अपने अभिभावकों से संघर्ष हो जाया करता था और परिणामस्वरूप उनका विवाह केवल हरण या पलायन द्वारा ही सम्भव था, जो वीरों तथा स्त्रियों दोनों ही के छिए समान रूप से सराहनीय समझा जाता था, जैसा कि विमद तथा पुरुमित्र की कन्या के उपाख्यान से स्पष्ट हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि राज्ञस-विवाह में केवल बल और शक्ति का ही प्रयोग नहीं किया जाता था, अपित इसकी व्यवस्था पहले ही वधू की स्वीकृति से. जिसे अपने माता-पिता की इच्छा स्वीकार नहीं होती थी, कर ली जाती थी। यह पूर्व-स्वीकृति एक ऐसा तथ्य है, जो इस प्रकार के हरण या पछायन तथा राजस विवाह के मध्य भेद स्थापित कर देता है। महाभारत में वर्णित रुक्मिणी तथा सुभद्रा के प्रसङ्ग में इस प्रकार की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली गई थीरे।

कालक्रम से, जब विविध जन भूमि पर स्थायी रूप से बस गये, समाज से हरण-विवाह प्रायः उठ गया। किन्तु यह भारत की सैनिक उपजाति चित्रयों में प्रचित्रत रहा। इसका एक मात्र कारण यह था कि अधिकांश चित्रय ही युद्ध में भाग लेते और युद्ध की लूट के रूप में पित्रयाँ प्राप्त करते थे। यह आदिम युद्ध की लूट आगे चलकर वीरता का प्रमाण समझी जाने लगी। मनु के अनुसार चित्रयों के लिए राचस विवाह प्रशस्त है । महाभारत, १. २४५. ६ में भीष्म भी बलपूर्वक कन्या का हरण चित्रयों के लिए प्रशस्त मानते हैं ।

<sup>(</sup>१) ऋ. वे. १. १. ११२-१९; ११६. १; ११७.२; १०.३९.७; ६४.१२।

<sup>(</sup>२) म. भा. ८. ३७. ३४।

<sup>(</sup>३) राक्षसं क्षत्रियस्यैकम् । म. स्मृ. ३. २४ ।

<sup>(</sup>४) क्षत्रियाणां तु वीर्येण प्रशस्तं हरणं बलात् ।

तथा उन्होंने स्वयं भी कुरु राजकुमारों के लिए कन्याओं का हरण किया था। हारीत इसे चात्र विवाह कहते हैं तथा देवल के अनुसार यह शक्ति तथा वीरता का चिह्न है । भारतीय इतिहास में राजपूत काल तक यह प्रथा प्रचलित थी। अधिकांश में इत स्त्री भी इसके लिए इच्लुक रहती थी। उदाहरणार्थ, पृथ्वीराजरासों के अनुसार पृथ्वीराज द्वारा संयुक्ता का हरण पूर्व- क्यावस्थित था। वारहवीं शताब्दी के पश्चात् राजपूतों की राजनीतिक शक्ति के अन्त तथा फलस्वरूप हिन्दुओं के प्रधानतः कृषि और व्यापार की ओर उन्मुख होने से यह प्रथा हिन्दू समाज से उठ गई।

(इ) गान्धर्व: पत्नी प्राप्त करने का तीसरा प्रकार था गान्धर्व<sup>3</sup>। आश्वलायन के अनुसार 'विवाह का वह प्रकार, जिसमें पुरुष और खी परस्पर निश्चय कर, एक दूसरे के साथ गमन करते हैं, गान्धर्व कहलाता है।' हारीत और गौतम के मतानुसार विवाह का वह प्रकार जिसमें कन्या स्वयं अपने पित का खुनाव करती है, गान्धर्व कहा जाता है। इस विषय में मनु की परिभाषा सबसे अधिक व्यापक है: जब कन्या और वर कामुकता के वशीभृत होकर स्वेच्छा- पूर्वक परस्पर संयोग करते हैं, तो विवाह के उस प्रकार को गान्धर्व कहते हैं । विवाह के इस प्रकार में वर तथा कन्या के माता-पिता नहीं, अपितु वर और वध् स्वयं कामुकता के वशीभृत होकर विवाह का निश्चय करते थे।

गान्धर्व-विचाह पैशाच और राज्यस के समान या उससे भी प्राचीन है, क्यों कि यह किसी भी अन्य प्रकार की अपेजा अधिक हैं स्वाभाविक है। मानव-सम्यता के शैशव-काल में युवक तथा युवितयाँ बिना किसी शक्ति अथवा कुल के स्वयं परस्पर आकर्षित होते रहे होंगे। ऋग्वेद १०.२७.१७ के अनुसार 'वही वधू भद्रा कहलाती है, जो सुन्दर वेश-भूषा से अलंकृत होकर जनसमवाय में अपने पित (मित्र) का वरण करती है।' विवाह का सर्वाधिक सामान्य प्रकार वह प्रतीत होता है जिसमें वर और कन्या पहले से ही ग्राम-जीवन अथवा अन्य अनेक उत्सवों व मेलों में, जहाँ उनका स्वतन्त्र चुनाव तथा

<sup>(</sup>१) श्रलङ्गताभिजयतः क्षात्रः।

<sup>(</sup>२) वीर्यहेतुर्विवाहः सप्तमः समुदाहृतम्। (३) त्राः गृः स् १. ६।

<sup>(</sup>४) इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। गान्धर्वस्स तु विद्वेयो मैथुन्यः कामसम्भवः॥ म. स्मृ. ३. ३२।

परस्पर आकर्षण उनके सम्बन्धियों को अवांछित नहीं हो, एक दूसरे के सहवास का अनुभव कर चुके हों। अथवंवेद के एक मन्त्र से विदित होता है कि प्रायः माता-पिता पुत्री को अपने प्रेमी के चुनाव के छिए स्वतन्त्र छोड़ देते थे और प्रेम-प्रसङ्ग में आगे बढ़ने के छिए उन्हें प्रस्यच्वतः प्रोरसाहित करते थे । कन्या की माता उस समय का विचार करती रहती थी, जब कन्या का विकसित यौवन (पतिवेदन) उसके छिए पति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेगा। यह पूर्णतः पवित्र व आनन्द का अवसर था, जिसमें न तो किसी प्रकार का कल्रष था और न अस्वाभाविकता । अथवंवेद ६, ३, ६ में गान्ध्वं-विवाह-विषयक अन्य सङ्केत भी हैं। एक स्थल पर वस्तुतः गन्धवं पतियों का उन्नेख किया गया है । संस्कृत महाकाव्यों में गान्धवं विवाह के उदाहरण प्रचुर संख्या में प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार को गान्धर्व कहा जाता था, नयोंकि यह हिमालय की तराई में रहनेवाले गन्धर्वों के जन में विशेष रूप से प्रचलित था। यह हिन्दू समाज के अन्य किसी भी वर्ग की अपेचा चत्रियों में अधिक प्रचलित था, नयोंकि वे समाज के सर्वाधिक स्वतन्त्र तस्व का प्रतिनिधिश्व करते हैं।

कतिपय विचारकों के अनुसार विवाह का यह प्रकार प्रशस्त था, क्योंकि इसका मूळ पारस्परिक आकर्षण और प्रेम में निहित है । महाभारत में शकुन्तळा के पाळक पिता कण्व कहते हैं कि 'सकामा स्त्री का सकाम पुरुष के साथ विवाह, अले ही धार्मिक क्रिया व संस्कार से रहित क्यों न हो, सर्वोत्तम है । किन्तु अधिकांश स्मृतिकार इसे प्रशस्त मानने के छिए उद्यत न थे। वे धार्मिक तथा नैतिक आधारों पर इसे अप्रशस्त मानते थे । यह

<sup>(</sup>१) ब्रानो ब्रग्ने सुमर्ति संभलो गमेदिमां कुमारी सह नो भगेन। जुष्टावरेषु समनेषु वल्युरोषं पत्या सौभगत्वमस्यै॥ २. ३६।

<sup>(</sup>२) ऋ. वे. ६. ३०. ६।

<sup>(</sup>३) जाया इद् वो श्रप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् । ५. ३७. १२।

<sup>(</sup> ४ ) गान्धर्वमप्येके प्रशंसन्ति स्नेहानुगतत्वात् । गौ. घ. सू. २. १. ३१ ।

<sup>(</sup> प् ) सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रः श्रेष्ठ उच्यते । म. भा. ४. ९४. ६० ।

<sup>(</sup>६) गान्धर्वस्तु क्रियाहीनः रागादेव प्रवर्तते । वीरमित्रोदय मा २० प्र० ५७ पर उद्धृत ।

प्रथम पाँच प्रकारों की अपेचा हीन माना जाता था, क्योंकि इसका उद्भव कामुकता से होता तथा धार्मिक क्रियाओं तथा संस्कार के बिना ही यह सम्पन्न हो जाता था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के विवाह-सम्बन्ध की स्थिरता के विषय में भी सन्देह था। क्योंकि परस्पर आकर्षण अथवा कामुकता ही इसका निर्णायक तस्त्र था, अतः यह कहना असम्भव था कि यह विवाह-सम्बन्ध स्थायी रह सकेगा या नहीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्रों के समय से ही विवाह का यह प्रकार उठता जा रहा था। गृह्यसूत्रों में 'दत्ता' अथवा 'प्रता' कन्या का उन्नेख मिळता है, जिसका पाणिग्रहण वरद्वारा किया जाता था। काल-क्रम से जब स्वामिश्व की भावना में वृद्धि हुई, तो सन्तान को भी स्वामित्व का आलम्बन माना जाने लगा और माता-पिता अपने पुत्रों व पुत्रियों का अधिकाधिक नियमन करने छगे। अतः वर और कन्या की अपने सहधर्मी चुनने की स्वतन्त्रता का हास होने छगा । निन्यानवे प्रतिशत विवाह माता-पिता या संरचकों द्वारा निश्चित किये जाने आरम्भ हो गये। बाल-विवाह की प्रधा ने तो विवाह के इस प्रकार को समाप्त ही कर दिया क्योंकि बालकों को विवाह-विषयक उचित जानकारी नहीं रहती और फलस्वरूप विवाह के विषय में वे अपने विवेक तथा अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते । अन्त में हिन्दू समाज से विवाह का यह प्रकार लुप्त हो गया और सम्प्रति इसे वैध नहीं माना जाता।

(ई) आसुर: आसुर गान्धर्व की अपेत्रा विवाह का श्रेष्ठतर प्रकार था। र मनु के अनुसार 'जिस विवाह में पित कन्या तथा उसके सम्बन्धियों को यथाशक्ति धन प्रदान कर, स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या से विवाह करता है, उसे आसुर कहते हैं'। <sup>3</sup> विवाह के इस प्रकार में धन ही प्रधान निर्णायक तस्व था तथा अल्पाधिक रूप में यह एक सौदा था । कतिपय धर्मशास्त्र-प्रणेताओं ने इसे मानुष नाम दिया है । इसमें कोई सन्देष्ट नहीं कि प्राचीन काल में पैशाच और

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. ४. १६।

<sup>(</sup>२) आ. य. सू. १. ६।

<sup>(</sup>३) ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चैव शक्तितः। कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ म. स्मृ. ३. ३१।

राचस की अपेका जिनमें इंड वा शक्ति का प्रयोग होता था, आसुर विवाह अविक उन्नत व सम्य था।

आदिम काल के पितृसत्तारमक परिवार में सन्तान एक प्रकार की पारिवारिक सम्पत्ति समझी जाती थी तथा धन के लिए किसी मी पुरुष के साथ कन्याओं का विवाह किया जा सकता था। वैदिक काल में हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें यदा-कदा सौदा निश्चित कर लिया जाता था और व्यवहार में कन्या धन के लिए बेच दी जाती थी। ' लोभ के वशीभृत हो कर कभी-कभी कन्याएं स्वयं धन के लिए सम्पत्तिशाली व्यक्ति से विवाह कर लिती थीं, भले ही वह अन्य प्रकार से अयोग्य ही क्यों न हो। ' एक ऋचा में एक ऋषि अश्विनीकुमारों से विजामाता के समान उदार होने की प्रार्थना करता है। यास्क के अनुसार विजामातृ तथा कीता-पति शब्द समानार्थक हैं। मैत्रायणी संहिता में कीता पत्नी की अविश्वसनीयता तथा चरित्रहीनता की निन्दा की गई है। '

आरम्भ में यह प्रथा किसी भी प्रकार हीन व दोषयुक्त नहीं मानी जाती थी। किन्तु आगे चलकर इसकी ओर अरुचि तथा हीनता की भावना उत्पन्न होने छगी। महाभारत से विदित होता है कि भीष्म ने कितपय कुरु राजकुमारों के लिए क्रय द्वारा पित्रयां प्राप्त की थीं। जब वे शस्य के पास इस उद्देश्य से पहुंचे, तो उसे पिरिस्थित की कठिनता व गम्भीरता का अनुभव हुआ। किन्तु कन्या का शुलक मांगने की प्रथा को समाप्त करने का साहस उसमें नहीं था। जहां तक राजवंशों का सम्बन्ध है, यह विक्रय की अपेन्ना एक प्रथा थी। भीष्म ने स्वीकार किया कि इस सौदे में कोई भी पाप या दोष नहीं है। किन्तु धन

<sup>(</sup>१) ऋ. वे. १. १०७. २।

<sup>(</sup>२) दयतियोषा मर्यतो वधूयो परिप्रीता पन्यसा वार्येण । वही, १०.२७.१२।

<sup>(</sup>३) श्रश्नवं हि भूरिदावत्तरावां विजामातुरूत वाद्या स्यालात् ।

बही, १. १०९. २।

<sup>(</sup>४) ऋनृतं वा एषा करोति या पत्युः क्रोता सती ऋन्यैः सञ्चरित ।

<sup>9. 90. 99 1</sup> 

<sup>(</sup> प्र ) पूर्वैः प्रवर्तितं किश्चित् कुलेऽस्मिन् नृपसत्तमैः । साधु वा यदि वासाधु तन्नातिकान्तुमुत्सहे ॥ म. भा आदि॰ १२२. ९ और आगे ।

की मांग प्रस्तुत करने में शक्य के सङ्कोच व किङ्कर्तव्यविमृहता से स्पष्ट है कि जनमत इस प्रथा के पत्र में नहीं था।

कालकम से विवाह को धार्मिक स्वरूप प्राप्त होने पर, जिसमें कन्या पिता द्वारा वर को दिया जाने वाला पुण्यमय व पवित्र उपहार मानी जाती थी. कन्या-विक्रय की उक्त प्रथा अधिकाधिक लोभमूलक व सांसारिक समझी जाने लगी। स्मृतिकार आसर विवाह का उन्नेख या तो परम्परागत प्रथा अथवा अनिवार्य बराई के रूप में करते हैं। जहां तक उनके स्वतन्त्र विचारों का प्रश्न है, वे उसकी निन्दा करते हैं तथा उसे विवाह के आवरण में विकय मानते हैं। मन लिखते हैं कि 'कन्या के विद्वान पिता को अणुमात्र शुरूक भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। लोभ के कारण शक्क स्वीकार करने वाला प्रकृष सन्तान का बेचने वाळा है। अवस्तम्ब स्पृति के अनुसार 'शूद्र को भी कन्यादान करते समय शुरुक नहीं छेना चाहिए। शुरुक को स्वीकार करना छुद्मवेश में कन्या का विकय है। यही नहीं, कतिपय लेखकों के अनुसार तो 'धन द्वारा क्रीत नारी पत्नी का स्थान प्राप्त नहीं कर सकती और न उसे देव तथा पिज्य क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार ही मिल सकता। वह तो एक दासी के समान है'। 3 शनैः शनैः कन्या का विकय अधिकाधिक पापमय समसा जाने लगा। 'जो लोभान्ध ही कर धन के लिए अपनी पुत्री को देते हैं, वे आस्मवि-क्रयी तथा महापातकी हैं। वे घोर नरक में गिरते तथा सात पूर्ववर्ती और सात परवर्ती पीढ़ियों द्वारा अर्जित पुण्यों का ध्वंस कर देते हैं'।

किन्त असीमित निन्दा व अर्स्सना किये जाने पर भी यह प्रथा भारत में

<sup>(</sup>१) न कन्यायाः पिता विद्वान् गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि । गृह्णिकः शुल्कं लोभेन स्याष्ट्ररोऽपत्यविकयो ॥ ३. ५१।

<sup>(</sup>२) श्राददीत न श्र्द्रोऽिप शुल्कं दुहितरं ददत्। शुल्कं हि गृह्णन् कुरुते छन्नं दुहितृविकयम्॥

<sup>(</sup>३) क्रीता द्रव्येण या नारी न सा पत्नी विधीयते । न सा दैवे न सा पित्र्ये दासीं तां कवयो विदुः॥ बौ. ध. सू. १. २. २०।

<sup>(</sup>४) शुल्केन ये प्रयच्छन्ति म्वसुतां लोभमोहिताः । श्रात्मविक्रयिणः पापा महाकित्विषकारकाः ॥ पतन्ति निरये घोरे घ्नन्ति चासप्तमी कुळम् । वही, १. ११. २१ ।

किसी न किसी रूप में प्रचलित रही और इस समय भी जीवित है, यद्यपि यह अस्यन्त निर्धन परिवारों में सीमित है। यूनानी लेखकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में यह प्रथा प्रचलित थी। अस्प्रित भारत में कुछ निम्न जातियों और उच्च जातियों के नितान्त दरिद्र परिवारों में ही इस प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। किन्तु ऐसा इच्छापूर्वक नहीं किया जाता तथा इसे छिपाने का यह किया जाता है।

इससे मिलती-जुलती एक अन्य प्रथा, जिसके अनुसार कन्या का विता वर को दहेज देता है, हिन्दुओं के प्राचीन साहित्य में प्राप्त नहीं होती। किन्तु कतिपय ऐसे उन्नेख मिलते हैं जिनमें कन्या के अभिभावकों को वर को दहेज देना पड़ता था। ऋग्वेद, १०. २६. ११ से ज्ञात होता है कि एक कन्या के विवाह के समय जिसमें कुछ शारीरिक दोष होता था, उसके संरचकों को वर को धन देना पड़ता था। विवाह की एक ऋचा में 'वहतु' अथवा कन्या के साथ जाने वाले देय का उन्नेख है। अथर्ववेद में एक राजा की इसलिए निन्दा की गई है कि उसकी रानी अपने साथ पर्याप्त देय सामग्री न ला सकी। उपतरेय ब्राह्मण, १. १६ में धन के आधार पर होने वाले विवाह को 'पशु-विवाह' कहा गया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वर अथवा कन्या में से कौन सा पच धन लेता था।

जिस समय आसुर तथा आर्ष विवाह प्रचित थे, उस समय वर की ओर से वधू के सम्बन्धियों से धन की मांग सम्भव नहीं प्रतीत होती। समय की मांग तो यह थी कि कन्या का पिता वर से उसके मूल्य की मांग करता। किन्तु धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन हुआ। प्राचीनकाल में खी का कुमारी रह जाना असद्ध नहीं था। किन्तु परवर्ती काल में कन्या का विवाह अनिवार्य हो गया और रजोदर्शन के पूर्व विवाह की प्रथा प्रचित्त हो गई। फलतः सीमित समय में ही कन्या के विवाह के लिए उसके पिता की चिन्ता बढ़ने लगी। धार्मिक कारणों से वह वर के पिता द्वारा मांगा हुआ धन देकर भी कन्या से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। विवाह को एक यज्ञ मानने के धार्मिक विशास से भी इस प्रथा के विकास में सहयोग मिला। दहेज कन्यादान की

<sup>(</sup>१) मेगास्थने, त्राक्स्फोर्ड हिस्ट्री त्रॉव इण्डिया, भा. १, पृ. ६० पर उद्धृत।

<sup>(</sup>२) ऋ. वे. १०. ८५।

<sup>(</sup>३) न ऋस्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पमसियेत् । ७. १२।

दिचणा समझा जाता था और यहाँ तक लोग प्रायः स्वेच्छापूर्वंक उसे देते भी थे। सम्पन्न परिवारों में इस प्रथा को कठोर बनाने में पैतृक सम्पत्ति में कन्या का उत्तराधिकार भी सहायक हुआ। दहेज के रूप में अपने पिता की सम्पत्ति में से कन्या को अपना भाग मिल जाता था। आधुनिक काल में शिक्षित परिवारों में पुत्रों की शिचा अध्यन्त महंगी है। लड़के का पिता सोचता है कि उसके पुत्र की शिचा का व्यय कन्या के पिता को वहन करना चाहिए, जो उसके पुत्र की शिचा से पूरा लाभ उठाता है। वर्तमान काल में यह अनुभव होने लगा है कि दहेज की माँग उपयुक्त वर और कन्या के जुनाव में बाधक है और समाज दहेज की प्रथा के अनौचित्य तथा कठोरता को दूर करने के लिए प्रस्तुत होता जा रहा है।

(उ) प्राजापत्य: आसुर के पश्चात् विपरीत क्रम से प्राजापत्य विवाह आता है। इसके अनुसार अपनी कन्या का पाणिप्रहण पिता योग्य वर के साथ इस उद्देश्य से कर देता था कि वे दोनों अपने नागरिक व धार्मिक कर्तव्यों का साथ-साथ पाछन करें। इसमें पिता वर से, जो स्वयं विवाह के प्रार्थी के इप में आता था, एक प्रकार का वचन प्राप्त कर छेता था। आश्वछायन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है: "विवाह का वह प्रकार जिसमें 'तुम दोनों धर्म का साथ-साथ आचरण करो', यह आदेश दिया जाता है, प्राजापत्य कहछाता है"। गीतम अगेर मनु भी प्रायः इन्हीं शब्दों को दुहराते हैं। स्वयम् प्रजापित नाम ही यह स्चित करता है कि नव-दम्पित प्रजापित के प्रति अपना ऋण चुकाने, अर्थात् सन्तान उत्पन्न करने व उसके पाछन-पोषण के छिए इस सम्बन्ध में बँधते थे। इस प्रकार के सर्वाधिक महस्वपूर्ण ब्यावहारिक पार्श्व पर देवछ के एक वचन से प्रकाश पड़ता है, जिसके अनुसार

<sup>् (</sup>१) म्या. गृ. स्. १, ६। (२) याज्ञ. स्मृ. १. ६०।

<sup>(</sup>३) सह धर्म चरत इति प्राजापत्यः । श्रा. गृ. सू. १. ६।

<sup>(</sup>४) संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सहधर्मं चर्यतामिति ।

<sup>(</sup> ५ ) सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ म. स्मृ. ३. ३० ।

यह विवाह निश्चित शर्तों (समयबन्धन) पर आधारित था। अधिनिक पाठक इस प्रकार को सब से अधिक सन्तोषप्रद तथा युक्तिसङ्गत समझेंने, क्योंकि इसमें पति और पत्नी दोनों के अधिकार समान रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। किन्तु हिन्दू धारणा के अनुसार यह प्रथम तीन प्रकारों की अपेजा निस्नतर है। इसका कारण यह है कि यहाँ दान स्वतन्त्र न होकर शर्त या समय के बन्धन में बँधा हुआ है, जो हिन्दुओं की दान-सम्बन्धी धार्मिक धारणा के विपरीत है। तथापि यह प्रकार प्रशस्त है।

इस प्रकार का अस्यन्त प्राचीन काल में प्रचलन सम्भव नहीं प्रतीत होता।
समाज की उन्नत दशा में ही शिक्षित पुरुषों व खियों ने इसका अनुसरण
किया होगा। इसके लिए ऐसा स्वतन्त्र समाज आवश्यक था, जिसमें खियों का पार्थक्य न रहा हो और वर स्वयं कन्या से विवाह की प्रार्थना के लिए आगे बढ़ने का साहस रखता हो। बालविवाह के प्रचलित होने पर इसका हास हो गया, क्योंकि इस प्रकार के विवाह के लिए केवल प्रौढ युवक व युवतियां ही समर्थ हो सकते थे, जो उस प्रतिज्ञा के अर्थ को समझ सकते, जिसमें उन्हें प्रविष्ट होना था। कालकम से विवाह पिता की ओर से वर को दिया जानेवाला एक विद्युद्ध दान बन गया और कोई भी शर्त, मले ही वह कितनी भी नम्रतापूर्ण क्यों न हो, हिन्दुओं की धार्मिक भावना के प्रतिकृत्ल अथवा आकामक समझी जाने लगी।

(उ.) आई : धर्मशास्त्रों के अनुसार भार्ष विवाह प्राजापस्य की अपेत्रा प्रंमस्ततर है। इस प्रकार के अनुसार कन्या का पिता वर से यज्ञादि धर्म-विहित कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक अथवा दो गो-मिथुन प्राप्त करता था। अस्पन्न यह कन्या का मूद्य नहीं था, किन्तु धन-प्राप्ति का यत्किञ्चित भाव अवश्य था, यद्यपि कन्या का पिता उसका सौदा नहीं करना चाहता

<sup>(</sup>१) सहधर्मिकियाहेतोदीनं समयबन्धनात्। श्रालङ्कृत्यैव कन्याया विवाहः स प्रजापतेः॥ वीरमित्रोदय, भा. २, ए. ८५१. पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) आ. गृ. सू. १. ६; म. स्मृ. ३. २९; याज्ञ. स्मृ. १. ६१.।

<sup>(</sup>३) एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः । कन्याप्रदानं विधिवदार्थो धर्मः स उच्यते ॥ म. स्मृ. ३. २९ ।

था। आश्वलायन, बौधायन तथा आपस्तम्य सभी इस विषय में एकमत हैं कि जब कोई युवक कन्या के पिता को एक गो-मिश्रुन प्रदान कर उससे विवाह करता है, तो वह विवाह का आर्ष प्रकार कहलाता है। किन्तु इस विषय में यह प्रतिबन्ध था कि गो-मिथन के इस आदान का उद्देश्य केवल यज्ञकार्य ही होना चाहिए। इस प्रकार यह आसुर से भिन्न था। मनु के अनुसार 'जिस विवाह में सम्बन्धी कन्या के लिए शुरुक नहीं स्वीकार करते, वह विकय नहीं है, वह तो केवल अर्हण-मात्र है। विरिमित्रोद्य के मतानुसार यह कन्या का मुख्य नहीं है, क्योंकि इसका परिमाण सीमित है। इसके अतिरिक्त यह कन्या के साथ ही वर को दे दिया जाता था। यह प्रकार आर्ष कहलाता था, क्योंकि यह मुख्य रूप से ऋषिपरम्परा के पुरोहितों अथवा ब्राह्मणों के कुलों में ही प्रचलित था. जैसा कि स्वयं इसके नाम से सूचित होता है। किन्तु डॉ. अविनाशचन्द्र दास अपने प्रन्थ 'ऋग्वेदिक करुचर' में इसकी एक भिन्न ही ज्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं: 'जब उसके विस्तृत ज्ञान तथा आध्यात्मिक योग्यता के कारण किसी ऋषि के साथ किसी कन्या का विवाह किया जाता था, तो विवाह का वह प्रकार आर्ष कहळाता था। 3 किन्तु इस ब्याख्या के अनुसार हम गो-मिथन के आदान की प्रथा के उद्भव का स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। आदर तथा मांग दोनों एक साथ नहीं चल सकते । यज्ञों के हास के साथ विवाह का यह प्रकार भी लुस हो गया। विवाह का यह प्रकार पहले प्रशस्त माना जाता था, किन्त आगे चलकर गो-मिथुन का नाममात्र का आदान भी कन्यादान की भावना के विपरीत माना जाने लगा। स्वयं मनु-स्मृति में भी यह विचार प्रतिष्वनित मिछता है: 'कतिपय आचार्य आर्ष-विवाह में एक गो-मिधन के आदान का विधान करते हैं, किन्तु यह अनुचित है। भले ही यह अरूप हो या

<sup>(</sup>१) यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विकयः। श्रार्हणं तत् कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्॥ ३. ५४।

<sup>(</sup>२) धर्मनिमित्तो हासौ सम्बन्धो न लोभनिमित्तकः । गोमिथु नग्रहणञ्च स्वयं कन्योपकरणदानासमर्थस्य तद्दानार्थं वेदितव्यम् ॥ वी. मि. सं. भा. १, पू. ८२२।

<sup>(</sup>३) पृ. २. ५३।

अधिक है, यह विकय ही। कालकम से कन्या के पिता की ओर से 'आदान' शब्द ही विवाह के चेत्र से बहिन्कृत हो गया।

(ए) दैव: आर्ष की अपेचा प्रशस्ततर प्रकार था दैव। इस प्रकार में पिता कन्या को अलङ्कृत कर अपने आरब्ध यज्ञ में पौरोहिस्य करनेवाले ऋत्विज को दे देता था। बौधायन के अनुसार कन्या दिखणा के रूप में दी जाती थी। <sup>3</sup> यह प्रकार देव कहलाता था, क्योंकि यह दान देव यज्ञ के अवसर पर किया जाता था। सेवा के लिए विवाह में कन्यादान के उदाहण वैदिक साहिश्य में भी उपलब्ध होते हैं। किन्तु कभी-कभी इसकी नग्नता को अन्य तस्वों द्वारा प्रच्छन्न कर दिया जाता था। इस प्रकार दारुभ की पुत्री रथवीति के छिये स्यावाश्व व्याकुछ भी था, जिसका विवाह बाद में उसके साथ कर दिया गया<sup>ड</sup>। यज्ञों में सेवा के छिए पुरोहित बहुधा अपने संरक्षक राजाओं से सुन्दर कन्याओं अथवा दासियों को प्राप्त करते रहते थे, जो 'वधू' कहलाती थीं। किन्तु यह वास्तविक विवाह नहीं प्रतीत होता, तथा उसे समाज के समृद्ध और शक्तिशाली वर्गों में प्रचलित बहु-विवाह की प्रथा के साथ संयुक्त रखेल-प्रथा समझना चाहिए। यह प्रकार मुख्यतः हिन्दुओं के प्रथम तीन वर्गों में प्रचलित था। यज्ञ के अवसर पर पुरोहित को अपनी कन्या विवाह में देना छोगों ने पुण्यकर समझा। परवर्ती काल में यज्ञिय-धर्म के हास के साथ ही यह प्रथा भी अप्रचलित हो गयी, और लोगों ने अन्य विशेषताओं पर बिना विचार किये पुरोहित को कन्यादान करना उचित न समझा। इसके अतिरिक्त विवाह में केवल दान का ही भाव निहित नहीं था, वह तो कन्या के सम्पूर्ण जीवन का प्रश्न था, अतः विचारपूर्वक उसका आयोजन करना उपयुक्त ही है। यह प्रकार ब्राह्म की अपेचा अप्रशस्त माना जाता था, क्योंकि इसमें कन्यादान

<sup>(</sup>१) त्रार्षे गोमिधुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृथैन तत् । त्राल्पोऽप्येनं महान् नाऽपि विकयस्तावदेन सः ॥ म. स्मृ. ३. ५३।

<sup>(</sup>२) ऋत्विजे वितते कर्मणि दयादलङ्कृत्य स दैवः। श्रा. गृ. सू. १. ६।

<sup>(</sup>३) दक्षिणासु दीयमानास्वन्तर्वेदि यहत्विजे स दैवः।

<sup>(</sup>४) ऋ. वे. ५. ६१. १७-१९।

पुरोहित द्वारा यज्ञ में की हुई सेवा के छिए किया जाता था, जब कि ब्राह्म प्रकार में विवाह एक विद्युद दान था।

(ऐ) ब्राह्म: विवाह का गुद्धतम तथा सर्वाधिक विकसित प्रकार था ब्राह्म । इसे ब्राह्म कहते थे, क्योंकि यह ब्राह्मणों के योग्य समझा जाता था। इसमें पिता विद्वान तथा जीलसम्पन्न वर को स्वयं आमन्त्रित कर तथा उसका विधिवत सस्कार कर, उससे गुरुक आदि स्वीकार न कर, दक्षिणा के साथ यथाचाक्ति वद्मान्यूणों से अलंकृत कन्या का दान करता था। स्मृतियां इसे विवाह का सबसे अधिक सम्मानित प्रकार मानती हैं, क्योंकि यह शारीरिक शक्ति के प्रयोग, कामुकता, किसी प्रकार की शर्त अथवा धन लिप्सा से मुक्त था। इसमें सामाजिक शालीनता का पूर्णस्प से पालन किया जाता तथा धार्मिक विचारों पर ध्यान रखा जाता था। अपनी प्रकृति से ही विवाह का यह प्रकार अति प्राचीन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए सामाजिक अभ्यासों की सुदीर्च संस्कृति अपेखित है। किन्तु इस प्रकार के अस्तित्व का संकेत हमें वैदिक काल में भी प्राप्त होता है। श्रुप्येद में वर्णित सोम के साथ सूर्यों का विवाह बाह्म विवाह का पूर्वरूप है । यह प्रकार आज भी प्रचलित तथा भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है, यश्विप इसमें दहेज की निन्द्नीय प्रथा का भी प्रवेश हो गया है।

#### ७. कतिपय अन्य प्रकार

इनके अतिरिक्त विनिमय-विवाह, सेवा-विवाह आदि विवाह के अन्य प्रकार भी प्रचलित थे जिनका स्मृतिकारों तथा धर्मशास्त्रियों ने उन्नेस नहीं किया है। विनिमय-विवाह हिन्दू समाज में आज भी प्रचलित है। किन्तु केवल कुछ दरिद्र माता-पिता, जिनकी सन्तान की ओर साधारणतः अपेचित लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाता, अपने पुत्र व पुत्री के विनिमय द्वारा विवाह

<sup>(</sup>१) त्रा. गृ. सू. १. ६; म. स्मृ. ३. २७; याज्ञ. स्मृ. १. ५८; व. स्मृ. २. ५; शं. स्मृ. ४. २।

<sup>(</sup>२) श्राच्छाय चार्चियत्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्। श्राहृय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः॥ म. स्मृ. ३. २७।

<sup>(3)90.641</sup> 

२८ हि॰

की व्यवस्था करते हैं। यह कोई ऐच्छिक प्रथा नहीं है, इसका अनुसरण तो परिस्थितियों से बाध्य होकर किया जाता है। शेष पहलुओं में यह ब्राह्म-विवाह के ही समान है।

### ८. लोकप्रिय प्रकार

माझ तथा आसुर-विवाह के ये दो प्रकार ही वर्तमान हिन्दू समाज में प्रचित हैं। प्रथम प्रकार में, कन्या का विता अथवा अभिभावक इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से निमन्त्रित व्यक्ति को, उससे बिना कुछ लिए, अपनी कन्या विवाह में दे देता है। दूसरे प्रकार में, कन्या का विता वर से उसका मृख्य स्वीकार करता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे स्मृतिकार किसी भी तीसरे प्रकार का उक्लेख नहीं करते। इच्छुक वर कन्या के विता पर उसकी कन्या से विवाह करने की कृपा के लिए किसी प्रकार धन देने का द्वाव नहीं डालता है। इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि कन्या के विता के साधन पर्याप्त हैं या नहीं। दहेज निश्चित करने की वर्तमान प्रथा तथा विवाह निश्चित करने में इसीको आधार बनाने की प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित नहीं थी।

### ६. धार्मिक कियाओं की अनिवार्यता

विवाह किसी भी प्रकार से क्यों न किया जाता, उसकी वैधता के लिए धार्मिक विधि-विधान तथा कर्मकाण्ड अनिवार्य थे । वसिष्ठ तथा बौधायन के अनुसार 'यदि किसी कन्या का बलाद अपहरण कर लिया गया हो, किन्तु मन्त्रों से विधिवत संस्कार न किया गया हो, तो उसका विवाह किसी अन्य अयक्ति के साथ विधिवत् किया जा सकता है, क्योंकि वह तो पूर्वंवत् कुमारी ही रहती है ।' देवल कहते हैं : 'गान्धर्वादि—पैशाचान्त विवाहों में तीनों वणों को अग्नि के समन्न वैवाहिक कियाएँ पुनः करनी चाहिएँ ।' गान्धर्व

<sup>(</sup>१) नोदकेन विना चायं कन्यायाः पतिरुच्यते । पाणित्रहणसंस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे ॥ याज्ञ. स्मृ. १. ७३ ।

<sup>(</sup>२) बलादपहृता कन्या यदि मन्त्रैर्न संस्कृता। श्रन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा॥

वीरमित्रोदय, भा. २, पू. ८६० पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>३) गान्धर्वादिविवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः। कर्तव्यक्ष त्रिभिर्वर्णैः समयेनामिसाक्षिकः॥ वही।

विवाह में सहवास संस्कार के पूर्व ही हो जाता था। मनु के अनुसार केवल कन्या (अविवाहिता) के ही विवाह में वैवाहिक कर्मकाण्ड का अनुसरण करना चाहिए? । किन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है, परवर्ती स्मृतियाँ सहवास के पश्चात् भी वैवाहिक विधि-विधानों को अनिवार्य मानती तथा उनका विधान करती हैं। स्वयं मनु भी कर्मकाण्ड व वैवाहिक क्रियाओं की आवश्यकता पर बल देकर अपने पूर्व विचारों में संशोधन करते हैं? । विवाह किसी भी प्रकार से क्यों न किया गया हो, उससे उत्पन्न शिशुओं को वैधता प्रदान करने तथा सार्वजनिक अयश, निन्दा व घृणा से छुटकारे के उद्देश्य से संस्कार किया जाता था। माधवाचार्य भी विवाह के प्रत्येक प्रकार में धार्मिक क्रियाओं के अनुष्टान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। वे लिखते हैं: 'यह नहीं सोचना चाहिए कि गान्धर्य-प्रश्वित विवाह के अप्रशस्त प्रकारों में सप्तपदी तथा अन्य वैवाहिक क्रियाओं के अभाव के कारण पति और पत्नी का सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, क्योंकि यद्यपि आरम्भ में स्वीकरण के पूर्व ये क्रियाण् नहीं की जातीं, किन्तु बाद में वे अनिवार्य रूप से की ही जाती हैं 3।'

हिन्दुओं के जीवन-दर्शन में धर्म-भावना का सर्वोच्च स्थान रहा है। यह अधिक महस्वपूर्ण नहीं था कि दम्पती किस प्रकार प्रस्पर सम्बन्ध में आबद्ध हुए, किन्तु यदि वे एक बार संयुक्त हो गये, तो संस्कार द्वारा उस सम्बन्ध को स्थायी कर दिया जाता था। यह विश्वास था कि वैवाहिक विधि-विधान से विवाह-सम्बन्ध को पवित्रता मिल जाती है। अतः विवाह के प्रत्येक प्रकार में उनका अनुष्ठान अनिवार्य समझा जाता था। आजकल बाल-विवाह तथा पर्दा-प्रथा के कारण ऐसे प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते। केवल कुछ निस्न जातियों में ही अनियमित विवाह के कित्यय उदाहरण मिल जाते हैं।

## १०. विवाह की सीमाएँ

विवाह से सम्बन्धित एक अन्य प्रश्न था वर और वधू के परिवार की परीचा। सेनार्ट के अनुसार 'आर्थ लोग विवाह के विषय में सवर्ण तथा असगोत्र

<sup>(</sup>१) म. स्मृ., वही।

<sup>(</sup>२) म. स्मृ., वही।

<sup>(</sup>३) पी. एन. सेन द्वारा हिन्दू ज्यूरिरुप्रूडेंस, पृ. २७० पर उद्धृत ।

विवाह दोनों नियमों का अनुसरण करते थे। रोमन विधि की सेनार्ट और कोवछेवस्की की ज्याख्या के अनुसार प्रत्येक ज्यक्ति को अपनी समान उत्पत्ति वाछी कन्या से विवाह करना चाहिए, किन्तु समान गोत्रवाछी से नहीं, और एक एथेनियन पुरुष को एक एथेनियन स्त्री से ही विवाह करना चाहिए, किन्तु समान गोत्र से नहीं। भारत में ये नियम इस रूप में प्रचित्रत हैं कि किसी भी ज्यक्ति की अपने गोत्र के भीतर तथा जाति या वर्ण के बाहर विवाह नहीं करना चाहिए।

(अ) असगोत्र विवाह—असगोत्रता का प्रतिबन्ध केवळ भारत में ही नहीं, अपितु संसार के अन्य भागों में भी प्रचिक्त है। यह वर्षर, असम्य, अर्ध-सम्य तथा सम्य जनों में व्यवहृत है। जिन जनों में गोत्र-व्यवस्था नहीं हैं, वहाँ दोटम (धार्मिक चिह्न) उसका कार्य करता है तथा एक समुदाय को दूसरे समुदाय से पृथक् करता है। इस प्रतिबन्ध का उदय रहस्य से आच्छन्न है। अनेक विद्वानों ने इसके उदय के स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया है।

इन सिद्धान्तों का हम संसेप में इस प्रकार उन्नेख कर सकते हैं। एक सिद्धान्त के अनुसार असगोत्र विवाह की प्रथा का उदय आदिम काल में कन्याओं की न्यूनता के कारण हुआ। एक अन्य मत के अनुसार जन के अन्दर यौत-स्वेच्छाचार को रोकने के लिए असगोत्र विवाह का प्रचलन हुआ। अकितपय अन्य विद्वानों के अनुसार इस प्रथा के उदय का कारण साथ-साथ पाले-पोसे हुए व्यक्तियों में परस्पर यौन आकर्षण का अभाव था। एक अन्य सम्प्रदाय के अनुसार आरम्भिक काल में परिवार का प्रमुख परिवार की युवती कन्याओं को स्वयम अपने लिए सुरचित रखना चाहता था। अतः उसकी ईच्यां के फल-स्वरूप जन के युवकों को जन के बाहर विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ा: आरम्भ में जो आवश्यकता थी, वही आगे चलकर एक ऐन्छिक प्रथा हो गयी। अ

<sup>(</sup>१) वेदिक इन्डेक्स, २. २६८।

<sup>(</sup>२) श्राइ. एफ. मैंक लेनन, स्टडीज् इन् एंशियेन्ट हिस्ट्री, १, पृ. ९०।

<sup>(</sup>३) एल. एच. मॉर्गन, एंशियेन्ट सोसाइटी, पृ. २४; फेजरः टोटेमिज्म एण्ड एक्सोगेमी, १, पृ. १६४ और आगे ।

<sup>(</sup>४) वेस्टर्मार्क, खुमैन मैरेज, १४-१६; कॉले, दि मिस्टिक रोज, पृ. २२२।

<sup>(</sup> ५ ) जे. जे. एटकिन्सन, ब्राइम लक्षा ।

कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार असगोत्र विवाह की प्रथा का मूळ टोटम (धार्मिक चिह्न) में था। अपने जन का रक्त पवित्र समझा जाता था तथा उसकी दिन्यता को सुरचित रखने के लिए उन्होंने अपने समान धर्म-चिह्न धारण करनेवालों में यौनसम्बन्ध का निषेध किया।

किन्तु उक्त मत स्वतः पर्याप्त व निर्णयात्मक नहीं प्रतीत होते । यदि प्रथम सिद्धान्त को ही छिया जाय, तो यह स्वीकार करने पर भी कि प्राचीन काल में पुरुषों की अपेचा खियों की संख्या कम थी, तो भी खियों की अल्पता अपने जन में विवाह करने वाले प्रत्येक युवक के मार्ग में बाधक नहीं हो सकती थी। जहाँ तक दूसरे मत का प्रश्न है, हम इस तथ्य से भलीभाँति परिचित हैं कि जन की नैतिकता के विकास की इस विचारपूर्ण योजना का श्रेय असम्यों व जंगली लोगों को देना तर्कसङ्गत नहीं प्रतीत होता । तीसरा सिद्धान्त तथ्यों का यथाक्रम विचार नहीं करता। यौन आकर्षण का अभाव उक्त निषेध का कारण नहीं, परिणाम है । उदाहरणार्थ, पशुओं में निषेध की यह प्रवृत्ति नहीं पायी जाती, और आज भी भारत के अनेक धार्मिक उत्सवों व आमोद-प्रमोदों में एक ही जन के अन्दर यौन सम्बन्ध में भी किसी प्रकार के सङ्कोच या बुराई का अनुभव नहीं किया जाता । पैतृक अस्याचार तथा दमन का चतुर्थ सिद्धान्त पशु-समृहों से उधार लिया गया है, जहाँ सबसे अधिक बल-सम्पन्न पुरुष-पशु अन्य छोटे पशुओं को स्नी-पशुओं से दूर भगा देता है। किन्तु क्या प्रमुख पशु नवागन्तुकों पर भी अधिकार नहीं कर सकता ? अतः असगोत्र विवाह के उदय के विषय में यथार्थ ज्ञान के लिए हमें कहीं अन्यत्र देखना होगा। धर्मीचह्न की पवित्रता के सिद्धान्त की भी तथ्यों से पुष्टि नहीं होती। यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि असगोन्न विवाह की प्रधा के उदय के समय धर्मचिद्व को ईश्वरीय समझा जाता था । इसके अतिरिक्त जन के सदस्य परस्पर मित्र व समान समझे जाते थे, न कि देवता। इस स्थिति में जन के रक्त को इतना पवित्र नहीं समझा जाता था कि उससे यौन-सम्बन्ध न स्थापित किया जाय।

असगोत्र विवाहकी प्रथा के उदय के अधिक सम्भव कारण इस प्रकार प्रतीत होते हैं। जन के युवक सदस्य मोजन की खोज में दूर-दूर तक चले जाते थे और

<sup>(</sup>१) दुर्खाइम, एकी सोशियोलाजिक, १, १-७०।

परिणामस्वरूप स्वभावतः ही वे नये जन के सम्पर्क में आते थे। अपने नये वातावरण तथा पहोस में पितयाँ हुँ दने के लिए बाध्य होकर उन्होंने असगोत्र विवाह का अभ्यास ढाल लिया होगा, जो धीरे-धीरे एक चलन हो गया और पवित्र समझा जाने लगा। प्रतीत होता है कि असगोत्र विवाह के विकास में कुछ सीमा तक हरण-विवाह (राचस) भी सहायक हुआ होगा। प्राचीन काल में छड़ाकू जन यद में खियों की भी लूट करते थे और उन्हें अपनी पतनी बना लेते थे। शनै: शनै: यह अभ्यास प्रवृत्ति में परिणत हो गया तथा सभ्यता के उदय के पश्चात भी बाहर विवाह करने की यह प्रथा चलती रही, यद्यपि युद्ध का स्थान विचार-विनियम और समझौते ने तथा जन-धेना का स्थान वारात ने ले लिया। परिवार से ईर्ष्या व कलह को दर करने के लिए भी असगोत्र विवाह का प्रचलन जारी किया गया होगा। जब परिवार में विवाह करना वर्जित नहीं था. तो यह सम्भव था कि एक ही स्त्री की ओर अनेक युवक आकर्षित होते और यदा-कदा उनमें संवर्ष भी हो जाता। इस सङ्घट को रोकने के छिए परिवार के प्रमुख ने यवकों का विवाह परिवार के बाहर करने का विचार किया होगा। अनुभव से भी यह शिचा प्राप्त हुई कि एक ही परिवार या जन के भीतर विवाह वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह जाति को शारीरिकहास की ओर ले जाता है। डार्विन लिखते हैं कि 'दीर्घकाल तक अन्तःप्रजनन का परिणाम, जैसा कि साधारणतः समझा जाता है, आकार व शारीरिक ढाँचे तथा प्रजनन शक्ति का डास और यदा-कटा भाकृति के विकार की प्रवृत्ति होती है ।' इस प्रकार जातीय प्रजनन-शास्त्र की इष्टि से जन के बाहर विवाह करना लाभकर था। किन्त यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि असगोत्र विवाह की प्रथा के मूछ में कोई एक ही कारण था। विभिन्न स्थानों तथा परिस्थितियों में इस प्रथा के कारण भी निश्चय ही अनेक रहे होंगे और आज उनके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना असम्भव है।

यह कहना कठिन है कि उक्त कारण भारतीय आयों के विषय में कहां तक लागू होते हैं, जो इतिहास के उदय-काल में सभ्यता की दृष्टि से पर्याप्त उद्यत थे। यह भी महान् आश्चर्य का विषय है कि भारतीय आयों में यह संस्था एकाएक किस प्रकार अस्तित्व में आ गई। अन्य भारोपीय जातियों में

<sup>(</sup>१) वेरियेशन त्रॉब् ऐनिमल्स एण्ड प्लांट्स ऋण्डर डोमेस्टिकेशन, लन्दन, १८६८।

आज उक्त निषेध कहीं भी प्रचित नहीं है। इस प्रथा का सम्भव कारण आयों का उन आर्थेतरों के साथ सम्पर्क तथा उनका आर्थों में विख्य था, जिनमें अन्य अनेक जनों की भाँति उक्त प्रथा का पालन कठोरतापूर्वक किया जाता था।

आधुनिक अर्थ में गोत्र शब्द का प्रयोग वेदों में नहीं मिलता, यद्यपि वहां गोष्ठ या गोशाला के लिये गोत्र शब्द का व्यवहार किया गया है। 9 पारिभाषिक अर्थ में इस शब्द का प्राचीनतम उन्नेख छान्दोग्य-उपनिषद् के उस प्रकरण में प्राप्त होता है, जहां सत्यकाम जाबालि का आचार्य उससे अपना गोत्र पृछ्ता है। बौद्ध तथा जैन साहिस्य और मानव, विसष्ठ, गौतम आदि धर्मसूत्रों में गोत्रों का प्रचुर प्रयोग प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध के समय तक गोत्र-संस्था पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी।

किन्तु 'कुल्' अथवा परिवार का विचार वैदिक काल में भी था। जहां तक कि निकट सम्बन्धियों के साथ विवाह के निपेध का सम्बन्ध है, ऋग्वेद में हमें यम और यमी के बीच एक सजीव वाद-विवाद का उन्नेख मिलता है, जिससे विदित होता है कि मले ही आरम्भिक काल में निकट सम्बन्धियों के साथ विवाह प्रचलित रहे हों, किन्तु उत्तर वैदिक काल में वे समाज से उठते जा रहे थे। इस प्रकार के विवाह के विरोध में यम द्वारा दिये हुए नैतिक कारण से किसी प्रकार की घृणा अथवा भय का सक्केत नहीं मिलता। किन्तु उक्त पारिवारिक या कुल-सम्बन्धी निपेध भी बहुत दूर तक नहीं जाता था। शतपथ बाह्यण के एक वाक्य में तीसरी या चौथी पीड़ी में माइयों और बहिनों के विवाह का स्पष्ट रूप से उठलेख किया गया है। शतपथ-ब्राह्मण के भाष्यकार हिरस्वामी उक्त वाक्य पर भाष्य करते हुए उदाहरण के रूप में कहते हैं कि एक कण्व ने तीसरी पीढ़ी में एक लड़की के साथ विवाह किया था। सौराष्ट्र में चौथी पीड़ी में विवाह के अनेक उदाहरण हैं। वैदिक काल में सपिण्ड विवाह का निपेध प्रचलित नहीं प्रतीत होता। सैलिक ऋचा (८) में इन्द्र की इस रूप

<sup>(</sup> १ ) रॉथ का उद्धरण, वैदिक इंडेक्स, १, पृ. ३३५, २३६, २४०।

<sup>(2)8.8.91 (3)90.901</sup> 

<sup>(</sup>४) इदं हि चतुर्थे पुरुषे तृतीये सङ्गच्छामहे १.८.३.६।

में आराधना की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि ममेरी तथा फुफेरी बहनों के साथ विवाह हो सकता था।

बाह्मण प्रन्थों में प्रायः सभी उपयोगी विषयों की चर्चा स्थान-स्थान पर मिछती है किन्तु उनमें गोत्र-संस्था का एक भी उएलेख नहीं है। यद्यपि यह एक नकारात्मक प्रमाण है, किन्तु अन्य तथ्यों से सहकृत होकर यह अधिक महस्वपूर्ण हो उठता है! वैदिक कर्मकाण्ड गोत्र से सम्बद्ध नहीं हैं। यज्ञ करने वाले केवल उन्हीं ऋचाओं का उच्चारण नहीं करते, जिनकी रचना उनके गोत्र-कृत् महर्षियों ने की हो। केवल आभी ऋचाएं हा इसका एकमात्र अपवाद हैं, किन्तु यह विचार केवल औत सूत्रों का ही है और यज्जवेंद में ऐसे किसी प्रतिबन्ध का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं व संस्कारों के सम्बन्ध में गोत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।

सप्रवर विवाह का निषेष सर्वप्रथम गृह्यसूत्रों में ही प्राप्त होता है, किन्तु उनमें इसी के समान सगीत्र विवाह का निषेध नहीं किया गया है। आपस्तम्ब, कौशिक, बौधायन और पारस्कर सभी प्रवर का निषेध करते हैं, गोत्र का नहीं। किन्तु धर्मसूत्रों के समय से सगीत्र तथा सिण्ड विवाह निषद्ध हो गये। वसिष्ठ सगीत्र विवाह का निषेध करते हैं। पर गोत्र का दायरा अभी भी बहुत सीमित था और पिता की सातवीं तथा माता की पांचवीं पीढ़ी के बाहर विवाह हो सकता था। किन्तु आपस्तम्ब गृह्यसूत्र ३.१० के अनुसार गोत्र की सीमा अधिक न्यापक हो गयी थी। वह बहुत दूर तक जा सकती थी तथा पिता की सातवीं पीढ़ी तक ही सीमित नहीं थी।

असगोत्र विवाह की प्रथा ईस्वी सन् के आरम्भ के पश्चात् स्थापित प्रतीत होती है। प्रायः सभी जुन्दोबद्ध स्मृतियां सगोत्र विवाह को पूर्णतः अवैध घोषित करती हैं। न तो ऐसे विवाह और न इनसे उत्पन्न सन्तान ही वैध माने जा सकते थे। किन्तु अभी तक सगोत्र कन्या से विवाह के विषय में कुछ िछाई

<sup>(</sup>१) त्रायाहीन्द्र पथिभिरीलितोऽस्मि यज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व । तृप्तां जहुर्मातुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयी वपामिव ॥

<sup>(</sup>२) केशवकृत गोत्रप्रवरमञ्जरी। (३) व. ध. सू.।

<sup>(</sup>४) त्रसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ म. स्मृ. ३. ४।

थी। एक स्मृति सगोत्र कम्या से विवाह करने पर उस कम्या के त्याग तथा केवल चान्द्रायण व्रत के अनुष्टान का विधान करती है जब कि परवर्ती काल में इस प्रकार का विवाह अवैध हो गया और उसके लिए अत्यन्त कठोर दण्ड का विधान कर दिया गया।

परवर्ती धर्मशास-प्रणेता सगोत्र तथा सपिण्ड विवाह का घोर विरोध करते हैं। उन्होंने न केवल ऐसे विवाहों का निषेध ही किया अपि तु उनके विरोध में जाने वाले अनेक प्राचीन वचनों की अपने मत के अनुकूछ व्याख्या करने का यस किया। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं कि खैलिक ऋचा में इन्द्र का उदबोधन विधि नहीं, अर्थवाद है; यदि यह विधि होता, तो अगम्या-गमन भी मान्य हो जाता । वे आगे कहते हैं कि उक्त ऋचा में असजातीय विवाहों से उरपन्न शिग्रओं का उरुजेल है। कतिएय धर्मशास्त्रकार अपनी प्रतिमा का परिचय देते हुए कहते हैं कि 'ममेरी' और 'फ़ुफेरी' का अभिपाय मामा वा बुआ की लड़की से नहीं है; उसका तालपं तो मातृसहशमुखी तथा वितृसहश-मुखी अर्थात् उन कन्याओं से है जिनका मुख माता या पिता के सहश हो। वीरमित्रोद्य भीर स्मृति-चन्द्रिकाकार कुछ अधिक स्डतापूर्वक कहते हैं कि 'उक्त ऋचा का उदाहरण अनुसरणीय नहीं है' ( दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः )। ये लेखक ऐसे समय में हुए, जब सगोत्र और सिपण्ड विवाह समाज में पूर्णतः अध्यवहृत हो चुके थे। इस संस्था को अति प्राचीनता देने के छिए उन्होंने ऐसे वचनों की अपने अनुकूछ व्याख्या करने का प्रयत्न किया, जो उनके मार्ग में रोड़े थे। अपरार्क ने एक दूसरी ही युक्ति निकाली। वह उक्त ऋचा का पूर्णतः भिन्न अर्थ करते हैं 'हे इन्द्र, अपने भक्तों द्वारा आमन्त्रित होकर तुम इस यज्ञ में आओ तथा अपना भाग स्वीकार करो । हम वपा की आहुति उतनी ही अनिच्छापूर्वक देते हैं, जितना मातुलयोपा ( मामाकी लड़की ) और पैतृष्वसेयी ( मुआ की छड़की ) स्वयम् प्राप्त करने की थोड़ी सी भी इच्छा के विना ही

<sup>(</sup>१) परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथा। त्यागं कुर्याद् द्विजस्तस्यास्ततश्चान्द्रायणं चरेत्॥

पा. गृ. सू, १. ४-६ पर गदाधर द्वारा उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) बीरमित्रोदय, भाः २।

<sup>(</sup>३) संस्कारचिन्द्रका, विवाह प्रकरण।

२६ हि०

विवाह में दी जाती है। वह ब्रह्मपुराण का एक वचन उद्धत करते हैं, जिसमें सगोत्र विवाह का गो-वध के साथ किळवर्ज्य के रूप में निषेध किया गया है। इससे स्पष्ट है कि टीकाकारों और निबन्धकारों के समय में सगोत्र-विवाह पूर्ण-रूप से निषद हो चुका था। उस समय से हिन्दू समाज में इस प्रतिबन्ध का कठोरतापूर्वक अनुसरण किया जा रहा है। सगोत्रविवाह की छूट देनेवाला आधुनिक [हिन्दू संहिता विधेयक] 'हिन्दू कोड बिल्ल' इस प्रथा को कहाँ तक प्रभावित करेगा, कहना कठिन है।

(भा) जिस प्रकार हिन्दुओं में भसगोत्र विवाह के नियम का कठोरता-पूर्वक पाछन किया जाता रहा है, उसी प्रकार सवर्ण-विवाह भी उनकी एक सुप्रतिष्ठित संस्था है। सभी समृतियां एक स्वर से यह विधान करती हैं कि द्विज को अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। यह स्वामाविक ही है और अति प्राचीन काल में भी साधारणतः यह नियम प्रचित रहा होगा, किन्तु उस समय इसका कठोरतापूर्वक पाछन करना सम्भव नहीं था, क्योंकि जातिप्रथा अभी तक तह तथा अचछ नहीं हो सकी थी।

(इ) अनुलोम विवाह : वैदिक काल में अन्तर्जातीय विवाह बहुत सरल थे। यह समझना कठिन है कि यदि अन्तर्जातीय विवाह का किसी भी प्रकार का यथार्थ निषेध था तो उत्सवों, समाजों और व्यक्तिगत रूप से परस्पर मिलने- जुलने की स्वतन्त्रता युवकों और युवतियों को कैसे दी जा सकती थी। अन्तर्जातीय विवाह साधारणतः अनुलोम विवाह का रूप ले लिया करते थे। ऋग्वेद-कालीन पुरोहित वर्ग के पुरुषों के विषय में प्रायः यह कहा गया है कि उन्होंने राजवंशों में विवाह किया, जैसा कि च्यवन, श्यावाश्व या विमद ने किया। अस्मवतः अनुलोम विवाह के उदाहरणों के अपेचाकृत आधिक्य का कारण यह है कि प्राचीन साहित्य को साधारणतः ब्राह्मणों ने ही सुरचित रखा, जिन्होंने जान बुझ कर ब्राह्मण-कन्याओं के साथ ब्राह्मणेतरों के विवाह के उदाहरणों की उपेचा कर दी। तथापि ऐसे विवाहों के कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं। उदाह-

<sup>(</sup>१) या. स्मृ. १. ५५ पर अपरार्क का भाष्य।

<sup>(</sup>२) उद्घहेत द्विजो भार्यो सवर्णी लक्षणान्विताम् । म. स्मृ. ३. ४।

<sup>(</sup>३) ऋ. वे. १. ११२. १६; ११६. १; ११७. २०; १०. ३९।

रणार्थ, चित्रय स्वनय भावयव्य की प्रिय पत्नी एक आङ्गिरसी ब्राह्मण-कन्या थी। अथर्ववेद, ५.१७.८, ९ में ब्राह्मण को सभी वर्णों की कन्याओं के श्रेष्ठतम पित होने का गौरव प्रदान किया गया है, यद्यपि उसी मन्त्र से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि ब्राह्मण-स्थियों के विचार कभी-कभी इसके विपरीत होते थे, और उन्हें राजकीय सहायता द्वारा ही अन्य वर्ण के लोगों से पुनः प्राप्त किया जाता था। प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थ वैश्विपुत्रों से पिरिचित हैं। यजुर्वेद से ज्ञात होता है कि शूद्ध कन्या के साथ आर्थ पुरुष के सम्बन्ध की कभी-कभी राजसभाओं और पुरोहित-वर्ग में हंसी उड़ाई जाती थी। ये पुसे विवाह उस समय विधिक दृष्टि से वैध तथा समाज में प्रचित्त रहे होंगे, और औरिशज, कवष, वरस आदि महान व्यक्ति दासी या शूद्धा खियों से उत्पन्न हुए थे। विवेद साहित्य में दास की अपेचाकृत दासी शब्द के प्रचुर व्यवहार से प्रतीत होता है कि पड़ोसी जनों के पराजय और उन पर आधिपत्य के परिणाम-स्वरूप दासियां अपने कार्य विजेताओं के सम्पर्क में आई, और इस प्रकार दासी-पुत्र समाज में अत्यन्त सामान्य हो गये।

(ई) प्रतिलोम: वैदिक साहित्य में ग्रुद्ध-आर्य विवाह के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। एक यजुर्वेद संहिता में 'अयोगु' शब्द का उल्लेख आता है, ' और यदि उसका सम्बन्ध परवर्ती 'आयोगव' के साथ स्थापित कर दिया जाए, तो उसका तात्पर्य ग्रुद्ध के साथ विवाहित एक अर्थ (वैश्य) स्त्री से होगा। विदेक मन्त्र की इस व्याख्या का समर्थन आश्वलायन गृह्यस्त्र में सुरिचत एक प्राचीन परम्परा से भी होता है जिसके अनुसार परिवार का दास भी विधवा के देवर के समान ही अपने स्वामी की विधवा स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। '

<sup>(</sup>१) वही, १. १२६।

<sup>(</sup>२) ते. जा. ३. ९. ७. ३; शत. जा. १३. २।

<sup>(</sup>३) वा. सं. १३. ३०. ३१; ते. सं. ७. ४. १९. २-३।

<sup>(</sup>४) ऋ. वे. १. १८. १; १. ११२. २; प. ज्ञा. १४. ११. १६।

<sup>(</sup>५) यजु. सं. ३०. ४।

<sup>(</sup> ६ ) शुद्धादायोगवः क्षता चण्डालश्चाधमो नृणाम् । वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसङ्कराः ॥ म. स्मृ. १०. १२ ।

<sup>( 9 ) 8. 7. 96 1</sup> 

यजुर्वेद संहिता में अन्यन्न भी ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिनसे प्राचीन काल में इस प्रकार के मिश्रण व सङ्कर के आरम्भ का ज्ञान होता है। अथर्ववेद में प्रतिस्पर्धी प्रेमी या दास उपपित के विरुद्ध निरी शारीरिक शक्ति द्वारा अपनी पत्नी का प्रेम पुनः पाने के लिए एक टोटके का वर्णन किया गया है।

इस प्रकार उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह वैदिक काल में ज्ञात थे तथा समाज उन्हें अमान्य नहीं समझता था, मले ही वे अस्यिषक प्रचलित न रहे हों।

(उ) अन्तर्जातीय विवाह का परवर्ती इतिहास—आगे चळकर अन्तर्जातीय विवाह किसी प्रकार सहन तो कर छिया जाता था, किन्तु उसे प्रोत्साहन प्राप्त न था। गृह्यसूत्रों के समय में सामान्य नियम था समानवर्ण की कन्या से विवाह करना। किन्तु अनुलोम विवाह अभी तक धर्मशाखों में मान्य तथा समाज-स्वीकृत था, यद्यपि सामान्यतः शृहा की पसन्द नहीं की जाती थी। पाराशर छिखते हैं, 'ब्राह्मण की तीन परिनयाँ हो सकती हैं, 'ब्राह्मण की को प्रक सभी वणों के लोग एक शृह्मा स्वी से भी वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के बिना विवाह कर सकते हैं '। 'धर्मसूत्र तथा पूर्ववर्ती स्मृतियाँ सभी निम्न वर्ण की एक कन्या से विवाह की अनुमति देते हैं, यद्यपि ऐसे उदाहरण अधिक न थे और न वे आदर की ही इष्टि से देखे जाते थे। मनु कहते हैं 'द्विजातियों में विवाह के लिए समानवर्ण की कन्या प्रशस्त है। किन्तु कामुकता की ओर प्रवृत्त पुरुष अपना विवाह कमशः निम्नतर (अवर) वर्ण की कन्याओं से भी कर सकते हैं '।' उक्त सभी धर्मशास्त्र उच्चवर्ण की कन्या के साथ निम्न वर्ण के पुरुष के विवाह के विवह हैं।

स्मृति-साहित्य से अन्तर्जातीय विवाह की समस्या पर कुछ अवत्यच प्रकाश भी पड़ता है। धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में विभिन्न वर्ण के सम्बन्धियों की मृत्यु के छिए अशीच की व्यवस्था की गयी है, जिससे परोच रूप से अन्तर्जातीय विवाहों का अस्तित्व सिद्ध होता है। सम्पत्ति के 'विभाग' में विभिन्न वर्ण की

<sup>(</sup>१) आ. वे. २. ५. ६ । 👚 🗇 (२) १. ४. ९-१२ ।

<sup>(</sup>३) सवर्णांत्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः ॥ मः स्युः ३. १२ ।

माताओं से उत्पन्न पुत्र अपना भाग प्राप्त करते है । यहाँ भी धर्मशास्त्र अन्तर्जा-तीय विवाह की सम्भावना पर विचार करता है। ब्रह्मचारी को अपने आचार्य अथवा गुरु की निस्न वर्ण की पत्नियों के चरणों का स्पर्श न कर उन्हें दूर से ही प्रणाम करने का निर्देश दिया गया है। यह यहाँ पहले से ही मान लिया गया है कि गुरु विभिन्न वर्ण की खियों से विवाह कर सकते थे तथा इससे उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की इति नहीं पहुँचती थी। विजातीय पुत्र दत्तक के रूप में गोद भी लिया जा सकता था। उक्त सभी तब्य परोच्च रूप से अन्तर्जातीय विवाह के अस्तिस्व को सिद्ध करते हैं।

भारतीय इतिहास के मध्ययुग में अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन संस्कृत-साहित्य तथा अभिलेखों में प्राप्त उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है। महाकवि वाण के दो पारशव माई थे, जो उसकी शृद्धा सौतेली माता से उत्पन्न हुए थे। कविवर राजशेखर की परनी कवियत्री अवन्तिसुन्दरी इत्रिय-कन्या थी। र कारमोरी कवि कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी में एक ब्राह्मण के साथ संग्रामराज की बहुन के विवाह का वर्णन किया है। 3 कथा-सरिस्सागर में अन्तर्जातीय विवाहों के उदाहरण प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं। एक राजा अपने सेनापित को अपनी कन्या के लिए ब्राह्मण या चत्रिय पति ढूंढ़ने के लिए कहता है। अनक्र-मती के स्वयंवर में विभिन्न वर्ण के पुरुषों का भाग छेना विभिन्न वर्णों के मध्य विवाह की सम्भावना की ओर सङ्केत करता है। पुनश्च, हम एक ब्राह्मण की चित्रय-कन्या के साथ विवाह करते हुए पाते हैं तथा उस सम्बन्ध में निहित भावनाओं को देखने पर इसमें सन्देह के लिए स्थान नहीं रह जाता कि इस प्रकार के विवाह अभी तक वांछुनीय समझे जाते थे। 'राजकुमारी और ब्राह्मण-कुमार का विवाह उसी प्रकार एक दूसरे की शोभा का वर्धक हुआ, जिस प्रकार विद्या और विनय का सङ्गम" ।' जोधपुर के बाउक के अभिलेख में प्रतिहार-वंश के संस्थापक की उत्पत्ति एक ब्राह्मण पुरुष हरिश्चन्द्र तथा एक चत्रिय कन्या भद्रा

<sup>(</sup>१) हर्षचरितः १। १००० (२) काव्यमीमांसा १।

<sup>( 3 ) 0, 90-93 1 (8) 90.3. 841</sup> 

<sup>(</sup> ५ ) तयोस्तु सोऽभूद्राजेन्द्रपुत्री विप्रेन्द्रपुत्रयोः।

सङ्गमोऽन्योन्यशोभायै विद्याविनययोरिव ॥ कथासरित्सागर, २४.१७१

के विवाह से वर्णिन कीगई है। वाकाटक हस्तिभोज के एक अभिलेख के अनुसार सोमदेव नामक एक बाह्मण ने एक चित्रय-कन्या के साथ श्रुति और नम्मृति के अनुसार विवाह किया। ईस्वी सन् की प्रथम सहस्राद्धी में यह स्थिति थी। यह प्रथा 'श्रुतिरमृति-विहित' समझी जाती थी। उक्त उदाहरण आकर्सिक होने के कारण बहुमूल्य है। पुराणों में भी अन्तर्जातीय विवाह का परिगणन कल्विउर्ज की सूची में नहीं किया गया। मिताक्षरा<sup>3</sup> और दायभाग होनें। अन्तर्जातीय विवाह को वैध मानते हैं। प्रतिलोम विवाह के उदाहरण अत्यन्त दुर्लभ हैं तथा साहित्य में उनकी चर्चा नहीं के बराबर है।

(क) अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध—किन्तु एक ऐसा समय आया जब अन्तर्जातीय विवाह निरुत्साहित ही नहीं पूर्णतः निषिद्ध कर दिये गये। मनुस्मृति के काल में भी शृद्धा खी के साथ विवाह निन्दनीय समझा जाता था। परवर्ती स्मृतियाँ एक स्वर से शृद्धा खी के साथ विवाह को निषिद्ध ठहरातीं तथा उससे विवाह करने वाले व्यक्ति के सामाजिक वहिष्कार का विधान करती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को नरक के भय से आतक्कित किया जाता था। धीरे-धीरे कालकम से यही घृणा तथा अरुचि उच्च तीन वर्णों में परस्पर विवाह के प्रति भी उत्पन्न हो गयी। मनु अन्तर्जातीय विवाहों को कामसम्भव कहते हैं तथा आगे चलकर वर्णसङ्करता के कालपनिक सिद्धान्त का विकास करते हैं, जिसमें अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न सन्तान को निम्न स्थान दिया गया है। इस प्रकृत्ति का तर्कसङ्गत परिणाम यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अब अपने वर्ण के बाहर विवाह नहीं कर सकता था और यह प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है।

<sup>(</sup> १ ) एपिप्राफिया इंडिका जिल्द १८ पृ. ८७।

<sup>(</sup>२) त्रार्के सर्वे वे ई. जिल्द ४ पृ. १४०।

<sup>(</sup> ३ ) २. १२२।

<sup>(</sup>४) हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्विजन्ते द्विजातयः। कुळान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूदताम्॥ २.१५। शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्। जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते॥ ३.१७।

<sup>(</sup>४) ३. १२। (६) म. स्य. १०।

सम्प्रति, वैश्यों और सुद्रों में विवाह-सम्बन्ध के विषय में केवल वर्ण-भेद का ही नहीं उपजाति-भेद का भी पालन किया जाता है।

अपने ही वर्ण में विवाह के परिसीमन के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी थे। सर्वप्रथम जाति-मिश्रण की समस्या थी। संस्कृति तंथा वर्णमेद के कारण पुरुष तथा कियाँ निम्न जाति से परनी या पति के जुनाव में हिचिकचाहट का अनुभव करते थे। आर्थ-शृद्ध विवाह के निषेध के मूल में यही भावना निहित थी। जाति-प्रथा की कठोरता बढ़ने के साथ-साथ द्विजवणों में भी परस्पर विवाह बन्द हो गये, क्योंकि उनके जीवन के स्तर एक दूसरे से भिन्न थे। किन्तु जीवन व रहन-सहन के स्तर के अतिरिक्त, जन्म को अत्यधिक महश्व वेने के कारण उत्पन्न जातिगत-उच्चता की भावना भी अन्तर्जातीय विवाहों के निरोध में सहायक हुई। किन्तु आधुनिक शिचा के प्रभाव के कारण अन्तर्जातीय तथा अन्तर्जामिक विवाहों का पुनरुजीवन हो रहा है। नवपारित [हिन्दू संहिता विधेयक] 'हिन्दू कोड बिल' इस प्रवृत्ति की और प्रोस्साहन वेना।

(ए) कुल-परीक्षा—वर्ण आदि के विचार के अतिरिक्त उस विशिष्ट वंश या परिवार की भी पूर्णतः परीक्षा की जाती थी, जिसके साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाना होता था। आश्वलायन-गृह्यसूत्र के अनुसार 'सर्वप्रथम माता और पिता दोनों की ओर से कुछ की परीक्षा करनी चाहिए'।' मनु कहते हैं 'उत्तम कुछ के पुरुषों को अपने कुछ को उस्कर्ष की ओर छे जाने के लिए सदा उत्तम कुछों से ही सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, तथा अधम कुछों का दूर से ही स्थाग करना चाहिए'।' परवर्ती काछ में कुछ का महस्व इतना बढ़ गया कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाने छगा कि कन्या विवाह में कुछ को दी जाती है, ध्वक्ति को नहीं। कम से कम ब्राह्मणों के विषय में तो उनके कुछ पर ही विचार किया जाता था। कुछ की तुछना में विचा की भी उपेक्षा कर दी जातों थी। विष्णु के अनुसार 'ब्राह्मण का केवछ कुछ ही देखना चाहिए, उसके वेद या विद्या नहीं। कम्यादान तथा शाद में

निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत्॥

<sup>(</sup>१) कुलमग्रे परीचेत मातृतः पितृतश्चेति । १. ४।

<sup>(</sup>२) उत्तमैहत्तमो नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सदा।

विद्वत्ता तथा ज्ञान का कोई महत्त्व नहीं है ।' याज्ञवल्क्य ने 'कुलीनता' की ज्याख्या इस प्रकार की है : 'दस पीढ़ियों (पुरुष) से विख्यात श्रोत्रियों का कुल' ही श्रेष्ठ है रे ।' इस पर टीका करते हुए विज्ञानेश्वर कहते हैं : 'वह कुल श्रेष्ठ माना जाता है, जो माता तथा पिता, दोनों की ओर से पाँच-पाँच पीढ़ियों से अपनी विद्या तथा चिरत्र के लिए विख्यात हो 3।'

वे कुछ सर्वोत्तम माने जाते थे जो अपनी उत्तम कृति, विद्या तथा चिरत्र और नैतिकता के छिए प्रसिद्ध होते थे। 'सदा उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए जो श्रुति-स्मृति-विहित कार्यों के करने के छिए विख्यात हों, जो उत्तम कुछों में उत्पन्न हुए हों तथा अविन्छिन्न रूप से ब्रह्मचर्य का पाछन करते रहे हों, जो स्वयं उत्तम कुछों से सम्बन्धित हों, तथा समाज में सर्वोच्चता प्राप्त कर चुके हों, जो सन्तुष्ट, नम्न, धार्मिक तथा कर्तव्याकर्तव्य का विवेक कर सकते हों; जो छोभ, क्रोध, राग, ईन्यां, अभिमान और मोह से मुक्त हों तथा जिनका मन सदा ज्ञान्त हों ।'

नैतिक तथा भौतिक कारणों से अनेक कुछ निषद्ध थे। मनु के अनुसार 'विवाह-सम्बन्ध में अधोछिखित दस कुछ, भछे ही वे कितने ही ऐश्वर्य-सम्पन्न क्यों न हों, वर्जनीय हैं। वे इस प्रकार हैं: उत्तम कियाओं से हीन, पुरुष सन्तित से रहित, वेद-शाख आदि के पठन-पाठन की परम्परा से हीन, जिनमें खी-पुरुषों के शरीर पर घने और छम्बे केश हों, अशं ( बबासीर ), ज्य, मन्दाप्ति, मृगी, श्वेतकुष्ठ तथा गछित कुष्ठ से प्रस्त'।' संक्रामक रोगों से प्रस्त कुछ भी वर्जित थे। यम यिकक्षित परिवर्तन के साथ उक्त कारणों से ही चौदह प्रकार के कुछों को वर्जनीय ठहराते हैं । नये वर्जनीय कुछ वे हैं जिनके सदस्य

बीरमित्रोदय, २, पृ. ५८५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>१) ब्राह्मणस्य कुलं प्राह्मं न वेदाः सपदक्रमाः। कन्यादाने तथाश्राद्धे न विद्या तत्र कारणम्॥

<sup>(</sup>२) दशपूरुषविख्याताच्छ्रोत्रियाणां महाकुलात् । १. ५४।

<sup>(</sup>३) पुरुषा एव पूरुषाः दशिमः पुरुषैः मातृतः पश्चिमः पितृतः पश्चिभिविंख्यातं यत् कुळं स्यात् ।

<sup>(</sup>४) म. स्मृ. २, ६; २, १७। ा ाला (४) वही. १, ६।

<sup>(</sup>६) वीरमित्रोदय, भा. २, पृ. ५८ पर उद्धृत ।

या तो बहुत लम्बे या ठिगने हों, बहुत श्वेत या काले हों, विकलाङ्ग या अधिकाङ्ग हों, जो अध्यन्त विलासी तथा पाण्डु आदि रोगों से प्रस्त हों।

नैतिक दृष्टि से निम्निलिखित कुल वर्जनीय थे: 'उन कुलों का सावधानता-पूर्वक स्थाग करना चाहिए, जिनके सदस्य चोर, ठग, नपुंसक, नास्तिक, निन्ध साधनों से अपनी जीविका खलानेवाले, कुरूप, सबल व्यक्तियों के साथ सदा शत्रुता रखनेवाले, राज्य के शत्रु, श्राद्ध-भोजी, कायर तथा अपमानित हों; जिनकी स्त्री सदस्याएँ या तो चन्ध्या अथवा केवल कन्या पैदा करनेवाली हों और अपने पति के वध का यस्न करती होंं ।'

कुछ की परीचा के विषय में इतनी अधिक सावधानी का कारण प्रधानतः प्रजनन-शास्त्रीय था। यथासम्भव श्रेष्ठतम सन्तित अभीष्ट थी और इस प्रयोजन के छिए भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से योग्य दम्पति अनिवार्यतः अपेद्धित थे, क्योंकि सन्तान में माता-पिता के अच्छे या बुरे गुणों का संक्रमण होता है। इस सम्बन्ध में हारीत कहते हैं: 'कुछ के अनुरूप ही प्रजाएँ (सन्तिवयाँ) उत्पन्न होती हैं।' इसी प्रकार मनु की भी यह धारणा है कि 'सन्तान या तो माता के अथवा पिता के और या दोनों के शीछ को प्राप्त करती है। किन्तु दुर्योंनि से उत्पन्न सन्तित अपनी प्रकृति का त्याग कदापि नहीं कर सकती ।' हास से कुछ की रचा के छिए वर या वधू चुनने में अत्यन्त सावधानी रचनी पद्दती थी। 'कुविवाहों, धार्मिक कियाओं के छोप, वेद के अनध्ययन तथा ब्राह्मणों के अतिक्रमण से उत्तम कुछ भी अकुछीनता को प्राप्त हो जाते हैं'।' विवाह के छिए किसी विशेष कुछ का चुनाव करते समय अपने पारिवारिक आनन्द

मातुलान् भजते पुत्रः कन्यका भजते पितृन् । यथाशीला भवेनमाता तथाशीला भवेषुप ॥ व्यास, वही ।

<sup>(</sup>१) मनु, वही।

<sup>(</sup>२) कुलानुरूपाः प्रजाः सम्भवन्ति । वही ।

<sup>(</sup>३) पितुर्वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । न कथबन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ मनु, वही । तुलनीय—

<sup>(</sup>४) कुविवाहैः कियालोपैवेँदानध्ययनेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥ मः स्मृ ३, ६३।

पर भी ध्यान दिया जाता था, क्योंकि ऐसे विषयों में परिवार की संस्कृति व उसके रहन-सहन का स्तर आदि अत्यन्त महत्त्व रखते हैं।

## ११. विवाहयोग्य वय

वर्ण तथा कुछ आदि के विचार के पश्चात् स्वयं वधू की परीषा की जाती थी। प्रथम विचारणीय विषय था उसका वय। जैसा कि श्रावेद तथा अथवंवेद के वैवाहिक मन्त्रों से स्पष्ट है, वैदिक काछ में वर-वधू इतने प्रौद होते थे कि वे स्वयं किसी से विवाह का प्रस्ताव कर सकते थे अथवा किसी के द्वारा प्रार्थित हो सकते थे और अपनी स्वीकृति देने तथा अपने सहयोगी का जुनाव करने की योग्यता भी उनमें होती थी। वर से यह अपेचा की जाती थी कि उसका अपना एक स्वतंत्र घर हो जिसकी सम्राज्ञी उसकी पत्नी हो, भछे ही किसी कारणवृत्त वर के पिता, भाई और बहनें भी घर पर क्यों न रहें और इस प्रकार वरेख जीवन में पत्नी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। वाल-वधू के विषय में यह सम्भव नहीं था। वैदिक कर्मकाण्ड पहले से यह मानकर चलते हैं कि विवाहित दम्पति इतने प्रौद होते थे कि वे प्रेमी, पति और पत्नी तथा शिशुओं के माता-पिता हो सकते थे। प्रायः प्रत्येक कर्मकाण्ड के साथ ऐसे मन्त्र दुहराये जाते हैं जिनसे सन्तित के उत्पादन की उनकी तास्कालिक चमता सूचित होती है। पाणिग्रहण तथा सहवास वैदिक विवाह के अनिवार्य अङ्ग हैं। इन सब से यही सूचित होता है कि विवाह कन्या के रजो-दर्शन के पश्चात् ही होता था।

वेदों में अविवाहित कन्याओं के अनेक उदाहरण मिछते हैं, जो अपने पिता के ही घर में बूढ़ी हो गयी थीं। अपने पिता के घर में रहनेवाछी कुमारियाँ प्रामीण युवकों से घुछ-मिछ जाती थीं। ऋग्वेद-काछ में किसी भी कन्या का विवाह स्त्रीस्व या यौवन की प्राप्ति के पूर्व नहीं होता था। उसके

<sup>(</sup>१) ऋ. वे. १०. ८५; आ. वे. १४. १, २।

<sup>(</sup>२) सम्राज्येधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु । ननान्दुः सम्राज्येधि सम्राज्युत श्वश्वाः ॥ श्र. वे. १४. १. ४४ ।

<sup>(</sup>३) ऋ. वे. ८. ४४. ४, ८।

<sup>(</sup>४) ऋ. वे. १. ११७. ७; २. १७. ७; १०. ३९. ३।

<sup>(</sup>४) बैदिक इंडेक्स, २, पृ. ४८४।

विवाह के विषय में विचार करने के पूर्व पिता के घर में उसका पूर्ण जारीरिक विकास ( पितृपदं व्यक्ता ) होना आवश्यक था। वसूर्य की पुत्री सूर्यों का विवाह सोम के साथ उसी समय किया गया था जब कि वह युवती हो चुकी थी और पति प्राप्त करने के छिए उत्सुक थी। <sup>२</sup> वेद की स्त्रीऋषि घोषा ने अपना विवाह उस समय किया जब कि उसका यौवन प्रायः बीत चुका था। युवक मर्च प्रायः एक प्रेमी होता था, जो युवती कुमारियों के सम्पर्क में रहता, और किसी (कन्या) का आलिङ्गन करता तो किसी (योपा) की खुशामद। 3 दूसरी ओर हम युवती कुमारियों को भी अनेक विवाहेच्छु युवकों के मध्य उनको प्रसन्न तथा आकर्षित करने के प्रयास में व्यस्त पाते हैं। क्वियाँ अपने विवाह की व्यवस्था स्वयं करने में निपुण व चम थीं। ऋग्वेद तथा अथर्वदेद में किसी पुरुष या खी का प्रेम प्राप्त करने के छिए अनेक अभिचारों का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रेमी चाहता है कि अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए जाने के पूर्व उसके परिवार के सभी सदस्य सो जाएँ।" अथर्ववेद में एक 'कुमारीपुत्र' ( माधव के अनुसार कानीन या कन्या का पुत्र ) का उन्नेख मिलता है, किससे युचित होता है कि विवाह के पूर्व भी कुमारियों के शिद्य उत्पन्न हो सकते थे। उक्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर इसमें कोई भी सन्देह नहीं रह जाता कि विवाह के पूर्व वर और वधू दोनों यौवन प्राप्त कर चुकते थे।

वैदिक काल में बालविवाह के अस्तित्व के पश्च में केवल कुछ सन्तिश्व उन्नेल हैं। ऋग्वेद की कुछ अरलील ऋचाओं (१.१२६.६-७) में वर्णित इतिहास को वैदिक काल में बालविवाह के अस्तित्व के समर्थक बहुत महस्व देते हैं। यहाँ प्रेम का आनन्द लेने के लिए आमन्त्रित भावयन्य अपनी पत्नी रोमशा पर, यह विश्वास करता हुआ कि अभी वह अप्रौड़ है तथा उसके अक्र पूर्णतः विकसित नहीं हो सके हैं, हँसता है। इस पर रोमशा यह कहती हुई कि वह जानती है कि रजोदर्शन के पूर्व मैथुन निषद्ध है, इसके विपरीत विश्वास

<sup>(</sup>१) ऋ. वे. १०. ८५. २१. २२। (२) बही, १०. ८५।

<sup>(</sup>३) बही, ३. ३१. ७; ३३. १०; १०. ९६. २०।

<sup>(</sup>४) वही, ९०. ९४४; ऋ. वे. २. ९८; २. २०; २. ३६; ३. २४; ६. ८. आदि।

<sup>(</sup>५) अ. वे. ४. २८।

<sup>(</sup>६) ४. २८।

कराने के लिए उसे निमन्त्रित करती है। उक्त उद्धरणों से साधारणतः प्रौढ कन्या के साथ विवाह के प्रचलन का ही समर्थन होता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि उक्त आख्यान रोमशा शब्द की व्युत्पत्ति-सम्बन्धी व्यायाम का परवर्ती काल में आविष्कृत परिणाम है। बाल-विवाह का एक अन्य सम्भव (?) उदाहरण छान्दोग्य उपनिषद् के उस प्रसङ्ग में मिलता है, जिसमें एक दरिष्ठ आह्मण अध्यापक अपनी आटिकी पत्नी के साथ मिन्नुक का जीवन व्यतीत करना स्वीकार करता है (१. १०. १)। मध्यकालीन टीकाकारों ने 'आटिकी' शब्द के अजावपयोधरा आदि कास्पनिक अर्थ किये हैं, जो केवल इस विचार के प्रति उनकी अरुचि या घृणा का ही सूचक है कि ब्राह्मण अध्यापक की युवती पत्नी स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करे। इस प्रसङ्ग में यह स्मरणीय है कि आटिकी संज्ञा नहीं, विशेषण है। इसकी एकमात्र तर्कसंगत व्याख्या हो सकती है, 'अमणवील या घुमन्तु जीवन के योग्य' अर्थात् हद और धीर।

गृह्यसूत्रों के वैवाहिक कर्मकाण्ड से भी यही सूचित होता है कि विवाह की क्यवस्था कन्या के रजोदर्शन के पश्चाद ही की जाती थी। वैवाहिक विधि-विधानों के तुरन्त पश्चाद ही पति और परनी सहवास कर सकते थे। पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार 'विवाहित दग्पित को तीन दिन तक छवण-चारयुक्त मोजन नहीं करना चाहिए, भूमि पर आयन करना चाहिए और एक वर्ष, बारह, छः या न्यूनतम तीन रान्नि पर्यन्त मैथुन नहीं करना चाहिए। अन्तिम विकल्प से वधू की मौढता सूचित होती है। बौधायन विवाह के अवसर पर वधू के रजस्वछा होने की सम्भावना पर भी विचार करते हैं। गृह्यसूत्रों के काछ में हितीय विवाह या हिरागमन की प्रथा नहीं थी, जिससे बाछ-विवाहों का चछन न होने की सूचना मिछती है। विवाहोपरान्त वधू के पति-गृह में जाने के पश्चाद संयम-काछ का निर्देश तथा निश्चित समय के व्यतीत होने के पश्चाद सहवास की आवश्यकता, दोनों ही प्रौढ कन्या की ओर सक्केत करते हैं। यद्यपि सामान्य नियम यही था, किन्तु परवर्ती गृह्यसूत्रों में कन्याओं की विवाह-योग्य आयु घटाने की प्रवृत्ति छित होती है। गोभिछ तथा मानव-गृह्य-सूत्रकार ' 'निप्तका' को विवाह के छिए सर्वोत्तम मानते हैं। इससे यह

<sup>(9) 9. 6. 29.1</sup> 

<sup>(2) 8.9. 98.1</sup> 

<sup>(3) 3.9.19.</sup> 

<sup>(8) 9. 0, 92. 1</sup> 

विदित होता है कि यद्यपि अधिक आयु में विवाह अभी भी प्रचिकत थे, किन्तु वे अच्छे नहीं समझे जाते थे।

रामायण और महाभारत के काल में भी विवाह के समय कन्याएं प्रौढ होती थीं। रामायण के अनुसार नव-वधुओं ने अयोध्या पहुंच, बड़े-बूढ़ों का अभिवादन कर अपने पतियों के साथ मुद्तित होकर एकान्त में रमण किया।9 इससे यह विदित होता है कि विवाह सामान्यतः रजो-दर्शन के उपरान्त ही होते थे। पुनः सीता अनस्या से कहती हैं कि 'मेरे पिता मुझे विवाह-योग्य जानकर उसी प्रकार चिन्तित हुए जिस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति अपना विस्तनाज्ञ होने पर । दीर्घकाल के पश्चात् विश्वामित्र के साथ राघव यज्ञ ( धनुष यज्ञ ) को देखने आए'। उपर्युक्त वक्तव्य से ज्ञात होता है कि रजो-दर्शन के पश्चात् भी कन्या दीर्घ-काल तक योग्य वर के लिए प्रतीचा कर सकती थी। किन्तु अरण्यकाण्ड में रावण से सीता कहती हैं कि रावण के हरण के छिए आने के समय वे अठारह वर्ष की थीं तथा उनके पति राम की आयु पच्चीस वर्ष की थी और वे विवाह के पश्चात बारह वर्ष अयोध्या में व्यतीत कर चुके थे। इस प्रकार इस वक्तव्य के आधार पर विवाह के समय सीता केवल छः वर्ष की थीं। किन्तु यह स्मरणीय है कि विभिन्न कालों में रामायण के अनेक संस्करण हुए तथा उक्त रछोक परवर्ती प्रचेप हैं, जो रजो-दर्शनोत्तर विवाह के प्रचुर उदाहरणों से असङ्गत हैं। जब भवभूति उत्तररामवरित में रामायण के उक्त रहोकों के आधार पर सीता का बाल-वधू के रूप में चित्रण करते हैं, 3 तो वे केवल अपने युग के विचारों को ही प्रतिबिम्बत करते हैं।

रामायण के समान ही महाभारत में भी प्रौढ कन्याओं के विवाह के पष में अनेक उदाहरण मिळते हैं। शकुन्तळा के गान्धर्य-विवाह का समाचार जान कर कण्य अपने भावों को इस प्रकार ब्यक्त करते हैं, 'ग्रुचिस्मिते, तुम्हारे अनेक

<sup>(</sup>१) त्राभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तथा । रेमिरे मुदिताः सर्वा श्रातृभिः सहिता रहः॥ १. ७७. १४।

<sup>(</sup>२) पतिसंयोगसुलभं वयो दृष्ट्वा तु मे पिता। चिन्तामभ्यगमदीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥ १. ११९. ३४।

<sup>(</sup>३) उसके श्रनुसार बालिका सीता श्रपनी सास के सामने खेला करती थी। (श्रङ्क, १. ३७-१. २०)

ऋतुकाल वृथा हो गये; अब जाकर ये सफल हुये हैं; तुमने कोई पाप नहीं किया'। उमा-महेश्वर-संवाद में ऋतु-प्राप्त कन्या विवाह के लिए उपयुक्त कही गई है। 'ऋतु के पश्चात् जो कन्या स्नान करती है, वह शुद्ध कहलाती है। पिता, भाई, माँ, मामा तथा चाचा को उसका विवाह कर देना चाहिए'। परवर्ती संस्कृत महाकान्यों में भी यही परम्परा पायी जाती है। संस्कृत नाटकों की विषय-वस्तु मुख्यतः प्रेम-प्रसङ्ग या प्रेम-विवाह हैं, जो वर-वधुओं के प्रौढ़ होने पर ही सम्भव थे।

किन्तु परवर्तीकाल में कन्याओं की विवाहयोग्य आयु निग्नतर होती चली गई। इस स्थिति को लाने में अनेक कारणों का हाथ रहा है। मारत की विजय पूर्ण हो जाने पर आयों का जीवन अधिकाधिक विलासपूर्ण होता गया। वे देश में सर्वोच्च तथा आश्वस्त हो गये और उन्होंने जीवन के सम्पूर्ण सुलों का उपमोग आरम्भ कर दिया। इसने उन्हें शीव्रतर यौन जीवन की ओर उन्मुख किया। कन्याओं के वैदिक अध्ययन तथा उपनयन अप्रचलित हो जाने से गुरुकुल के ब्रह्मचर्यपूर्ण तथा अनुशासित जीवन के बन्धनों का भी अन्त हो गया। किन्तु अन्य कारणों ने भी इस प्रक्रिया में योग दिया। ई० पू० तृतीय व चतुर्थ शताब्दी से भारत पर विदेशी आक्रमण आरम्भ हो गये। यूनानियों, बाह्कीकों, पहलवों तथा शकों ने, जो भौतिक दृष्ट से सबल किन्तु भारतीयों की तुलना में कम संस्कृत थे, भारत के उत्तर-पश्चिमीप्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उनमें खी का स्थान अत्यन्त हीन था और उसे केवल उपभोग की एक सामग्री-मात्र समझा जाता था। हिन्दुओं का सामाजिक जीवन सङ्कट में पढ़ गया तथा इन विदेशी आक्रान्ताओं से प्रभावित हुआ। सम्भवतः सुरक्षा और प्रचलन दोनों कारणों से उन्होंने कन्याओं का विवाह छोटी आयु में करना आरम्भ कर दिया।

धर्मसूत्रों में, जिनकी रचना ई० पू० ५०० के पश्चात् हुई, कन्याओं की विवाहयोग्य आयु न्यूनतर करने की प्रवृत्ति स्पष्टतः छन्ति होती है। वे साधारणतः स्नीत्व की प्राप्ति के पूर्व ही कन्या के विवाह की आज्ञा करते हैं। किन्तु उसके संरचकों द्वारा उचित समय पर विवाह की ब्यवस्था न करने पर

<sup>(</sup>१) ऋतनो बहबस्ते नै गता व्यर्था शुचिस्मिते। सार्थकं साम्प्रतं ह्येतन च पाप्माऽस्ति तेऽनचे॥ म. भा. १.९४.६५।

<sup>(</sup>२) म. भा. अनु. २८६. ६।

उसे कुछ समय तक प्रतीका की अनुमित देते हैं। वसिष्ट और बौधायन तीन वर्ष तक तथा गौतम और विष्णु तीन मास तक प्रतीका करने की अनुमित देते हैं। यद्यपि खीरव की प्राप्ति या रजोदर्शन के पूर्व विवाह उन्हें अभीष्ट था, किन्तु धर्मसूत्र विलम्बत विवाहों के फलस्वरूप होनेवाले पाप के विषय में मीन हैं, और वे प्रौढ कन्या के संरक्षकों पर किसी प्रकार का लान्डुन या दोष नहीं लगाते, जैसा कि परवर्ती धर्मशास्त्रीय साहित्य में सामान्यतः पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह प्रायः सोलह वर्ष की आयु के पूर्व हो जाते थे।

स्मृति-साहित्य में बाल-विवाह की प्रथा के विकास के विभिन्न स्तर परिलक्षित होते हैं। एक ही स्मृति में एक ओर तो ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं जिनसे प्रौढ वर-वधू के विवाह में कोई पाप या दोष प्रतीत नहीं होता और दूसरी ओर अन्य अनेक वचन बाल-विवाह का समर्थन करते हैं। इसका स्पष्टीकरण वैदिक काल के अधिक आयु में होनेवाले विवाहों से बाल-विवाह के वर्द्धमान विस्तार की ओर क्रमिक संक्रमण की कल्पना द्वारा ही संभव है।

मनु के अघोलिखित विवादपूर्ण छोक में विवाह के समय कन्या की ग्रीढ़ता या बाक्य की अपेक्षा इस प्रश्न को अधिक महत्त्व दिया गया है कि सवर्ण तथा सद्गुण-सम्पन्न वर के साथ ही कन्या का विवाह करना चाहिए"। 'पिता उत्कृष्ट, अभिरूप तथा सवर्ण वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दे, मले ही अभी वह विवाह के योग्य न हुई हो।' इसके विपरीत यह भी कहा गया है कि 'कन्या ऋतुमती होने पर भले ही आमरण पिता के वर में ही रहे, किन्तु गुणहीन पुरुष के साथ उसका विवाह किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए ।'

<sup>(</sup>१) कुमारी ऋतुमती त्रीणि वर्षाण्युदीचेत । व. ध. स्. १७. ५९।

<sup>(</sup>२) त्रीणि वर्षाण्युदीचेत कुमार्यृतुमती सती । बौ. घ. सू. ४. १. १४।

<sup>(</sup>३) त्रीन् कुमारी ऋतूनतीत्य स्वयं युज्येत, ऋादि। गौ. ध. सू. १८।

<sup>(</sup>४) विष्णु ध. सू. २४. ४१।

<sup>(</sup> ५ ) उत्कृष्टायाभिरूपाय बराय सहशाय च । श्राप्राप्तामि तां तस्मै कन्यां दद्यादायाविधि ॥ ९. ८८ ।

<sup>(</sup> ६ ) काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यिप । न चैवैनां प्रयच्छेतु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ ९. ८९ ।

मनुस्मृति में ही अन्यत्र कहा गया है कि 'ऋतुमती होने पर कुमारी को तीन वर्ष पर्यन्त योग्य वर की प्रतीचा करनी चाहिए, इसके पश्चात उसे स्वयं सवर्ण पित के साथ विवाह कर लेना चाहिए। ।' किन्तु यद्यपि उक्त श्लोकों में समान वर्ण से ही वर के जुनाव पर बल दिया गया है, तथापि एक ओर तो प्राग्-रजोदर्शन विवाह अपवाद के रूप में 'अप्राप्तामिप' आदि श्लोक में प्रतिबिम्बत हैं और दूसरी ओर 'त्रीणि' आदि से यह स्पष्ट रूप से स्चित होता है कि योग्य पित के न मिलने पर विवाह रजोदर्शन के पश्चात् भी रोका जा सकता था तथा दीर्घकाल के पश्चात् भी हो सकता था। और जब कुछ ही आगे मनु यह विधान करते हैं कि तीस वर्ष के पुरुष को बारह वर्ष की तथा चौषीस वर्ष के पुरुष को बाठ वर्ष की कन्या से और धर्म-संकट होने पर इससे भी पूर्व विवाह कर लेना चाहिए, तो यह श्लोक कन्या के रजस्वला होने के पूर्व विवाह का समर्थक प्रतीत होता है।

किन्तु जब हम मनुस्मृति से परवर्ती काल की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो विना किसी अपवाद के बाल-विवाह के विधायक नियम प्राप्त होते हैं। जीधायन के अनुसार 'कन्या का विवाह उसकी बाल्यावस्था में ही गुण-सम्पन्न व शुद्ध वर के साथ कर देना चाहिए, तथा उसके यौवन प्राप्त करने पर तो अयोग्य वर के साथ भी उसका विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए ।' रजीदर्शन आरम्भ होने के पूर्व विवाह-से सम्बद्ध नियमों को इस धारणा से अतिरिक्त बल मिला कि कन्या के संरचकों को इस नियम की अवज्ञा का कुकल प्राप्त होगा। जब कि मनु उचित समय पर कन्या का विवाह न करनेवाले पिता को केवल दोषी उहराकर ही सन्तोप कर लेते हैं, वहाँ दूसरी ओर विसाह के अनुसार 'ऋतुकाल के भय से पिता को निम्नका अवस्था में ही कन्या

<sup>(</sup>१) त्रीणि वर्षाण्युदीत्तेत कुमार्यृतुमती सती । ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद् विन्देत संदशं पतिम् । ९. ९० ।

<sup>(2) 9.981</sup> 

<sup>(</sup>३) वी. मि. सं., भा. २ में उद्धृत ।

<sup>(</sup>४) कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्वानुपयन्पतिः। मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता॥ ९. ४।

का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि ऋतुमती कन्या के घर पर रहने से पिता दोषभागी होता है ।

और भी अधिक परवर्ती काल में ऋतु-कालोत्तर विवाह का आतक इतना भयानक हो गया कि स्मृतियों में और भी छोटी आयु में विवाह का विधान किया जाने लगा। वे विवाहयोग्य कन्याओं को पाँच श्रेणियों में विभक्त करती हैं : (१) निमका या नम्न, (२) गौरी या आठ वर्ष की, (३) रोहिणी या नौ वर्ष की, ( ४ ) कन्या या दस वर्ष की और ( ५ ) रनस्वला या दस वर्ष से अधिक आयु की । विवाह के लिए निमका सर्वोत्तम समझी जाती थी। कतिपय आचार्यं इस सम्बन्ध में असंगत नियम प्रस्तुत करते हैं । उदाहरणार्थं, महाभारत में उपलब्ध एक परवर्ती व्याख्या के अनुसार 'जन्म होते ही कन्या का विवाह सहश वर के साथ कर देना चाहिए। उचित काल में कन्या का विवाह कर देने से पिता को धर्म ( पुण्य ) मिलता है'। वहापुराण के अनुसार भी शैशव में ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए: 'पिता को शैशव में ही कन्या का विवाह किसी सुन्दर पति से कर देना चाहिए, इससे वह स्वर्ग प्राप्त करता है, अन्यथा उसे पाप लगता है। प्रत्येक स्थिति में चार और दस वर्ष की भायु के बीच कन्या का विवाह कर देना चाहिए। जब तक वह स्त्री-सुलभ छजा से परिचित नहीं हो जाती और जब तक वह धूछ से खेलती रहती है, तभी तक उसका विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा उसके माता-पिता अधोगित को प्राप्त होते हैं'।

बाल-विवाह की प्रथा इतनी इढ हो चुकी थी कि भारतीय इतिहास के

<sup>(</sup>१) प्रयच्छेन्निकां कन्यां ऋतुकालभयात् पिता। ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ॥ व. स्मृ. १७।

<sup>(</sup>२) गदाधर द्वारा पा. गृ. सू. १. ४. ८ पर उद्धृत सर्वसङ्महः या. स्मृ. १. २२, शं. स्मृ. १. ६७, पा. स्मृ. ७. ६।

<sup>(</sup>३) जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सहरो वरे । काले दत्तासु कन्यासु पिता धर्मेण युज्यते ॥ ऋतुशासन, ३३ ।

<sup>(</sup>४) यावल्लां न जानाति यावत् कीडति पांसुभिः। तावत् कन्या प्रदातव्या न चेत् पित्रोरधोगतिः॥ १. ४।

मध्य-युग तथा मुस्ळिमकाळ के टीकाकार और निबन्ध-प्रणेता प्रौढ अवस्था में विवाह के पोषक प्राचीन वचनों की अपने अनुकूछ ब्याख्या करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि 'योग्य वर के न मिछने पर भले ही कन्या आमरण अविवाहित रहे, किन्तु गुणहीन पुरुष के साथ उसका विवाह कदापि नहीं करना चाहिए' (कामभामरणात्तिष्ठेद गृहे कन्यतुंमत्यपि। न वैवैनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय किहीचित् ॥ म. स्मृ. ९. ८९. ) आदि वचनों का आशय कन्या की विवाहयोग्य आयु की वृद्धि से नहीं है, वे तो केवल वर की उपयुक्तता पर बळ देते हैं।

यह परिवर्तन कब हुआ, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अधिक सम्भव यही प्रतीत होता है कि यह परिवर्तन ईस्बी सन् के आरम्भ के आसपास हुआ। आरम्भ में तो यह हिन्द समाज के सभी वर्गों को प्रभावित नहीं कर सका। मनुस्मृति में गान्धर्व तथा राज्ञस विवाहों को मान्यता प्रवान की गई है। संस्कृत नाटकों तथा महाकाव्यों में भी प्रीड़ वर-वधू की चर्चा अनेक स्थलों पर आती है! किन्त जैसा कि जपर सङ्केत किया जा चुका है, हिन्द उन विदेशी आकान्ताओं से प्रभावित हुए, जिन्होंने उत्तर-पश्चिमी भारत पर अधिकार कर छिया था। किन्तु गुप्तयुग राष्ट्रीय जागरण का काछ था तथा सामाजिक जीवन पूर्णतः सुरचित था, अतः प्रौदविवाह भी पुनर्जीवित हए और मुसलिम अभियान के आरम्भ तक प्रचलित रहे। मुसलमानों की भारत-विजय के परिणामस्वरूप हिन्दुओं का जीवन सुरिचत न रह सका तथा मुस्रिक्य संस्कृति का प्रभाव भी कन्या की विवाह-योग्य शायु कम करने में सहायक हुआ।

किन्तु विदेशियों की भारत-विजय से उत्पन्न सङ्घट तथा उनके प्रभाव के अति-रिक्त एक धार्मिक विश्वास ने भी हिन्दुओं की विवाह-विषयक धारणा में परिवर्तन कर दिया। कालक्रम से विवाह पिता की ओर से वर को कन्या का दान ही माना जाने छगा । दान एक ही बार दिया जा सकता है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती तथा पहले ही उपभुक्त कोई वस्तु दान में नहीं देनी चाहिए, इसकी अवज्ञा करने से पाप होता है। दुर्भाग्यवश सोम, गन्धर्व और अग्नि, प्राकृतिक देवता, जो कन्या के शारीरिक विकास में सहायक समझे जाते थे, अगो चलकर उसके उपभोक्ता माने जाने लगे। अतः स्वभावतः ही कन्या का धर्मभीरु विता उक्त देवताओं द्वारा उपभोग के पूर्व ही उसका विवाह कर देने के लिए ब्याकुल रहने लगा। निग्नका को प्राथमिकता देने का यही कारण था।

भारम्भ में तो किसी प्रकार के भय तथा धार्मिक आवश्यकता का अनुभव न होने के कारण वर की आयु वधू के साथ नहीं घटायी गई। किन्तु आगे चलकर जब कन्याओं के समान उनके विषय में भी आश्रम-व्यवस्था की उपेचा की जाने लगी, तो स्वभावतः ही उनकी विवाह-योग्य आयु भी निम्नतर होती गई। कालक्रम से वर-वधू की आयु में साहश्य लाने के उद्देश्य से कन्या के साथ ही वर की आयु भी कम कर दी गई।

यद्यपि उक्त धार्मिक नियमों को समाज में सदा व्यापक मान्यता प्राप्त हुई तथा अन्त में रूढिवादी विवाह का यह एक अभिन्न अङ्ग हो गया, तथापि प्रौढ-विवाह भी मध्य-युग तक अनेक शताब्दियों पर्यन्त प्रचलित रहे होंगे। आज के समान प्रादेशिक भेद भी विद्यमान रहे होंगे। अन्यथा संस्कृत नाटकों और महाकाक्यों तथा प्रौढ-विवाह की राजपूतों में प्रचलित प्रथा का स्पष्टीकरण कठिन होगा। प्राचीन काल के हिन्दू आयुर्वेदिक लेखकों ने भी यह सस्य ही लिखा है कि भारतवर्ष में सोलह वर्ष की आयु के पूर्व कन्या की शारीरिक समता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। सुश्रुत के अनुसार 'एक अनुभवी वैद्य को इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि पुरुष पच्चीस वर्ष तथा ज्ञी सोलह वर्ष की आयु में पूर्णतः विकसित हो जाते हैं?।' अन्यत्र वे इस विचार की

(१) सोमस्य जाया प्रथमं गन्धर्वस्ते परः पतिः। तृतीयोऽग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः॥

ऋ. वे. १०. ८५. ४०।

विसष्ट-स्पृति उक्त ऋवा को अधोलिखित रूप प्रदान करती है—
पूर्व क्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वविहिभिः।
गच्छिन्ति मानुषान् पश्चात् नैता दुष्यन्ति धर्मतः॥
तासां सोमोऽददच्छौचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम्।
अभिश्च सर्वभक्षत्वं तस्मात् निष्कल्मषाः क्षियः॥

( २ ) ३५. ८ ।

पुष्टि इस प्रकार करते हैं, 'जब एक पच्चीस वर्ष से कम आयु का पुरुष सोछह वर्ष से कम अवस्था की की के साथ सम्भोग करता है, तो अूण गर्भाशय में ही नष्ट हो जाता है और यदि वह किसी प्रकार उत्पन्न भी हुआ तो दीर्घजीवी नहीं हो पाता या अल्प-शक्ति होता है, अतः किसी भी पुरुष को अल्पायु कन्या के साथ सहवास की अनुमति नहीं देनी चाहिए।'

यह एक शुभ छच्ण है कि इस समय भारत के समस्त प्रगतिशीछ तस्व प्रौढ़-विवाहों का समर्थन कर रहे हैं तथा मध्ययुगीन रूढिवाद उन परिस्थितियों के साथ ही मरणासन्न हो चला है, जिनमें बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित हुई थी।

## १२. वधू की योग्यता

वधू की आयु पर विचार करने के पश्चात् उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता था। प्राक्त्य साहित्य में इस विषय का कोई स्पष्ट उन्नेख नहीं उपलब्ध होता। तथापि शतपथ लाह्मण में एक वर्णन मिलता है, जिसमें यिश्वय वेदी की तुल्ना एक की के साथ की गई है, जिससे की के सौन्दर्य के मानदण्ड के विषय में हम कुळ धारणा बना सकते हैं। 'वे पृथुश्रीणि, विशाल स्तनाभागों (विमृष्टान्तरा) तथा चीण किटवाली (मध्ये संग्राह्मा) खी की प्रशंसा करते हैं'।' उसी ग्रन्थ में अन्यत्र मधुर व भावुक की को सुन्दर कहा गया है। जब हम गृह्मसूत्रों की ओर आते हैं, तो इस विषय का ब्योरेवार वर्णन मिलता है। आधलायन गृह्मसूत्र बाह्म ग्रुमलक्षणों से ही सन्तुष्ट है। ये भारह्माज गृह्मसूत्र के अनुसार विवाह के प्रसक्त में चार बातों पर विचार करना चाहिए—वित्त, रूप, प्रज्ञा और कुळ अथवा बान्धव। उत्तर गृह्मसूत्रकार के कथनानुसार कितपय लोकवादी आचार्य बहुत आगे बढ़ गये थे और वे वधू के रूप को ही सर्वोच्च महस्व देते थे। 'पुरुष को उस कन्या के साथ विवाह करना चाहिए जिसमें उसका मन रम जाए तथा नेत्र बराबर उसके रूप में उल्झे रहें। ऐसो कन्या ग्रुम लक्षणों से सम्पन्न मानी जाती है। उसके ज्ञान तथा बुद्धि से मला

<sup>(</sup>१) एवमिव हि योषां प्रशंसन्ति पृथुश्रोणिर्विमृष्टान्तरा सा मध्ये संप्राह्मेति । शतः वा. १. २. ५. १६ ।

<sup>(2)9. 11</sup> 

<sup>(</sup>३) चत्वारि विवाहकारणानि वित्तं रूपं प्रज्ञा बान्धवमिति । १. ६।

क्या प्रयोजन<sup>9</sup> ?' किन्तु यह मत बहुजन-सम्मत नहीं था। अधिक धार्मिक बुद्धि के छेखक विद्या को सबसे अधिक महत्त्व देते थे। 'अप्रज्ञा अथवा निर्बुद्धि स्त्री के साथ कैसे रहा जा सकता है' ?<sup>8</sup>

वधू की बाह्य विशेषताओं का स्मृतियों में अपेबाकृत अधिक विस्तृत वर्णन मिलता है। मनु के अनुसार 'पुरुष को ऐसी की से विवाह करना चाहिए, जो बारीरिक दोषों से मुक्त हो, जिसका नाम सौम्य हो, जिसकी गति हंस या हाथी के समान हो, जिसके बारीर तथा सिर पर केंग्न उचित मात्रा में हों, जिसके दाँत कोंटे तथा अवयव मृदु और कोमल हों'। 3 याज्ञवल्क्य सामान्य रूप से कहते हैं कि वधू कान्ता या सुन्दर होनी चाहिए। इश्वातातप वधू के बाह्य गुणों का अधिक विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं, 'हंस के समान मधुर वाणी तथा मेच के गुल्य वर्ण वाली तथा जिसकी आँखें मधुर और विशाल हों, ऐसी स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ सुख प्राप्त करता है। '

शारीरिक कारणों से अधीलिखित कन्याएँ विवाह के लिए वर्जित थीं: 'भूरे बालों वाली, अधिकांगी, रोगिणी, जिसके शरीर में रोम न हों या बहुत हों, वाचाल, तथा जिसकी आंखें पिंगल हों, ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए'। विरिमित्रोदय में उद्धत विष्णुपुराण के एक श्लोक में वधू के कुछ और शारीरिक दोषों का परिगणन किया गया है, 'ऐसी खी से विवाह नहीं करना चाहिए जिसके मुँह पर दादी या मूंछ हो, जिसकी आकृति पुरुष के समान हो, जिसकी वाणी कर्कश हो और जो सदा अवज्ञा या उपहास-पूर्वक बोलती हो। बुद्धिमान पुरुष को विवाह में ऐसी खी का सदा वर्जन करना चाहिए, जिसके पलक नहीं

<sup>(</sup>१) यस्यां मनोऽनुरमते चक्षुश्च प्रतिपद्यते तां विद्यात् पुण्यलद्भीकां किं ज्ञानेन करिष्यतीति । १. १२ ।

<sup>(</sup>२) अप्रज्ञया हि कथं संवासः। १. १६।

<sup>(</sup>३) श्रव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशवदनां सृदङ्गीमुद्धहेत् स्त्रियम् ॥ म. स्मृ. ३. ९०।

<sup>(8) 9. 9421</sup> 

<sup>(</sup> ४ ) बीरमित्रोदय, भा. २, पृ. ७३१ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>६) म. स्मृ. ३.८।

गिरते, जिसकी हिष्ट चीण हो चुकी हो, जिसके ज्ञधन-स्थळ पर घने बाळ हों, जिसके घुटने बहुत उठे हुए हों, जिसके कपोळ पिचक गये हों, जिसका भोज नष्ट हो चुका हो, जो पाण्डुरोग से ग्रस्त हो, जिसकी भाँखें ळाळ हों, जिसके हाथ-पैर बहुत पतळे हों, जो बहुत लम्बी या ठिगनी हो, जिसकी आँखों पर मौं न हों, जिसके दाँत बहुत कम हों तथा जिसका मुख भयानक व अरुचिकर हो'। 1

भद्दा तथा अशुभ नाम भी स्नी का एक दोष माना जाता था। मनु के मतानुसार 'ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, जिसका नाम नचन्न, पर्वत, नदी, बुच, निम्न जाति का वाचक, पर्वत, पद्दी, सर्प, दास के नाम पर पदा हो या जिसका नाम भीषण व कठोर हो'। इस निषेध के मूळ में यह कारण प्रतीत होता है कि उक्त नाम मूळतः असंस्कृत, असभ्य तथा वन्य जातियों में प्रचळित थे, जिनके रहन-सहन के प्रकार तथा सम्पर्क दोनों से सभ्य छोग दूर रहना चाहते थे। आगे चळकर ये ही नाम परिष्कृत हो गये तथा प्रतिष्ठित परिवारों की कन्याओं के नाम भी इसी प्रकार रखे जाने छगे। अन्त में यह निषेध उठा ळिया गया। आपस्तम्ब सम्भवतः उच्चारण-सम्बन्धी कठिनाई के कारण ऐसी कन्या से विवाह का निषेध करता है जिसके नाम के अन्त में 'र' या 'छ' पड़ता हो<sup>3</sup>। यम वेद या गन्धवंके नाम पर नामवाछी कन्या के साथ विवाह का निषेध करते हैं । इसका कारण सम्भवतः यह था कि वेद अत्यन्त पवित्र तथा छौकिक प्रयोजनों से परे समझे जाते थे और गन्धवं का मुकता का प्रतीक था जिसका नाम के रूप में सदा सी के साथ रहना अवांकुनीय था।

वधू का चुनाव करते समय कुछ भन्य विशेषताओं पर भी विचार किया जाता था। वाराह-गृह्यसूत्र के अनुसार 'ऐसी कन्या के साथ विवाह करना

<sup>(</sup>१) वीरमित्रोदय, भा. २, पृ. ७३१।

<sup>(</sup>२) म. स्टू. ३.९।

<sup>(</sup>३) सर्वाश्च रेफलकारान्तवर्णाः विवर्जयेत् ।

वी. मि. सं. भा. २, पृ. ७३२ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>४) वेदनाम्नीं नदीनाम्नीं शैलगन्धर्वनामिकाम् । ऋक्षत्रक्षलतानाम्नीं दारार्थे परिवर्जयेत् ॥ वही ।

चाहिए जिसके भाई हों, जो कुमारी हो तथा जो विवस्त ( निप्तका ) होने पर भी सुन्दर प्रतीत हो? ।' आनुहीन कन्या धार्मिक कारणों से त्याज्य मानी जाती थी, क्योंकि उसके प्रथम पुत्र के कन्या के विता (मातामह) द्वारा पुत्रिका-पुत्र के रूप में छिए जाने की आशंका बनी रहती थी, जिसके परिणामश्वरूप उसकेपति के पितर श्राद्ध या तर्पण के अमान में उत्तम गति से विश्वत हो जाते। आगे चलकर इस प्रतिबन्ध का कठोरता से पालन नहीं किया जाता था, क्योंकि धार्मिक विश्वास का स्थान आर्थिक लाभ ने ले लिया था। सम्प्रति इस प्रश्न को विवाह में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। कुमारीख पतिव्रता तथा अ-विधवा स्त्री प्राप्त करने के लिए अपेबित था। परवर्ती काल में इस नियम का अधिकाधिक कठोरता से पालन किया जाने लगा, क्योंकि हिन्द-समाज के उच्च वर्णी में विधवा-विवाह पूर्णतः निषिद्ध हो चुका था। 'निप्तका' होना ही कन्या की अन्तिम विशेषता थी। इसका विभिन्न मनोरक्षक व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई हैं। जैसा कि पहले कहा जा जुका है, परवर्ती स्मृतिकार व निबन्धप्रणेता उस कन्या को नम्निका मानते हैं जो ऋतुमती न हुई हो तथा जिसके स्तन विकसित न हुए हों<sup>र</sup>।' मानवगृह्यसूत्र का टीकाकार उक्त न्याख्या को दुहराता हुआ, कहता है कि 'अथवा 'नमिका' के साथ विवाह करना चाहिए, जो सर्वोत्तम है।' परन्तु वह अपने वक्तव्य को इस प्रकार स्पष्ट करता है: 'ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो विवस्न होने पर भी श्रेष्ठ व सुन्दर हो, क्योंकि कुरूप स्त्री भी आभूषणों व वस्तों में आकर्षक प्रतीत होती है; अतः विवस्त होने पर सभी क्षियाँ सुन्दर नहीं प्रतीत होतीं ।'

इस सम्बन्ध में सर थॉमस मूर का अपने 'यूटोविया' में उश्लिखित यह मनोरंजक कथन स्मरणीय है कि 'विवाह के पूर्व एक शास्त तथा ईमानदार

गृह्यसंप्रह, वी. मि. सं. भा. २, पृ. ७६७ पर उद्धृत।

<sup>(9)90. =1</sup> 

<sup>(</sup>२) निप्तकां तु वहेत् कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत्। श्रव्यभिजाता भवेत् कन्या कुचहीना च निप्तका॥

<sup>(</sup>३) निमकामप्राप्तस्त्रीभावाम् । अध्या निमकां श्रेष्ठां विवस्ता सती श्रेष्ठा या भवेत् तामुपयच्छेत् । यस्मात् कुरूपाऽपि वस्नालङ्कारकृता मनोहारिणी भवति । तस्माद् विवस्ता सती न सर्वा शोभते । १.७.८।

बृद्धा ने श्री को भले ही वह कुमारी हो या विधवा, विवस्न कर विवाहेच्छु पुरुष को दिखाया। ""हस प्रधा पर हम लोग हँस पड़े और हमने इसे मूर्खतापूर्ण समझा'। किन्तु दूसरी ओर वे अन्य समस्त राष्ट्रों की मूर्खता पर आश्रर्य व्यक्त करते हैं, जो एक बछड़ा या घोड़ा खरीदते समय तो अध्यन्त सावधानी व तथ्परता से साज आदि अलग कर उस नम्म पश्च का निरीचण करते हैं कि कहीं कोई घाव या फोड़ा न छिपा हो। पर पत्नी का जुनाव करते समय वे इतने असावधान रहते हैं कि स्नी का सम्पूर्ण शरीर तो वस्नों तथा अल्झारों से उका रहता है और वे दूर से ही उसका मूल्याइन करते हैं (क्योंकि वे उसके मुँह के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकते ) तथा इस प्रकार वर-वध्न का गठवन्धन कर दिया जाता है?।

स्त्री के नम्न प्रदर्शन की यह प्रथा उस काल तथा उस समाज में भी अति-सामान्य नहीं रही होगी जब और जहां खियों का पार्थक्य न था। हिन्दू-समाज में पर्दा-प्रथा के प्रचलित हो जाने पर खियां बाहरी व्यक्तियों के लिए अदृश्य हो गयीं और कन्या को दिखाने की मांग ही मूर्खतापूर्ण समझी जाने लगी, और उसका नम्न-परीचण तो और भी अविवेक-पूर्ण समझा जाने लगा।

इसके अतिरिक्त कन्या की आयु वर की अपेद्या न्यून होनी चाहिए। उसे यवीयसी तथा अनन्यपूर्विका (जिसका सम्बन्ध किसी अन्य पुरुष से न हुआ हो) होनी चाहिए। अपेद्याकृत अरुपायु कन्या का विवाह अधिक आयु के पुरुष से करने का कारण यह था कि स्त्री की शारीरिक चमताओं का विकास पुरुष की अपेद्या कम आयु में ही हो जाता है। अन्यपूर्विका के दो भेद थे—पुनर्भू और स्वैरिणी। याज्ञवल्क्य के अनुसार 'जिस स्त्री का (विवाह) संस्कार दूसरी बार किया जाय, मले ही उसका अन्य पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध हुआ हो या नहीं, वह पुनर्भू कही जाती है। स्वैरिणी वह है जो स्वेच्छापूर्वंक पूर्व पति का स्थागकर अन्य सवर्ण पुरुष का आश्रय लेती है'। वह निषेध स्वयं

<sup>(</sup>१) एच. एलिस, स्टडीज इन साइकॉलाजी त्र्रॉव् सेक्स, भा. ६, पृ. १०२ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) याज्ञ. स्मृ. १. ५२।

<sup>(</sup>३) त्रक्षता च क्षता चैव पुनर्भूस्संस्कृता पुनः । स्वैरिणी वा पतिं हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत्॥ वही।

स्चित करता है कि एक काछ में इन खियों के साथ विवाह वैध माना आता था, अछे ही जनसाधारण को वह पसन्द न रहा हो। किन्तु परवर्तीकाछ में जब स्त्री के पातिव्रत्य का स्तर बहुत उंचा और विधवा-विवाह निषद्ध हो गया तो इस प्रकार के विवाहों का प्रस्ता ही नहीं रहा।

वध् की अन्तिम महस्वपूर्ण विशेषता थी उसका स्नीस्व या माता होने की समता। विज्ञानेश्वर के अनुसार 'स्नी' शब्द का तारपर्य उस स्नी से है, जिसकी परीचा वन्ध्यास्व आदि के सन्देह के निवारण के उद्देश्य से मली-भाँति कर ली गई हो। 'हिन्दुओं के अनुसार सन्तान की उत्पत्ति विवाह का मुख्य प्रयोजन थी और स्नी की तुल्ना एक खेत से की जाती थी, जिसमें बीज बोया जा सकता है। अतः ऐसी स्नी से विवाह करना निरर्थक था जो सन्तान उत्पन्न न कर सकती हो। यह विचार जनता की जातीय प्रवृत्ति पर आधारित था। कालकम से यह धारणा कि विवाह का ध्येय एकमात्र जातीय प्रयोजन की अपेश सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्नी और पुरुष को परस्पर संबद्ध करना था, बल्वती हो गयी, यद्यपि यह विचार प्राचीन काल में भी अज्ञात नहीं था। फलस्वरूप स्नीस्व के महस्य का मली भाँति मृत्याङ्कन सम्भव नहीं रहा। बाल-विवाह की प्रथा भी कम्या की परीचा में बाधक हुई।

यह विश्वास था कि वधू के आन्तरिक गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करना किंठन है, अतः उनके ज्ञान के लिए अनेक अन्धविश्वासपूर्ण मार्गों का आश्रय लिया गया। आश्वलायन गृह्यसूत्र में कहा गया है: 'श्री के आभ्यन्तर लच्चणों का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त दुल्ह है। अतः विभिन्न स्थानों से मिट्टी के आठ देलों को लाकर उन्हें इस प्रकार अभिमन्त्रित करें: 'आरम्भ में ऋत सर्वप्रयम उत्पन्न हुआ था। सत्य ऋत में प्रतिष्ठित है। अतः यह कन्या मिट्टी के उस देले का स्पर्श करे, जिसके लिए वह उत्पन्न हुई है। जो सत्य है, वह प्रकट हो ।' मृत्यिण्डों को इस प्रकार संबोधित करने के पश्चान् कन्या से उनमें से किसी भी देले को इच्छानुसार स्पर्श करने के लिए कहा जाता था। विभिन्न सृत्यिण्डा भिन्न-भिन्न भाग्यों के सचक माने जाते थे, जिनके अनुसार उस बेचारी कन्या को

<sup>(</sup>१) श्रविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्धहेत्। याङ्ग. १, ५२। स्त्रियं नपुंसकत्विनकृतये स्त्रीत्वेन परीक्षिताम्। मिताक्षरा, वही।

<sup>(</sup>२) दुर्विक्षेयानि लक्षणानीति। ब्राष्ट्रीपिण्डान् कृत्वा पिण्डानिम्मन्त्रयते। १.५। ३२ हि०

स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता या। गोमिल और शौनिक भी उक्त परीचा की दुहराते हैं। किन्तु प्रतीत होता है कि उक्त परीचा अधिक प्रचलित नहीं थी, क्योंकि अन्य किसी प्राचीन आचार्य ने उसका उल्लेख नहीं किया है। धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में इसकी चर्चा नहीं है। आधुनिक पद्धतियों में भी इसका समावेश नहीं है। सम्भवतः अति शीघ्र ही यह अविवेकपूर्ण प्रक्रिया छुत हो गयी।

वधू की आदर्श विशेषताएँ येथीं। किन्तु यदि कठोरता से उनका विचार किया जाय तो पचास प्रतिशत खियौँ विवाहित जीवन से बिद्धात हो जातीं। व्यवहार नियमों की अपेशा निश्चय ही सरछ व कोमछ था। काछक्रम से कुछ-सम्बन्धी तथा आर्थिक विचारों को इतना महस्व प्राप्त हो गया कि उन्होंने वधू के कुमारीख के अतिरिक्त उसकी अन्य समस्त विशेषताओं को आच्छुन्न कर छिया। जब बाछ-विवाह व्यापक रूप से प्रचिछत हो गये, तो विवाह के सम्बन्ध में वर की इच्छा का कोई मृत्य नहीं रहा और सहज ही वधू के परीचण की उपेशा की जाने छगी। केवछ दिचण भारत में ही हिन्दू परम्पराएँ आंशिक रूप में जीवित हैं तथा वधू की औपचारिक परीचा की जाती है।

## १३. वर की योग्यताएँ

चर की योग्यताएँ भी बहुत व्यापक थीं। याज्ञवन्त्रयं के अनुसार वर में वे समस्त गुण होने चाहिएँ, जो एक वधू में। इस प्रकार वर के प्रति भी किसी प्रकार की रियायत या पणपात नहीं किया जाता था। वर की प्रथम विशेषता भी ब्रह्मचर्य की समाप्ति। मनु घोषित करते हैं: 'अलंड ब्रह्मचर्य का पाछन करते हुए यथाक्रम तीन, दो या एक वेद का विधिवद अध्ययन करने पर ही ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है'।' वे आगे छिसते हैं: 'गुरु की अनुमति से स्नान कर यथावत समावर्तन संस्कार के प्रश्नात ही द्विज को

<sup>(</sup>१) गो. गृ. सू. २.१। (२) वी. मि. सं. आ. २, पृ. ७३२ परं उद्भृत ।

<sup>(</sup>३) एतरिव गुणैर्युक्तः । यात्रः स्मृ. १.५५ ।

<sup>(</sup>४) वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । श्राविप्तुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविधेत् ॥ मः स्मृः ३, २।

सवर्णं व शुभ रूचणों से सम्पन्न कन्या से दिवाह करना चाहिए'। श्रास्त्रवर्षं समस्त स्मृतिकारों द्वारा स्वीकृत प्रथम विशेषता थी।

वर की दूसरी महस्वपूर्ण विशेषता थी उसकी आयु । वीरमिन्नोदय में उद्धत लिङ्गपुराण के अनुसार 'सर्वप्रथम आयु का विचार करना चाहिए, और उसके पश्चाद अन्य लच्चणों का । जिस पुरुष की विवाहयोग्य आयु व्यतीत हो चुकी है, उसके अन्य लच्चणों से क्या लाभ' ?

वाराह-गृह्मसूत्र के अनुसार 'विनीतकोध तथा सहर्ष पुरुष को हर्षित खी के साथ विवाह करना चाहिए। '3 अन्य विचारणीय विशेषताएँ थीं—सम्पत्ति, सौन्दर्य, विद्या, बुद्धि और कुछ। पर पर पूर्व पूर्व की अपेचा अधिक महत्त्वपूर्ण था। गौतम के अनुसार 'विद्या, चारित्र्य, बान्धव तथा शीछ से सम्पन्न पुरुष के साथ कन्या का विवाह करना चाहिए'। अगपस्तम्ब भी गायः इन्हीं विशेष-ताओं की पुनरावृत्ति करते हैं। " यम वर की विशेषताओं का सर्वाधिक विस्तृत तथा बुद्धिसंगत वर्णन प्रस्तृत करते हैं: 'वर के कुछ, शीछ, शरीर, आयु, विद्या, वित्त तथा साधन-सम्पन्नता, इन सात गुणों की परीचा कर उसके साथ कन्या का विवाह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं'। "

जिस प्रकार स्नीस्त वधू का एक अनिवार्य गुण था, उसी प्रकार पुंस्त्व या पौरुष वर की अनिवार्य विशेषता थी। 'स्नियाँ संतान के लिए बनाई गयी हैं; स्नी चेत्र है, पुरुष बीजवान् है। अतः चेत्र बीजवान् को देना चाहिए; बीज-

<sup>(9) 3.81</sup> 

<sup>(</sup>२) पूर्वमायुः परिक्षेत पश्चाक्कक्षणमादिशेत् । ब्रायुर्दीननराणाञ्च स्रक्षणैः किं प्रयोजनम् ॥ वीरिमन्नोदय, भाः ३, पृः ७५२।

<sup>(</sup>३) विनीतकोधः सहर्षः सहर्षं भार्या विन्देत । १०.१; १०.६।

<sup>(</sup>४) विद्याचारित्र्यवन्युशीलसम्पन्नाय कन्यां दद्यात् । गौ. धु. स्. ।

<sup>(</sup> ५ ) बन्धुशीललक्षणसम्पन्नः श्रुतवानरोग इति । श्राप- धः स्. १. ३. २०।

<sup>(</sup> ह ) कुछं च शीछं च वपुर्वयश्च विद्यां च वित्तं च सनायताच्च ।

एतान् गुणान् सप्त परीच्य देया कृत्या बुधैः शेषमचित्तनीयम् ॥
वी. मि. सं. भा. २, पृ. ७५१ पर उद्धृत ।

रहित पुरुष चेन्न (स्ती) के योग्य नहीं है। अपने अवयवों के उच्चणों द्वारा पौरुष की परीचा करने पर जो पुरुष पौरुषसम्पन्न हो वही कन्या प्राप्त करने का अधिकारी है'। नारद चौदह प्रकार के नपुंसक पुरुषों का उच्छेख करते हैं, जो विवाह के छिए वर्जनीय हैं। 3

अनन्यपूर्वकरव या कौमार्य जो वधू के लिए इतना आवश्यक था, वर के विषय में अनिवार्य नहीं था, यश्यपि उससे ब्रह्मचर्य की अपेचा की जाती थी। एक हिन्दू अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर, या उसके शरीर से अशक्त अथवा नैतिक दृष्टि से पतित होने पर दूसरा विवाह कर सकता था। पुरुष के लिए द्वितीय विवाह धार्मिक कारणों से आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था। 'अग्निहोत्र से अपनी सृत पत्नी की दाह-क्रिया कर गृझ-अग्नि की पूजा में बिना किसी प्रकार के विलम्ब के पुरुष को विधिवत् दूसरी जी से विवाह कर लेना चाहिए'। किन्तु कुमार वर को विवाह में कन्यादान करना विधुर पुरुष की अपेचा अधिक श्रेष्ठ व पुण्यकर माना जाता था। 'ऐसे पुरुष को जिसने अभी तक अपनी (मृत) पत्नी की दाह-क्रिया नहीं की है, कन्यादान करने से अनन्त फल ग्राप्त होता है। दूसरी घार विवाह करनेवाले पुरुष के साथ विवाह करने से केवल आधा फल ही ग्राप्त होता है, और जो अनेक विवाह कर जुका ऐसे पुरुष के साथ विवाह करना पूर्णतः निष्फल है'। व

<sup>(</sup>१) ग्रापत्यार्थं स्नियः स्रष्टाः स्त्री क्षेत्रं बीजिनी नराः । क्षेत्रं बीजवते देयं नाबीजी क्षेत्रमईति ॥ पा. गृ. स्. १.८ पर गदाधर द्वारा उद्भृत ।

<sup>(</sup>२) वही।

<sup>(</sup>३) वही।

<sup>(</sup>४) याझ. स्मृ. १.७२-७४ ।

<sup>(</sup>५) दाहियत्वाऽिनहोत्रेण स्त्रियं कृत्तवतीं पतिः। श्राहरेद्विधिवद्दारानग्नीरचैवाविलम्बयन्॥ याज्ञः स्मृ. १. ८९।

<sup>(</sup>६) श्रदम्धहस्ते यहत्तं तदनन्तफलं स्मृतम्। दग्धहस्ते तदर्घं स्याजिष्फलं बहुगृहतः॥ वी. मि. सं. भा २, पृ. ७५६ पर उद्भृत ।

वर की अयोग्यताएँ अनेक थीं। अधोलिखित वर वर्जनीय थे: 'जो परि-विजत हो चुका हो, जिसको उसके कुछ तथा मित्रों ने त्याग दिवा हो, असवर्ण, जो पद्माघात से पीड़ित हो, जो लिङ्गस्थ ( प्रच्छुन वेश में रहता ) हो, जो उदरी ( बड़े पेटवाला ) हो, जो पतित, मृगी रोग से पीड़ित तथा अशक या नपुंसक हो, स-गोत्र, जिसकी सुनने व देखने की शक्ति समाप्त हो चुकी हो, तथा जो कुछ रोग से प्रस्त हो। यदि उक्त दोष विवाह के पूर्व ही विद्यमान हों (किसी कारण अज्ञात रूप में) अथवा विवाह के पश्चात् उत्पन्न हो जाएँ, तो कन्यादान अवैध समझना चाहिए ।' 'कुल तथा शील से हीन, नपुंसक तथा पतित, मृगी, कृष्ठ आदि से पीड़ित, विधर्मी, रोगी तथा प्रच्छक वेश में रहनेवाले और सगोत्र पुरुष से विवाह होने के पश्चात् भी कन्या वापस ले लेनी चाहिए ।' वसिष्ठ वर की अन्य अयोग्यताओं का परिगणन इस प्रकार करते हैं: 'निम्नलिखित छः प्रकार के प्रक्षों को कन्या नहीं देनी चाहिए: जो अध्यन्त निकट या दरवर्ती हो, जो अतिबल या अस्यन्त दुर्बल हो, जिसके पास जीविका का कोई साधन न हो तथा जो मन्दबुद्धि हो<sup>3</sup>।' वार्धक्य तथा कुरूपता भी वर के दोष माने जाते थे: 'जो व्यक्ति धनकी लिप्तासे बृद्ध, नीच, कुरूप या अकुलीन पुरुषों को कन्यादान करता है, वह आगामी जीवन में प्रेत होता है ।'

प्राचीन काल में जब स्त्रियों का विवाह क्षधिक आयु में किया जाता था और उन्हें पित के जुनाव की स्वतंत्रता प्राप्त थी, वर की ये विशेषताएँ, परवर्ती काल की अपेका, जब बालविवाह नियम बन गया और ऋतु-कालोक्तर विवाह निन्दनीय माने जाने लगे, अधिक यथार्थ तथा महत्त्वपूर्ण थीं। परवर्ती युगों में निम्नलिखित शास्त्रीय विधि का कठोरतापूर्वक अनुसरण किया जाने लगा। 'गुणवान तथा ब्रह्मचारी वर के साथ निनका कन्या का विवाह करना

<sup>(</sup>१) कात्यायन, वही, पृ. ७५८।

<sup>(</sup>२) कुलशोलिवहीनस्य षण्डादिपतितस्य च। श्रापस्मारिविधर्मस्य रोगिणां वेषधारिणाम्॥ इत्तामपि हरेत् कन्यां सगोत्रोडान्तश्रैव च। वसिष्ठ, वही।

<sup>(</sup>३) वही।

<sup>(</sup>४) कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया । कुरूपायाकुलीनाय स प्रेती जायते नरः ॥ पराशर, वही ।

चाहिए। अथवा, भले ही गुणहीन पुरुष के साथ उसका विवाह कर दिया जाए, किन्तु रजस्वला कन्या के विवाह को किसी प्रकार रोकना नहीं चाहिये'। निस्सन्देह साता, पिता में आज भी योग्यतम वर के चुनाव की पित्रेत्र इच्छा वर्तमान है, परन्तु वे विशुद्ध धार्मिक कारणों तथा जातीय प्रजननशास्त्र की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। इस समय विवाह के प्रमुख निर्णायक तस्त्र वर की सम्पत्ति तथा समाज में उसका स्थान हैं। वर्तमान हिन्दू-संहिता के अनुसार स्मृतियों में वर्तित व्यक्तियों के साथ भी विवाह वैध माने जाते हैं।

## १४. विधि-विधान

(अ) मौलिक सादगी: वर-वध् के समुचित चुनाव के परचात् विवाह-सम्बन्धी विधि-विधान भारम्म हो जाते थे। भारम्म में वे निश्चित ही अखन्त सादे रहे होंगे। पुरुष को स्त्री उसके वैध संरच्छक द्वारा दी जाती थी, जिससे वे पति-पत्नी या दम्पति हो जाते थे। किन्तु क्योंकि विवाह का भवसर समाज में अख्यन्त महस्वपूर्ण था, अतः उसके चारों और अनेक विधि-विधान, प्रधाएँ तथा रीतियाँ केन्द्रित हो गईं, जिनका नियमन स्वयं समाज के हाथों में था। कालक्रम से समाज जटिल होता गया तथा देश व कालसंबन्धी अनेक मेद अस्तिस्व में आ गये।

(आ) ऋमिक जटिलता: मूळतः वैवाहिक विधि-विधानों का उद्भव जाति के धार्मिक विश्वतासों में निहित था, किन्तु क्योंकि विवाह सामुदायिक जीवन में एक हुएँ व आनन्द की घटना थी, अतः भोज, संगीत तथा नृत्य आदि के रूप में सभी प्रकार के प्रमोद तथा विनोद उससे सम्बद्ध हो गये। घर की सजावट तथा वर और वधू का अळक्करण सामुदायिक जीवन की किसी भी महस्वपूर्ण घटना के ळिए स्वामाविक सौंदर्य-मावना के सूचक थे। इसके अतिरिक्त, अनेक विधि-विधान विवाह के विभिन्न पहलुओं के घोतक हैं। जनसमवाय का मूळ सम्बद्ध विभिन्न पत्नों के स्वार्थ में निहित है। वधू पर उसके संबन्धियों का एक प्रकार का नियन्त्रण या अधिकार था, अतः यह आवश्यक था कि वह उनकी उपस्थित में दी जाती, जिससे इसमें किसी प्रकार का विधन

<sup>(</sup>१) दद्याद् गुणवते कन्यां निनकां ब्रह्मचारिसे। अपि वा गुणहीनाय नीपकन्ध्याद् रजस्वलाम् ॥ बौधायन, वही।

उपस्थित न होता। अनेक क्रियाएँ प्रतीकात्मक हैं। कुछ पति और परनी के सम्बन्ध की प्रतीक हैं। उदाहरणार्थं पाणि-प्रहण, प्रनिथ-बन्धन, हदयस्पर्शं आदि में पति और परनी के सुद्ध संबन्ध की भावना निहित थी। कितपय अन्य क्रियाओं का मूल दम्पति की प्रजनन-शक्ति को बदाने तथा परिवार के लिए पोषण की प्रजुरता निश्चित करने की इच्छा में निहित था। कुछ विधि-विधान इस धारणा से संबन्धित हैं कि किसी न किसी प्रकार का संकट जीवन के प्रत्येक संकान्तिकाल में निहित है, जिसका प्रतीकार उपयुक्त कियाओं हारा करना चाहिये। क्योंकि विवाह के साथ जीवन के सबसे महस्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होता था, अतः अनेक कियाएँ इस चटना से संबद्ध दुष्प्रभावों से रचा के लिए की जाती थीं। वैवाहिक विधि-विधानों के अन्य पार्श्व निश्चित रूप से मूलतः धार्मिक हैं। वर तथा आशीर्वाद के लिए मङ्गलकारी देवताओं की प्रार्थना की जाती है और यज्ञ की निश्चित कियाओं तथा प्रार्थना के साथ अदृश्य शक्तियों की भी आराधना की जाती है। देवी परीचा आदि भी मूलतः धार्मिक हैं, क्योंकि उनके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उच्चतर शक्तियाँ किसी विशेष समय में मङ्गलकारी हैं अथवा नहीं।

(इ) वैदिककाल : प्राग्वेदिक वैवाहिक विधि-विधानों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। अधिक संभव यह प्रतीत होता है कि वे वैदिक साहित्य में वर्णित कियाओं के पूर्वगामी रूप रही होंगी। वैवाहिक कियाएँ तथा विधि-विधान ऋग्वेद-काल में भी भिन्न-भिन्न कुलों में पृथक्-पृथक् रहे होंगे, किन्तु इस विषय में कोई सामग्री प्राप्त नहीं है। ऋग्वेद तथा अध्ववेद वे वैवाहिक स्कों में प्राप्त सामग्री से ही हमें सन्तोष कर लेना चाहिए। उक्त ऋषाएँ सोम के साथ स्थं की पुन्नी स्यां के विवाह के रूपक से आरम्भ होती हैं। संपूर्ण दृश्य रूपकीय वर्णन का आधार बनाया गया है, जिसमें देवता भाग लेते हैं। विषय-वस्तु कितनी ही काल्पनिक क्यों न हों, यह निष्कर्ष विना किसी संशय के निकाला जा सकता है कि वैदिक कवियों का वर्णन अधिकांश में व्यावहारिक जीवन से प्राप्त उनके अनुभवों पर आधारित है। उक्त ऋषाओं से हम उस समय प्रचलित वैवाहिक कियाओं के प्रमुख भाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु उनके कम के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना संभव नहीं है। ऋग्वेद तथा

<sup>(9) 90. 641 (2) 98. 9, 21</sup> 

अथर्ववेद में दी हुई विधियाँ अनेक विषयों में एक दूसरे से भिन्न हैं, और वे दोनों ही गृह्यसूत्रों में प्राप्त विधि से पूरा मेळ नहीं खातीं। अथर्ववेद का वर्णन अधिक विस्तृत है। अतः वैदिक काळ में प्रचळित वैवाहिक कर्मकाण्ड के ज्ञान के ळिए, भेदों पर ध्यान देते हुए, उक्त वर्णनों पर विश्वास करना चाहिए। अथर्ववेद के मन्त्रों के कम के आधार पर बैवाहिक कियाएँ यथाक्रम इस प्रकार थीं—

वधू सुन्दर वस्न तथा उत्तरीय धारण कर नेत्रों को अंजन-रिक्ति कर तथा ओपस या कुरीर पद्धति से शिरोवेष्टन धारण कर अपनी सिखरों (अन्य देवी) के साथ हके रथ में अभीष्ट पति के घर के लिए प्रस्थान करती थीं । उसके दहेज से युक्त कोश भी रथ में उसके साथ ही रहता था।

पितृ-गृह छोड़ते समय निम्निलिखित आशीर्वचनों का उच्चारण किया जाता था : 'पितयों तथा कृपालु सुहदों को प्राप्त करानेवाले अर्थमा की हम प्रार्थना तथा अर्चना करते हैं। जिस प्रकार डंटल से फल पृथक् किया जाता है, उसी प्रकार में तुम्हें यहाँ (पितृगृह) से मुक्त करता हूँ, वहाँ (पितृगृह) से नहीं। में उसे वहाँ (पितृगृह ) से नहीं। में उसे वहाँ (पितृगृह में) (स्नेह के) मधुर बन्धन से बाँधता हूँ, वह महान् उदार इन्द्र उसे ऐश्वर्य तथा पुत्रों के मध्य प्रसम्र रखे। सम्प्रति में तुम्हें वरुण के पाद्य से मुक्त करता हूँ, जिससे सविता ने तुम्हें बाँध लिया है। सस्य के स्वर्ग में तथा गुणों के संसार में तुम अपने पित-सहित सुखी रहो। मग पाणिग्रहण कर तेरा मार्ग-दर्शन करे। गृह की सम्प्राञ्ची होने के लिए घर के लिए प्रस्थान कर तथा अपने पिरजनों से खी के अनुरूप मथुर भाषण कर<sup>3</sup>।

विवाह के दिन वैदिक मन्त्रों द्वारा अभिमन्त्रित जल से वधू को खान कराया जाता था और उसके सिर पर जुआ रखा जाता था। विदिक मन्त्रों के उच्चारण के साथ उसे वस्त्र पहनाये जाते थे। माता अपनी पुत्री के भावी वियोग पर आँसू बहाती थीं ।

<sup>(</sup>१-२) अ. वे. १४. १. ६-१३।

<sup>(</sup>३) वही, १४. १: १७-२०।

<sup>(</sup>४) वही, १४, १, ४०। 🖊 (४) वही, १४, १, ४६।

अब विवाह का वास्तविक कर्मकाण्ड आरम्भ होता था। 'पृथ्वी के अक्क' का प्रतिनिधित्व करने के लिए वधू एक पत्थर (अश्मन्) पर लड़ी की जाती थी । वर उचित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उसका पाणिप्रहण करता था तथा उसका पालन-पोषण करने का वचन देता था ।

इसके पश्चात् वर वधू को वस्त तथा मिण-रत्न आदि उपहार में देता था, जो उसे पहनाये जाते थे, अगैर नवीन वस्तालक्कारों से अलंकृत वधू को देखने पर वह हुए ध्यक्त करता था । भूत-प्रेतों के निराकरण के लिए कतिपय प्रार्थनाओं का उच्चारण कर और रथ की मङ्गल कामना कर वे विवाह-यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे । यात्रा के समय मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था, जिनका तार्थ्य यह था कि वधू पहले सोम की, तब गन्धवं की और उसके पश्चात् अग्नि की पत्नी थी, जिसने उसे अन्त में अपने मनुष्य पति के हाथों में सौंप दिया । इसके पश्चात् जुल्लस वर के घर को लौट जाता था, जहाँ से प्रेत पहले ही दूर कर दिये जाते थे। घर में प्रवेश करने के पश्चात् मेंट में प्राप्त उत्तरीय को पहन कर वधू अपने पति के साथ गृह्य अग्नि के सम्मुख बैठती थी। वह वृध-चर्म पर बैठती थी, जिस पर बुल्बज घास बिद्धा रहता था और अपने पति के साथ अग्नि की प्जा करती थी ।

तदनन्तर वधू को आशीर्वाद दिया जाता था: 'इस माता के अक्स से विभिन्न आकृतिवाले पद्य (शिष्ठ ) उत्पन्न हों; ग्रुभ-लन्नणों से युक्त होकर इस अग्नि के समीप बैठ; और अपने पित के साथ देवताओं का आराधन कर । तू ग्रुभ-लन्नणों से युक्त, गृहों का संवर्धन करनेवाली, अपने पित के लिए अत्यन्त मङ्गल कर, श्रुसुर, सास, पित, घर तथा सम्पूर्ण जन के लिए हर्ष-दायिनी हो तथा उनके ऐश्चर्य की वृद्धि कर । यह वधू श्रुभ-लन्नणों से सम्पन्न है । साथ साथ आएँ, उसका दर्शन करें और ऐश्वर्य प्रदान करें । क्या यहाँ उपस्थित श्रुभ केशोवाली वृद्ध महिलाएँ, युवती क्षियाँ, और उपस्थित वयोवृद्ध लोग

<sup>(</sup>१) बही, १४. १. ४७। (२) बही, १४. १. ४८-५१।

<sup>(</sup>३) वही, १४. १. ५३-५७। (४) वही, १४. १. ५९।

<sup>(</sup> ५ ) वही, १४. १. ६०-६४ । (७) वही, १४. २. २-११।

<sup>(</sup> ६ ) बही, १२-१८, १९,२०,२४।

३३ हि०

उसे गौरव प्रदान करते हैं ? अब उपस्थित सज्जन अपने अपने घरों को प्रस्थान करें ?।

विवाह संस्कार के तुरन्त पश्चात् पित-पत्नी सहवास करते थे । रात्रि में वध् अपने शयन कच्च में ले जायी जाती थी, जहाँ वह और वर एक दूसरे के नेत्रों को अभिषिक्त करते थे। वध् अपने पित को मजु-जात वस्त्र पहनाती थी और वर अवसर के उपयुक्त मन्त्रों का उच्चारण कर उसे अपनी शब्या पर आरूद होने के लिए कहता था। इसके पश्चात् विश्वावसु गन्धवं से, जो अविवाहित कन्याओं से सम्बद्ध माना जाता था, वध् से दूर होने की प्रार्थना की जाती थी, और इसके पश्चात् समुचित मन्त्रों के उच्चारण के साथ वे दोनों संयोग करते थे। तथ वीर पुत्रों के लिए प्रार्थना और अगिन से नव-दर्गित को दस पुत्रों को प्रदान करने की याचना की जाती थी ।

धन्त में वैवाहिक वस्त आह्मण पुरोहित को दिया जाता था, जिससे भूत-प्रेत भी उसी वस्त्र के साथ दूर हो जाएँ; तथा नव-विवाहित दम्पित को धनेक आशीर्वाद दिये जाते थें । पित अन्तिम रूप से अपनी पत्नी का स्वागत करता था : 'मैं पुरुष हूँ, तू स्त्री है; मैं साम हूँ, तू ऋचा है; मैं आकाश हूँ, तू पृथ्वी है; इस प्रकार हम दोनों एक साथ निवास करेंगे; अभी शिशुओं का माता-पिवा बनना है ।'

विवाह-सम्बन्धी प्रधाएँ ऋग्वेद तथा अथवेंवेद के काल में प्रायः एक ही थीं, यद्यपि अथवेंवेद के वैवाहिक मन्त्रों से कर्मकाण्ड के क्रम में यत्किञ्चित परिवर्तन ज्ञात होता है। वस्तुतः ऋग्वेद का वैवाहिक स्क (१०.८५.) अथवेंवेद में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, किन्तु उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं और उसका विस्तार क्रमशः चौंसट और पचहत्तर मन्त्रों के दो स्कों तक हो गया है, जिनसे अथवेंवेद का सम्पूर्ण चौदहवाँ काण्ड निर्मित है। वर द्वारा वधू का पाणिग्रहण ऋग्वेद के समान ही अथवेंवेद में भी विवाह की सबसे महत्त्वपूर्ण किया है और कन्यादान पिता पर निर्मर है, तथा वर उसकी

<sup>(</sup>१) वही, २५-२९।

<sup>(</sup>२) बही, ७. ३६। (३) बही, ७ ३७।

<sup>(</sup>४) वही, १४. २. ३३-३६।

<sup>(</sup>४) वही, ४०-४०. ४१-४७। (६) बही, ७१।

कन्या के साथ विवाह की प्रार्थना करने के लिए उसके समीप जाता था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वधू का पाणिप्रहण उसी के घर होता था, जैसा कि आजकाल साधारणतः होता है, वर के घर पर नहीं, क्योंकि वधू के जुल्लस का पुनः उल्लेख है। यह अस्यन्त विस्मयजनक है कि दस पुत्रों के लिए ऋग्वेद में उपलब्ध प्रार्थना अथर्ववेद में प्राप्त नहीं होती।

ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के वैवाहिक स्कों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान हिन्दू वैवाहिक विधि-विधानों की प्रमुख रूप-रेखा वही है, जो आज से लगभग पाँच सहस्र वर्ष पूर्व थी।

(ई) सूत्रकाल: स्त्रकाल में कर्मकाण्ड-शाद्धियों ने विवाहसम्बन्धी संस्कार की क्रमबद्ध किया तथा प्रत्येक गृद्धास्त्र इन विधि-विधानों का वर्णन एक निश्चित प्रकार से करता है। किन्तु अपनी सामग्री के व्यवस्थापन में गृद्धास्त्रों में थोद्दा भेद है तथा उनमें कुछ परस्पर भिन्न विवरणों का समावेश है। इसका कारण यह था कि प्रत्येक वैदिक कुछ के अपने अपने स्वतन्त्र स्त्र थे, जिनमें प्रादेशिक तथा जन-संबन्धी भेद भी समाविष्ट थे। किन्तु उनमें किसी प्रकार का तात्विक भेद नहीं था, नयोंकि उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रष्टमूमि एक ही थी। उनमें प्रायः वे ही वैदिक ऋचाएँ उद्धत हैं तथा उन्हीं वैवाहिक प्रथाओं का अनुसरण किया गया है। किन्तु वैदिक काळ में विकसित विधिविधानों के अतिरिक्त, कतिपय नवीन विशेषताएँ भी गृद्धास्त्रों में उपळब्ध होती हैं। निग्नळेखित दो गृद्धास्त्रों की विषयस्चियों से हम वैवाहिक-क्रियाओं में अनुसत विधि के विषय में अपनी धारणा बना सकते हैं:

पारस्कर गृह्यसूत्र

1. अर्घ्य तथा मधुपर्क

२. वस्त्र परिधान

३. समक्षन

बोधायन गृह्यसूत्र

१. वर-प्रेचण

२. ब्राह्मण-भोजन

३. नान्दीमुख, विवाह-होम

<sup>(</sup>१) शौ. गृ. सू. १.४, श्रा. गृ. सू. १. ४, पा. गृ. सू. १.४-८, गो. गृ. सू. २.१, ख. गृ. सू. १.३, हा. गृ. सू. १.१९, श्राप. गृ. सू. २.१२, बौ. गृ. सू. १.१, भा. गृ. सू. १.७-१२, जा. गृ. सू. १.२० तथा श्रागे।

### हिन्दू संस्कार

| <b>७. वध्</b> | के | साथ | निष्क्रमण |
|---------------|----|-----|-----------|
|---------------|----|-----|-----------|

५. समीचण

६. अग्नि-प्रद्विणा

४. वर का वधू के घर पर जाना

५. समीचण

७. सप्तपदी

६. हस्तग्रहण (पाणि-ग्रहण)

७. वैवाहिक होम, भाज्याहुति, राष्ट्रभृत, जय तथा अभ्यातन होम

८. छाजाहोम

९. पाणिग्रहण

१०. अस्मारोहण

८. अर्घ्य तथा मधुपर्क

९. अलङ्करण

१०. अदिति, अनुमति, सरस्वती, सविता तथा प्रजापति को होम

११. गाथा-गान

१२. अग्नि-परिक्रमण

१३, शेष छाजा-होम

१४. सप्तपदी

१५. मूर्घाभिषेक

१६. सूर्य-दर्शन

१७. हृदयस्पर्श १८. अभिमन्त्रण

१९. बृष-चर्म पर बैठना

२०. ग्रामवचन

२१. आचार्य को दविणा

२२. ध्रुवदर्शन

२३. त्रिरात्र वत

२४. आवसध्य होम

२५. उद्घाहन

२६. चतुर्थी कर्म

२७. मूर्घाभिषिञ्चन

२८, स्थाछी-पाक-प्रेचण

२९. पातिव्रत्य का प्रथम उपदेश

३०, गर्भाधान

११. हृदय-स्पर्श

१२. कर्णेजप

१३. पाणि-ग्रहण

१४. अग्नि-प्रदक्षिणा

१५. अश्मारोहण

१६. अश्मारोहण

१७. पुनः अग्नि-प्रदक्षिणा

१८. प्राजापस्य तथा अन्य भाहुतियां

१९. उद्वाह अथवा विदाई

२०. गृहप्रवेश

२१. वृष-चर्म पर बैठना

२२. ध्रव, अरूम्धती तथा सप्तर्षि-दर्शन

२३. त्रिरात्र वत

२४. चतुर्थी कर्म

२५. उपसंवेशन

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रधानतः वैदिक कर्मकाण्ड का अनुसरण करते हुए भी, गृह्यसूत्रों ने वैवाहिक-क्रियाओं का विस्तार किया तथा अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन किये, यथा, मधुपकें; लाजाहोम, अरमारोहण, गाधा-गान, मूर्घाभिषेक, हृदयस्पर्श, सूर्यदर्शन आदि तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सप्तपदी। गृह्यसूत्रों में वर्णित समस्त विधि-विधानों को वैदिक साहित्य में हुँदना निरर्थक होगा। प्रतीत होता है कि वैदिक काल के पश्चात् अनेक लोकप्रिय क्रियाओं तथा विधि-विधानों का समीकरण कर पुरोहितों ने, जो अपने धर्म के चेत्र को और भी व्यापक करना चाहते थे, उनका समावेश धर्मशास्त्रों में कर दिया। ये परवर्ती क्रियाएँ मूलतः वैदिक कर्मकाण्ड का अङ्ग नहीं थीं।

(उ) परवर्तीकाल: सूत्रकाल के पश्चात् वैवाहिक विधि-विधानों में और भी परिवर्तन हुआ। उनमें अनेक संशोधन हुए तथा नवीन प्रथाएं चल पड़ीं। नवीन प्रथाओं के समावेश में पारस्कर-गृह्यसूत्र का ग्रामवचन तथा आरवलायन गृह्यसूत्र का जनपद-धर्म अनेक प्रथाओं को समाज के वयोवृद्ध स्त्री-पुरुषों हारा भान्यता प्राप्त हुई थी, जो प्राचीन तथा लोकप्रिय रीति-रिवाजों तथा क्रियाओं के संरच्छक थे। आरवलायन गृह्यसूत्र यह मानता है कि स्थानीय प्रथाएं स्थान-भेद से भिन्न-भिन्न हैं, तथा संस्कारों के अनुष्ठान में उनका पालन करना चाहिए। नारायण भट्ट प्रथाओं के महश्च का वर्णन इस प्रकार करते हैं: 'पद्धित का वर्णन किया जा चुका है, किन्तु उसका अनुसरण अपने देशाचार के अनुसार करना चाहिये'। कमलाकर अपने निर्णय-सिन्धु में लिखते हैं कि 'विवाह में जनपद्धमें तथा प्रामधर्मों का विश्वास करना चाहिये'। संस्कार-कौरतुम के अनुसार 'अनेक लोग धर्मशास्त्रों की स्पष्ट विधियों का अतिक्रमण कर देशाचार का अनुसरण करते थे'। ''

<sup>(</sup>१) प्रामवचनश्च कुर्युः । १.८.११।

<sup>( 7 ) 9.41</sup> 

<sup>(</sup>३) क्रम उक्तः स च देशाचारवशेनानुसर्तव्यः । प्रयोगरत्न ।

<sup>(</sup>४) जनपद्धर्मान् प्रामधर्माश्च विवाहे प्रतीयात् । पूर्वभाग ३।

<sup>(</sup>५) सकलप्रन्थाननादृत्याचारानुसरणमेवेच्छापरितोषार्थं यथाचारमपि प्रयोगो लिख्यते।

(क) वर्तमान स्वरूप: इस प्रकार काळकम से धार्मिक विचारधारा, सामाजिक प्रथाएँ, किया तथा विधि-विधान परिवर्तित हुए। आरम्भ में धर्मशाखों में केवळ वैदिक कर्मकाण्डों के ही समावेश का प्रयत्न छितत होता है तथा विश्व छौकिक कियाओं और प्रथाओं को उनमें समुचित स्थान नहीं दिया गया है। किन्तु आगे चळकर परिस्थितियों ने पुरोहितों को छौकिक विधि-विधानों तथा प्रथाओं को मान्यता प्रदान करने के छिए बाध्य कर दिया। विवाह-संस्कार-विषयक पद्धतियों तथा प्रयोगों ने, जो प्राचीन धर्मशाखों की अपेचा अधिक व्यावहारिक हैं, संस्कार की सीमा में अनेक नवीन तक्त्वों का समावेश भी कर छिया। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विभिन्न पद्धतियों तथा प्रयोगों का अनुसरण किया जाता है। परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वैवाहिक-क्रियाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु धार्मिक और सामाजिक रूदिवाद भारत में इतना प्रवळ है कि संस्कारों की प्रमुख रूपरेखा वैदिक युग से वर्तमान काळ तक अविच्छिन रही है, तथा उसके साधारण तस्व समस्त देश में एक समान हैं। साधारणतः, पद्धतियों तथा प्रयोगों में निम्निछिखित पद्धति स्वीकृत है:

|     | मार्ग्डलिक                                         |      | गदाधर         |
|-----|----------------------------------------------------|------|---------------|
|     |                                                    |      |               |
|     | वाग्दान करिया किया किया किया किया किया किया किया क | 3.   | वाग्दान       |
| ₹.  | सण्डप-करण                                          | ₹.   | सुदाहरण       |
| ₹.  | पुण्याहवाचन                                        | ₹.   | हरिद्रा-लेपन  |
| 8.  | वर-गमन                                             | 8.   | मण्डप-निर्माण |
| ч,  | मधुपर्क                                            | ٦٧,  | गणपति-पूजन    |
|     | विष्टर-दान                                         | ₹.   | सङ्कल्य       |
| ७.  | गौरी-हर-पूजा .                                     | ७.   | नान्दी-श्राद  |
| ٤.  | कन्यादानीय जलशुद्धि                                | . 8. | वर-वरण        |
| ۹.  | कण्या-दान                                          | ٩.   | वटी-स्थापन    |
| 10. | अश्वतरोपण :                                        | go.  | वर-गमन        |
| 99. | कङ्कण-बन्धन                                        | 11.  | नीराजन        |
| ١٦. | आर्द्राचत-रोपण                                     | 12.  | मधुपर्क       |
| 33. | तिलक-करण                                           | 38.  | वर-पूजा       |
|     |                                                    |      |               |

| १४. अष्टफलिदान                  | १४. अग्निस्थापन                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| १५. मङ्गलसूत्र-बन्धन            | १५. वद्य-परिधापन                 |
| १६. गणपति-पूजन                  | १६. समञ्जन                       |
| १७. वर और वधू का उत्तरीय-       |                                  |
| प्रान्त-बन्धन ( ग्रन्थि )       |                                  |
| १८. अचतारोपण                    | १८. कन्यादान                     |
| १९. छच्मी-पार्वती-शची-पूजन      |                                  |
| २०. वापन-दान                    |                                  |
| २१. विवाह-होम                   | २१. अग्नि-प्रदिचण                |
| २२. सप्तपदी                     | २२. वैवाहिक-होम आदि              |
| २३. गृह-प्रवेश-होम              | २३. लाजा-होम                     |
| २४. अर्णिदान 🧽 🔑 🚈 💛            | २४. पाणि-प्रहण                   |
| २५. श्रमुर को कन्यार्पण         | २५. अश्मारोहण                    |
| २६. गृह-प्रवेश                  | २६. गाथागान                      |
| २७. सूर्यावलोकन                 | २७. परिक्रमा के साथ शेष छाजा-होम |
| २८. अभिमन्त्रण                  | २८. अभिषिञ्चन                    |
| २९. वृष-चर्म पर बैठना           | २९. हृद्य-स्पर्श                 |
| ३०. ध्रुव-दर्शन                 | ३०. सिन्दूर-दान                  |
| ३१. देवकोत्थापन और मण्डपोद्वासन | ३१. भाचार्य-दिचणा                |
| ३२. चतुर्थि-कर्म                |                                  |
|                                 | ३३. वधू-प्रवेश                   |

# (ए) वर्णन तथा महत्त्व

### (१) वाग्दान

वैवाहिक विधियों का आरम्भिक भाग था वाग्दान अथवा वर को कन्यादान की मौलिक स्वीकृति। प्राचीनकाल में वर और वधू का जुनाव प्रेम या अन्य कारणों से एक पारस्परिक कार्य था, तथा अधिकांश में प्रेम ही इसका प्रमुख कारण था। जब संतान पर पैतृक नियंत्रण अधिक कठोर हो गया, तो माता-पिता की औपचारिक अनुमति आवश्यक हो गयी। ऋग्वेद-काल में भी वर के मित्र वधू के पिता के समीप जाकर उसके

सामने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखते थे, जैसा कि सूर्या के विषय में सोम की ओर से अधिनों ने किया था। वधु के पिता की अनुमति मिछने पर विवाह निश्चित हो जाता था। गृह्यसूत्र साधारणतः वाग्दान की क्रिया का उर्लेख नहीं करते, अतः उस काल में विवाह किस प्रकार निश्चित किये जाते थे, इस विषय में हमें कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। नारद-स्मृति में एक परम्परा का उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग में वाग्दान को कन्या-वरण कहा गया है। उसके अनुसार, न केवल वर के मित्र अपित स्वयं वर भी अपने मित्रों के साथ वधू के पिता के पास औपचारिक रूप से विवाह निश्चित करने के हिए जाता था। 'विवाह के मास में, किसी शुभ दिन कन्या-वरण करना चाहिए। वस्रालंकार से सुसजित होकर, गाजे-बाजे तथा मन्त्रों के गान के साथ वर की ग्रेमपूर्ण हृदय से वधू के पिता के पास जाना चाहिये। वधू के पिता को प्रसन्नता-पूर्वक अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिए। शची की आराधना कर, वर को सुस-िजत वधू का सरकार करना चाहिए, और सौभाग्य, स्वास्थ्य तथा सन्तति के छिए उसकी प्रार्थना करनी चाहिए'। र प्रतीत होता है कि मध्य-युग में स्वयं वर के वधु के पिता के पास जाने की प्रथा त्याग दी गई थी, तथा वर का स्थान उसके पिता ने छे छिया था, जो एक दछ के साथ अपने पुत्र की ओर से कन्यादान की मौलिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वधू के विता के पास जाता था। गदाधर ने इस रीति का वर्णन इस प्रकार किया है 'ज्योतिष के अनुसार किसी शुभ काल में उपयुक्त वस्त्रों को धारण कर तथा शुभ जकन-सचक पन्नी को देलकर दो-चार अथवा आठ व्यक्तियों को वर के पिता के साथ वधु के पिता के पास जाकर उससे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, 'सेरे प्रश्न को अपनी कन्या दे दीजिए ।' अपनी पत्नी आदि से परामर्श कर, वधू के पिता को कहना चाहिए 'इस शुभ अवसर पर मैं असुक गोत्र में उत्पन्न, असुक व्यक्ति को, अमुक नामवाली पुत्री देता हूँ।' तदनन्तर उसे इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए, 'सन्तति के छिए मैंने मौलिक रूप से उस कन्या का दान कर दिया है तथा आप छोगों ने स्वीकार कर लिया है। कृपया प्रसन्नता-पूर्वक शान्त व स्थिर मन से कन्या का निरीचण कीजिए।' वर के

<sup>(</sup>१) ऋ. वे. १०. ८५. ९, १४, ३३।

<sup>(</sup>२) वी. मि. सं. भा. २, पृ. ८१० पर उद्धृत।

पिता को उत्तर देना चाहिए: 'मौलिक रूप से आपने यह कन्या सन्तित के छिए दी है, तथा मैंने सन्तित के छिए स्वीकृत कर छी है। कृपथा शान्त व स्थिर मन से वर को देखिये'। अपस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् वर का पिता अपने कुछ की प्रथा के अनुसार चावछ, वस्त्र तथा पुष्प आदि से कन्या की पूजा करता था। ब्राह्मणों के आशिषों के साथ यह किया समास होती थी। र

द्विण में यह प्रया औपचारिक रूप से कन्या को देखने तथा विवाह
निश्चित करने के रूप में अब भी प्रचलित है। किन्तु उत्तर भारत में पर्दा-प्रया
तथा दहेज की प्रमुखता के कारण इस उपयोगी प्रथा का अन्त हो गया।
यहाँ, अधिकांश में वाग्दान की प्रथा वधू के पिता द्वारा दी जानेवाली धन-राशि
निश्चित करने तथा वर को यद्योपवीत, द्रव्य तथा कुछ फलों के उपहार के रूप
में, जिसे वररचा या फलदान कहा जाता है, अविशाष्ट रह गयी है। इस रीति के
द्वारा वर का पिता नैतिक रूप से इस प्रस्ताव के प्रति उत्तरदायी
समझा जाता है।

वर-वरण की प्रधा कन्या-वरण की अपेका अधिक महस्वपूर्ण हो गई है। वण्डेरवर के अनुसार 'वधू के भाई तथा ब्राह्मणों को वर के घर पर जाकर वर-वरण के अवसर पर उसे उपवीत, फल, पुष्प तथा वक्त आदि मेंट करने चाहियें'। अआजकल यह प्रधा तिलक के नाम से प्रचलित है, तथा उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त, धन की एक निश्चित राशि भी मेंट की जाती है। गदाधर के मतानुसार यह विधि विवाह के एक दिन पूर्व होनी चाहिए, किन्तु यह विवाह के बहुत दिन पहले ही कर ली जाती है।

(२) विवाह का दिन

वाग्दान के पश्चात् विवाह संस्कार के छिए एक ग्रुभ दिन निश्चित कर छिया जाता है। प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इस सम्बन्ध में ज्योतिष-विषयक विचारों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता था। क्योंकि वधू और वर का

<sup>(</sup> १ ) वाग्दानविधि, गदाधर द्वारा पा. गृ. सू. पर उद्घृत ।

<sup>(</sup>२) ततो ब्राह्मणा श्राशीर्मन्त्रान् पठेयुः । वही ।

<sup>(</sup>३) उपवीतं फलं पुष्पं वासांसि विविधानि च। देयं वराय वरर्षो कन्यान्रात्रा तथैव च॥ कृत्यचिन्तामणि।

सम्बन्ध प्रेम के पारस्परिक आकर्षण पर निर्मंद था, अतः ग्रह-नच्चों की गित की वास्तविक पूर्व-गणना तथा निश्चय के आधार पर विवाह सम्भव न थे। इसके अतिरिक्त यद्यपि प्राचीन हिन्दू खगोल विद्या तथा ज्योतिष से परिचित थे, तथापि विवाह से सम्बन्धित ज्योतिष की शाखा का या तो विकास ही नहीं हुआ था अथवा विवाह के विषय में उस पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया जाता था। गृद्धसूत्रों में ज्योतिष-विषयक विचार अत्यन्त साधारण हैं। साधारणतः विवाह सूर्य के उत्तरायण में होने पर, मास के शुक्कपच में किसी शुभ दिन होते थे। परवर्ती स्मृतियां, पुराण, ज्योतिषविषयक मध्यकालीन अन्य तथा निबन्ध विवाह की प्रत्येक किया के लिए समय निश्चित करने के लिए अत्यन्त सचेष्ट हैं।

#### (३) मृदाहरण

विवाह के कुछ दिन पूर्व स्वाहरण या मिटी छाने की किया की जाती है। इस प्रथा का जन्म छोक में निहित है। हिन्दुओं के प्राचीन धर्मप्रन्थों में इसका उन्नेख नहीं पाया जाता है। गदाधर द्वारा उद्धत ज्योतिर्निवन्ध में कहा गया है कि 'प्रत्येक ग्रुम कार्य के आरम्भ में मङ्गछ-सज्जा के छिए पन्नवों का व्यवहार करना चाहिए। विवाह के पूर्व नवें, सातवें, पांचवे अथवा तीसरे दिन, ग्रुम अवसर पर नृत्य तथा सङ्गीत के साथ, घर के पूर्व या उत्तर की ओर से मिट्टी के बर्तन या बांस की टोकरी में अङ्गुर उगाने के छिए मिट्टी छेने जाना चाहिए'। विवाह के एक या दो दिन पूर्व हरिद्रा-छेपन या वर और वधू के शरीर का हक्दी तथा तेछ से उवटन भी किया जाता है। उक्त तस्व शरीर के छिए छाभ-प्रद होने के अतिरिक्त मङ्गछमय भी माने जाते हैं।

### (४) गणपति-पूजन

विवाह के दिन के पूर्व किये जानेवाले विधि-विधान इस प्रकार हैं : प्रारम्भ में सर्वाधिक मङ्गलकारी देव गणेश का पूजन किया जाता है तथा उनका प्रतीक धर्मप्रन्थों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार निर्मित विवाह-मण्डप में स्थापित किया जाता है। मण्डप के नीचे वैवाहिक होम के लिए यज्ञिय वेदी भी बनायी जाती

<sup>(</sup>१) इसका उल्लेख केवल पद्धतियों में ही प्राप्त होता है।

<sup>(</sup>२) गदाधर द्वारा पा. गृ. सू. १.८ पर उद्धृत ।

है। तब दिन के प्रथम अर्ड भाग में वधू का पिता अपनी पत्नी के साथ खान कर मङ्गल्यक वस्न पहनता है। इसके पश्चात् वह निश्चित आसन पर बैठ कर आचमन तथा प्राणायाम करंता है। तदनन्तर वह देश और काल से प्रार्थना करता है तथा विवाह के अङ्ग के रूप में स्वस्तिवाचन, मण्डप-प्रतिष्ठा, मातृ-पूजन, वसोधारापूजन, आयुष्य-जप तथा नान्दि-श्राद्ध करने का सङ्करण करता है। सङ्करण एक मानसिक क्रिया है तथा अभिमत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों के नियमन तथा निर्देश का निश्चय है। रे

### (४) घटिका

विवाह के दिन घटिका या पानी की घड़ी इस श्लोक के साथ स्थापित की जाती है: 'तू यन्त्रों का मुख है। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने तेरा निर्माण किया है। काल ही पति-पत्नी के भाव (उत्तम भाव) तथा अभाव (दुर्भावना) का साधन (मापनेवाला) कारण है'। घटिका केवल वैवाहिक कार्यक्रमों के यथासमय निर्वाह के लिए ही उपयोगी नहीं है, वह उस काल का प्रतीक भी है, जो सम्पूर्ण विश्व का शासन करता है। यह प्रथा अधिक प्रचलित नहीं है।

### (६) वैवाहिक स्नान

प्रातःकाल वर और वधू अपने-अपने घर सुवासित जल से पति-परनी के देहिक सम्बन्ध के सूचक रलोकों के उच्चारण के साथ स्नान करते हैं। इसके पश्चात् वर की ओर से वधू के पिता के घर के लिए बारात प्रस्थान करती है। दिन के दूसरे आधे माग में वर स्नान करता है, शुभ वस्नों का एक ओड़ा पहनता है, अपने को इन्न तथा माला से सजाता है और कुल-देवताओं का पूजन करता है। इसके पश्चात् वह ब्राह्मणों को मोजन कराता है, जो वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करते हैं।

<sup>(</sup>१) गर्गपद्धति । (२) रघुनाथ राव, दी आर्यन मैरेज, पृ. २०।

<sup>(</sup>३) मुखं त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। भावाभावाय दम्पत्योः कालः साधनकारणम्॥

गदाधर द्वारा पा. यू. सू. १.४-८ पर उद्धृत।

<sup>(</sup>४) गो. गृ. सू. २.१.१०; शां. गृ. सू. १.११; ख. गृ. सू. १.३.६।

#### (७) वर-यात्रा

तब अनेक कीतुक और मनोविनोद होते हैं तथा वर अपने मित्रों और बान्धवों के साथ यथायोग्य वाहन पर आरूढ होकर वधू के वर के लिए प्रस्थान करता है। वहां पहुँचने पर वर घर के द्वार के बाहर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर खड़ा होता है, जहां दीपक और मङ्गल-घट लिए खियों का एक दल उसका स्वागत करता है। बारात का उन्नेख ऋग्वेद और अथवंवेद जैसे प्राचीन प्रन्थों में भी मिलता है। शाङ्कवायन तथा आश्वलायन गृद्धसूत्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। उनके अनुसार वर का वाहन रथ, हाथी या अश्व हो सकता था। उस काल में मनुष्यों द्वारा ढोई जानेवाली पालकी की प्रथा नहीं थी। सम्भवतः यह सामन्ती काल में प्रचलित हुई।

### (=) मधुपर्क

श्वसुर वर का जो प्रथम सस्कार करता है, वह है मधुपर्क देना। यह अध्यन्त दुर्लभ सम्मान था, जो समाज के विशिष्ट व्यक्तियों तथा सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्बन्धियों के लिए सुरचित था। अतिथि के लिए आसन लाने का आदेश देकर श्वसुर वर से कहता है, 'महाशय, कृपया आसन प्रहण कीजिए। हम लोग आपका अर्चन करेंगे।' वह एक कुशासन वर के बैठने के लिए और दूसरा उसके पैर रखने के लिए, पैर धोने के लिए अर्ध्वजल, आचमन के लिए जल तथा कौंसे के दक्षन से ढके हुए कौंसे के एक बरतन में दही, धृत तथा मधु का घोल प्रस्तुत करता है। एक अन्य व्यक्ति अतिथि को आसन तथा दी जानेवाली अन्य वस्तुएँ तीन बार निवेदन करता है। वर आसन को स्वीकार कर लेता है और इस मन्त्र के साथ उस पर बैठ जाता है: 'मैं अपने जनों में उसी प्रकार उच्चतम हूँ, जिस प्रकार सूर्य विद्युत-जगत में। यहां मैं अपना प्रतिरोध करनेवाले किसी भी व्यक्ति को हरा डालूँगा।' जब वह

वी. मि. सं- भा. २, पृ. ८९९ पर उद्धृत-शौनक।

<sup>(</sup>१) कृतकौतुकवन्धध मित्रवान्धवसंयुतः। यानं यथाईमारह्य यातव्यव्य वधूगृहम्॥

<sup>(</sup>२) ऋ. वे. १०. ८५; अ. वे. १४. १२।

<sup>(</sup>३) पा. गु. स् १. ३. १.३२।

आसन पर बैठ जाता है, तो श्रमुर पहले अतिथि का वार्यों और फिर दार्यों पैर धोता है ; यदि आतिथ्य करनेवाळा बाह्मण होता है, तो पहले वह दाहिना पैर घोता है। ऐसा वह इस मन्त्र के साथ करता है: 'तुम विराज् के दूध हो। में विराज का दूध प्राप्त कर सकूँ। मुझमें पाच का दूध (विराज् ) निवास करे। वर अर्घ्यंबल को इस मन्त्र के साथ स्वीकार करता है, 'तुम बल हो। मैं तुम्हारे द्वारा अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर सकूँ'। जल को बाहर गिराते हुए वह जल से कहता है, 'मैं तुन्हें समुद्र में भेजता हूँ, तुम अपने उद्गम-स्थान को छौट जाओ। हमारे छोग अञ्चत हों। मेरा सार च्युत न हो।' वह इस वचन के साथ आचमन करता है, 'तुम पेश्वर्य तथा गौरव के साथ मेरे निकट आओ । सुने तेज तथा ओज से युक्त करो । सुने समस्त प्राणियों का विय, पशुओं का स्वामी तथा किसी भी प्राणि का अहित न करनेवासा यनाओं । तदनन्तर वह 'मित्र के साथ' आदि शब्दों का उच्चारण करता हुआ मधुपर्क को देखता है तथा 'भगवान सविता की प्रेरणा से' आदि वानय का उच्चारण करते हुए उसे स्वीकार करता है। उसे अपने बार्चे हाथ में छेकर दाहिने हाथ की चौथी अंगुळी से इस वचन के साथ वह उसे खगभग तीन बार मिलता है, 'कपिलाकृति को नमस्कार! भोजन कर लेने पर जो कुछ। चित हुई, वह मैं तुमसे प्रथक कर लेता हूँ'। चौथी अंगुली और अंगुरे से वह उसका थोड़ा सा भाग विभिन्न दिशाओं में चिड़कता है और निम्नलिखित शब्दों के साथ उसे तीन भागों में विभक्त कर देता है, 'जो मधु का उच्चतम मधुर स्वरूप है, उसके भोजन के द्वारा मैं सर्वोच्च, तथा मधुर भोजन का उपभोक्ता हो जाऊँ'। आचमन के पश्चात् वह शरीर के विभिन्न अंगों का इन वचनों के साथ स्पर्श करता है, 'मेरे मुख में वाणी ( भाषण-शक्ति ) का निवास हो, मेरी नाक में प्राण (वायु ) रहे, मेरे नेत्रों में देखने की शक्ति हो, श्रीत्रों में श्रवण की शक्ति हो, मेरी बाहुओं में बल का निवास हो, मेरी जाँघों में ओज रहे, मेरे अक्र अरिष्ट या अचत हों। मेरा शरीर देह की समस्त , इमताओं से युक्त हों।

प्राचीनकाल में अतिथि के सम्मान में बिना एक गांव की बिल दिये

<sup>(</sup>१) यह भारतीय त्रायों का त्रौपचारिक स्वागत है। किन्तु वर्तमान व्यवहार उसकी विडम्बना-मात्र है।

अर्घ्य की किया पूर्ण नहीं समझी जाती थी। अतिथि के आचमन कर चुकने पर आतिथ्य करनेवाला, कसाई का छुरा लेकर तीन बार उससे कहता था 'एक गाय !' अतिथि इसका उत्तर देता हुआ कहता था, '( यह ) रुद्री की माता, वसुओं की पुत्री, आदिल्यों की बहन तथा सम्पूर्ण अमरता की नाभि है। जो छोग मुझे भछी-भाँति समझते हैं, उनसे मैं कहता हूँ-इस निरपराध गाय की हत्या मत करो, जो अदिति है।' यदि, उसे गाय का मारा जाना अभीष्ट होता था, तो वह कहता था, 'मैं अपने तथा असक के पाप को मारता हैं।' किन्तु यदि वह उसे मुक्त कर देना चाहता, तो कहता था, 'मेरा तथा अमुक व्यक्ति का पाप मार दिया गया । ओम ! उसे मुक्त कर दो । उसे घास चरने दो'। र गाय भारतीय आर्यों का अभीष्टतम उपहार था। आर्यों के यहाँ गाय के उपहार की अपेषा अतिथि का कोई भी उच्चतर सम्मान न था। किन्तु गौ वैदिक काल में ही धार्मिक महश्व प्राप्त करने लगी थी और कालकम से अतिथि के लिए वह अवध्य हो गयी। यह प्रवृत्ति गृह्मसूत्र-काल में लचित होती है, जब गाथ का मारना वैकल्पिक हो गया था। 3 इस प्रवृत्ति का कारण संभवतः हिन्दू समाज में पशुओं का बढ़ता हुआ मान, गृहस्थ तथा गाय के मध्य निकट घरेल सम्बन्ध तथा गो-वध के आर्थिक लाभ-हानि का विचार था। स्मृतियों के काल में गो-हत्या पूर्णतः निषिद्ध हो चुकी थी। पुराणों में इसका परिगणन कळिवज्यों में किया गया है। अजकळ वर को जीवित गाय उपहार में दी जाती है। गदाधर अपनी पद्मति में छिलते हैं, 'यज तथा विवाह में गाय का वध विधि के अनुसार करना चाहिए। किन्तु कलियुग में ऐसा नहीं होता। वध के अभाव में 'गी' चाब्द का भी ग्रहण नहीं होता। ब्यापक प्रतिषेध के अन्तर्गत इसका भी साधारण रूप से ध्याग कर दिया गया है, जैसा कि कारिका में कहा गया है-'किछयुग में समस्त स्थलों पर गी-वध के निषेध के कारण, गौ सदा उपहार के रूप में दी जाती हैं'।"

<sup>(</sup>१) न त्वेवामाँ सोऽर्घः स्यात् । पा. गृ. सू. १. ३. ३०।

<sup>(</sup>२) वही. १. २. २७-२९। (३) वही. १. २. २९।

<sup>(</sup>४) महाप्रस्थानगमनं गोसंश्वाप्तिश्व गोसवे। त्रादित्यपुराण, निर्णयसिन्धु, पृ. २६२ पर उद्घृत ।

<sup>(</sup> ५ ) पा. गृ. स्. १. ३. ३०-३१ पर गदाधर की व्याख्या।

#### (६) वधू का सत्कार

मधुपर्क की उक्त विधि के पश्चात् श्वसुर इत्र, माला, यज्ञोपवीत तथा आभूषणों द्वारा वध् की अर्थना करता है। भगवती गौरी का पूजन तथा आराधना कर वध् स्वयं भी आसन पर आसीन होती है। इसके पश्चात् वर छौकिकामि का स्थापन करता है। गृह्यस्त्रों के अनुसार यह अग्नि रगइ से उरपन्न की जाती थी। वध् का मामा उसे पूर्व की ओर मुँह करा कर वैवाहिक अग्नि के निकट लाता है तथा वर और वध् के बीच एक पर्दा डाल दिया जाता है। वि

### (१०) वधू को वस्त्रोपहार

अब वर इस मन्त्र के साथ वर्ष को एक अधो-वस्न भेंट करता है, 'वार्क्षक्य पर्यन्त जीवित रहो, वस्न का धारण करो, मानव-जनों की शाप से रचा करो, ऐश्वर्य तथा सन्तित से सम्पन्न होको, दीर्घायुष्य से सम्पन्न होकर इस वस्न को धारण करो'। अजाजकल साधारणतः ये उपहार विवाह-मण्डप में नहीं दिये जाते। विवाह के पूर्व ही वे भेज दिये जाते हैं। श्वसुर द्वारा वर को वस्न उपहार में देने की प्रथा भी प्रचलित है।

#### (११) समझन

इसके पश्चात् वधू का पिता भावी दम्पति का समंजन करता है। उस समय वर को इस ऋचा का उच्चारण करना चाहिए, 'विश्वेदेवा तथा जल (आपः) हमारे हृद्यों को एक सूत्र में आबद्ध कर दें (समंजन्तु)। मातरिश्वा, धाता तथा देष्टा हमें संयुक्त कर दें (संद्धातु नौ)।' समंजन स्नेह या प्रेम और परिणामस्वरूप भावी दम्पति के सम्बन्ध का प्रतीक है। इस क्रिया को समञ्जन कहा जाता है। कतिपय आचार्य इसकी व्याख्या करते हैं, 'एक दूसरे की ओर मुँह कर।' किन्तु क्योंकि 'समीचण' की विधि का पृथक् उक्लेख किया गया है, अतः यह व्याख्या स्वीकृत नहीं की जा सकती।

<sup>(</sup>१) गर्गपद्धति ।

<sup>(</sup>२) वही.।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. सू, १. ४. १३-१४।

#### (१२) गोत्रोचार

कन्यादान के पूर्व वर और वधू के पूर्वजों के नामों की गोत्र और प्रवर-सहित, वासुदेव तथा हरिहर के अनुसार तीन बार तथा गंगाधर के अनुसार एक बार ऊँचे स्वर से सूचना दी जाती है। इस प्रधा का महस्व यह है कि उपस्थित छोगों को यह जानना चाहिए कि वर और वधू उच्च कुछ के हैं, जिनके पूर्वजों की परम्परा अनेक पीढ़ियों तक चछी जाती है। गृद्धासूत्रों में इसका उक्छेख नहीं है। यह केवछ पद्धतियों में ही मिछती है।

#### (१३) कन्यादान

अब कन्यादान की क्रिया आती है। केवल कुछ निश्चित व्यक्तियों को कन्यादान का अधिकार प्राप्त होता है। गृह्यसूत्रों में वधू के पिता द्वारा कन्यादान करने का उल्लेख है। उस्तियाँ इस अधिकार को अन्य संविन्धयों तक व्यापक कर देती हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार 'पिता, पितामह, भाई, सजातीय व्यक्ति तथा माता, ये यथाक्रम पूर्व-पूर्व के नाझ होने पर कन्यादान के अधिकारी हैं'। वारद पितामह का उल्लेख नहीं करता तथा मित्र, नाना तथा राज्य का समावेश कर लेता है। प्राचीनकाल में किसी जन अथवा स्थान का पितृ-प्रमुख ही अन्तिम संरचक था, जो वर्तमान राज्यों की अपेका धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं से अधिक ओत-प्रोत होता था। किन्तु आजकल भी हिन्दू-संहिता के अनुसार अविवाहित कन्या के लिए पैतृक सम्पत्ति में से कुछ न कुछ व्यवस्था कर दी गई है।

वधू का अभिभावक निम्निलिखित संकल्प का उच्चारण करता है: 'समस्त पितरों के निरितशय आनन्द तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि कन्यादान के कल्पोक्त फल की सिद्धि के लिए, बारह अतीत और बारह भावी पीढ़ियों को पवित्र करने के लिए तथा अपने घर लक्सी तथा नारायण की प्रीति

<sup>(</sup>१) गर्गपद्धति। (२) वही।

<sup>(</sup>३) पित्रा अत्तामादाय । पा. गृ. सू. १. ४. १६ ।

<sup>(</sup>४) पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनारो प्रकृतिस्थः परः परः ॥ या. स्मृ. १. ६३।

<sup>(</sup> ५ ) वी. मि. सं. भा. २, पृ. ८२२ पर उद्धृत ।

के लिए में कन्यादान इन्हेंगा'। इसके प्रशाद वह कहता है, 'में स्वर्णाः भूषणों से अलंकत यह कन्या तुझ विष्णु को महालोक जीतने की हुच्छा से देता हूँ। निक्षित विश्व का पालक, समस्त प्राणी तथा देव इस तथ्य के साची हैं कि में अपने पूर्वजों की मोच-प्राप्ति के लिए यह कन्यादान करता हूँ। तदनन्तर वर को कन्या दे दी जाती है, जो उसे औपनारिक इप से स्वीकार करता है।

#### (१४) प्रतिबन्ध

कम्यादान करते समय वध् का संरचक निम्निष्ठिसित प्रतिबन्ध सामने रसता
है: 'तुम धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति में इसका अतिचरण या अतिक्रमण न
करना।' इसके उत्तर में वर वचन देता है, 'में इसका अतिचरण गृहीं कङ्गा।' ।ै
तीन बार यही वचन माँगा तथा बुहराया जाता है। वध् के साथ वस-आनुष्म
आदि अनेक उपयुक्त उपहार मेंट में दिथे जाते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार
कोई भी यज्ञ बिना उपयुक्त दिखणा के पूर्ण नहीं माना जा सकता। अता विवाह
भी, जो यज्ञ का ही एक प्रकार समझा जाता है, धन तथा उपहारों के स्प में
समुचित दिखणा के ही साथ समास होना चाहिए।

(१४) एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न

बधू को स्वीकार करने के पश्चात् वर एक अरयन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न कन्या के संरक्षक के सामने रखता है: 'यह वधू मुझे किसने दी है ?' उत्तर है 'काम ने'।<sup>3</sup> तब वह वधू के साथ विवाह-संदय छोड़ देता है और एकांत में वधू पर विजय प्राप्त करने के लिए उससे इस प्रकार कहता है: 'तू अपने मन के द्वारा वायु के समान विभिन्न दिशाओं में कहां अम रही है; हिरण्य-पर्ण वैकर्ण (वायु) तुम्हारा मन मुझमें केन्द्रित कर दे'। ' पद्मतियों में इसे व्ध्वादेश नाम

<sup>(</sup>१) समस्तिपितॄणां निरितशयानन्दज्ञह्यालोकाबाप्त्यादिकन्यादानकल्पोक्तफला-बाप्तये" द्वादशावरान् द्वादशापरान् पुरुषांश्व पवित्रीकर्तुमात्मनश्च श्रीलक्त्मीनारायणप्रीतये कन्यादानमहं करिष्ये। जगन्नाथकृत विवाहपृद्धति।

<sup>(</sup>२) धर्मे चार्ये च कामे च नातिचरितव्या त्वयेगम् । 'नातिचरामि' इति वरः।

<sup>(</sup>३) कोऽदात्। काम इति।

<sup>(</sup>४) यदेषि मनसादूरं दिशोऽनुपनमानी वा । हिर्ण्यपणी बैकर्णः स त्वा मन्मनसां कृणोतु । पा. गृ. सू. १. ४. १६ ।

दिया गया है। इसके बाद समीचण आता है। वर वधू की ओर देखता हुआ इस मन्त्र का उच्चारण करता है, 'अदुष्ट नेग्नों से, अपने पित के लिए मृत्यु की वाहिका न बनकर, तू घरेलू पशुओं के सीभाग्य की वाहिका बन, तू आनन्द तथा तेज से ओतप्रोत हो। तू वीरप्रस् हो, तू देवत्व तथा मैत्रीभाव से युक्त हो। तू मनुष्यों तथा पशुओं के लिए सीमाग्य ला'।

(१६) रक्षा-सूत्र

अब कक्कण-बन्धन की किया आती है। यह रीति प्राचीन काछ में अरयन्त महस्वपूर्ण थी, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि अपने हाथ में कक्कण या रचा बँधे होने के कारण इस समय से समावेश (यौन-सम्बन्ध) के पूर्व वर और वध्य की किसी प्रकार के सक्कट या आपित का सामना नहीं करना पहता था। अ आजकछ सजावट के अतिरिक्त इसका कोई मूक्य नहीं रह गया है। कुछ प्रान्तों में इसे केवळ मङ्गळसूचक माना जाता है और इसे 'मङ्गळसूज' कहा जाता है। गृह्यसूत्रों में इस प्रथा का उन्नेख नहीं है और यह धर्मप्रन्थों की अपेशा

(१७) वधू के विकास का संकेत

अब वर निम्निलिखित ऋचा का उच्चारण करता है, जिसके द्वारा वह वधू को यह ध्यान दिलाता है कि अब वह युवती हो जुकी है और उन दोनों को पित और परनी के दायिरवपूर्ण जीवन में प्रवेश करना है, 'प्रथम सोम ने तुझे परनी के रूप में प्राप्त किया, तब गन्धर्व ने; अग्नि तेरा तृतीय पित था और चौथा में मनुष्यजन्मा। सोम ने तुझे गन्धर्व को दिया, गन्धर्व ने अग्नि को दिया, और अग्नि ने पृक्षर्य तथा पुन्नों के लिए तुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है'। सायण

<sup>(</sup>१) वही. १. ४. १७।

<sup>(</sup>२) द्रष्टव्य, माण्डलिककृत पद्धति।

<sup>(</sup>३) दि आर्यन मैरेज, पृ. २४-२४।

<sup>(</sup>४) सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयोऽमिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजः ॥
सोमोऽददद् गन्धर्वाय गन्धर्वोऽदददग्नये ।

रियं च पुत्रांखादादिमिर्मसमयो इमाम् ॥

ने इन रहस्यपूर्ण ऋचाओं की स्यास्या इस प्रकार की है : 'अभी जब काम-भोग की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो पाती, उस समय सोम कन्या का उपभोग करता है: जब यह आरम्भ ही होती है, तो गन्धर्व उसे प्रहण कर लेता है, और विवाह के समय वह उसे अग्नि को हस्तान्तरित कर देता है, जिससे कि मनुष्य उसे ( उसकी इमताओं व शक्तियों का पूर्ण विकास होने पर ) ऐश्वर्य तथा सन्तित उत्पन्न करने के लिए प्राप्त करता है'। रमृतियों की व्याख्या अधिक स्पष्ट है: 'खियों का भोग प्रथम सोम, गन्धर्व और अग्निदेव करते हैं और मनुष्य तो उनके पश्चात ही उन्हें प्राप्त करते हैं। किन्तु इससे खियों को कोई दोष या पाप नहीं लगता। सोम ने उन्हें पवित्रता दी, गन्धर्व ने वाणी और अप्नि ने सर्वमेध्या अतः खियों की पवित्रता सदा बनी रहती हैं । वी के शारीरिक तथा मानसिक विकास के विभिन्न स्तरों की व्याख्या अन्यत्र इस प्रकार की गई है : 'सोम सस्याधिपति या वनस्पति-जगत् का अधिपति है तथा वह मन का भी अधिष्ठाता है।""कन्या का शारीरिक विकास सोम देवता के अधीन है। कन्या के मन का विकास भी उसी की देख-रेख में होता है। :: गन्धर्व सौन्दर्य का स्वामी है। कन्या के शारीर को सुन्दर बनाना तथा उसकी वाणी को मधुरता प्रदान करना उसका कार्य है। उसी की देखरेख में उसके नितम्ब विकसित होते हैं तथा स्तन गोळ और आकर्षक हो जाते हैं। नेन्न प्रेस की भाषा बोळने छगते हैं तथा सम्पूर्ण शरीर में कुछ विचित्र सौन्दुर्थ व्यास हो जाता है। अपना कार्य समाप्त होने के पश्चात वह उसे अग्नि को इस्तान्तरित कर देता है। अग्नि कीन है ? वह अग्नि-तस्त्र का अधिदेवता है। वसन्त तथा ग्रीम में प्रकृति आगन्द और रंग से रँग जाती है; पशु वसन्त में ही उन्नसित होते हैं। "अग्नि उन्हें फलवान् बनाता है। वही खियों में रज लाता है, जिसके पश्चात् जियां प्रजनन में समर्थ हो जाती हैं, तब अग्नि उसे अपने चतुर्थ मनुष्य-

<sup>(</sup>१) उक्त ऋचाओं पर सायण का भाष्य।

<sup>(</sup>२) पूर्व क्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वनिहिभिः। गच्छन्ति मानुषान् पश्चाषीता दुष्यन्ति धर्मतः॥ सोमःशौचं ददौ तासां गन्धर्वश्च तथा गिरम्। पानकः सर्वमेधत्वं मेधत्वं योषितां सदा॥ श्र. स्मृ. १३७।

जन्मा पति की सींप देंता है'। हिन्दुओं का विश्वास है कि कन्या के शारीरिक और मानंसिक विकास के विभिन्न स्तरों के विभिन्न देवता अधिष्ठाता हैं और बे देवता पौराणिक रूप से उसके पति माने जाते हैं।

(१८) राष्ट्रभृत तथा अन्य यज्ञ

#### ( १६ ) पाणिप्रहण

अब पाणिप्रहण जाता है। वर वश् का दाहिना हाथ यह कहता हुआ अहण करता है, 'मैं सौमगत्व के छिए तेरा पाणिप्रहण करता हूँ; तू मुद्र पति है साथ वीर्षायु ( बस्दिट ) हो। मग, विष्णु, सविता और पुरन्धि, इन देवी ने तुसे मेरे हाथ सौंपा है, जिससे हम अपने वर पर सासन करें। मैं यह

<sup>(</sup>१) दि आर्यन मैरेज, पृ. २६-२७।

<sup>(</sup>२) तु. पा. य. स्. १. ६. १-२ ।

<sup>(</sup>३) इमाँक्षाजानावपाम्बन्नी समृद्धिकरण तम । वही ।

<sup>(</sup>४) ब्रा. वे. १४. १८ ४६; शॉ. गृं. सूं. १० १ के स्व आप गृं. सू. १. ७. ३.; गो. गृ. सू. २. २. १६; अ. गृ. सू. १. ३. १७. ३१; हा. गृ. सूं. १. ६: २०. १ ।

हूँ। त् वह है। त् वह है, मैं यह हूँ। मैं साम हूँ, तू ऋक् है; मैं नभ हूँ, तू पृथ्वी है। आओ, हम दोनों विवाह करें। हम अपनी शक्ति एक करें। हम सन्तान उत्पन्न करें। हमें अनेक दीर्घायु पुत्र प्राप्त हों। सौ शरद् ऋतुओं पर्यन्त हमारे मन प्रेमपूर्ण, विशुद्ध तथा प्रकाशमान रहें; सौ शरद् ऋतुओं तक हम जीवित रहें; सौ शरद् ऋतुओं पर्यन्त हमारे अवणों में सुनने की अमता हो।' यह क्रिया कन्या का दाबिस्व तथा भार सँभाठने का प्रतीक है। यह दाबिस्व अस्यन्त पवित्र है, क्योंकि कन्या केवल उसके पिता द्वारा ही नहीं, उपर्युक्त अधिश्चात् देवताओं द्वारा भी दी हुई समझी जाती है, जो प्रत्येक गम्भीर अनुबन्ध के साची हैं। अन्तिम प्रार्थना सफल, उसतिशील तथा आनन्दपूर्ण वैवाहिक जीवन का प्रतीक है।

### (२०) अश्मारोहण

अपने प्रति मक्ति तथा पातिव्रत्य में पत्नी को सुद्दें करने कें छिए वर, अप्ति के उत्तर में, निम्निछिखित मन्त्र को दुहराते हुए, वधू का दाहिना पैर पत्थर पर रखवाता है, 'इस पत्थर (अरमन्) पर तू आरूद हो; तू पत्थर के समान स्थिर हो; तू शञ्जवत् आवरण करनेवालों को अपने पैरों से रौंद डाल, तथा शञ्जओं को मुँह की दे।' यहाँ पत्थर शञ्जओं के दमन की शक्ति तथा उसमें इता का प्रतीक है। इस किया को अरमारोहण कहा जाता है।

### (२१) बियों का यशोगान

इस प्रकार पति के प्रति अपने कर्तव्य में इद हो जाने पर वर खियों की प्रशंसा में एक गीत गाता है, जिनका प्रतिनिधित्व यहाँ देवी सरस्वती करती हैं, 'हे सरस्वति, अपने इस कार्य की पूर्ति करो; हे सुभगे, हे उदार (वाजिनीवति), इम सर्वप्रथम तुम्हारी स्तुति करते हैं; तुम्हीं से सब कुछ

<sup>(</sup>१) शां. गृ. सू. १. १३. १०; श्रा. गृ. सू. १. ७. ७; पा. गृ. सू. १. ३. १९; हा. गृ. सू. १. ३. १९; हा. गृ. सू. १. ३. १९, हा. गृ. सू. १. ३. १९, हा. गृ.

( বিশ্বসূব ) उत्पन्न हुआ तथा तुम्हीं में निवास करता है; मैं आज उस गाथा का गान करूँगा, जो खियों का उत्तम यश है।

### (२२) अमि-प्रदक्षिणा

इसके पश्चात् वर-वध् अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं और वर अधोलिखित मन्त्र का उच्चारण करता है 'उन लोगों ने वध्-यात्रा ( वहतु ) के साथ सूर्या के द्वारा तेरी प्रदक्षिणा कराई । हे अग्ने, तू पुनः पतियों को प्रजा या सन्ततिसहित पत्नी ( जाया ) प्रदान कर'। है लाजाहोम से लेकर समस्त कियाएँ पुनः दुहरायी जाती हैं और वध् अग्नि में अविशिष्ट लाजाओं की टोकरी से 'भगाय स्वाहा', कहती हुई आहुति देती हैं।

#### (२३) सप्तपदी

तद्नन्तर ससपदी होती है। अपित पन्नी को उत्तर दिशा में निम्निलिखित शब्दों के साथ सात पग चलाता है, 'ऐश्वर्य के लिए एकपदी हो, उर्ज के लिए द्विपदी हो, भूति के लिए त्रिपदी हो, सुखों के लिए चतुष्पदी हो, पशुओं के लिए पञ्चपदी हो, ऋतुओं के लिए पट्पदी हो, हे सखे, मुझसे सख्य के लिए ससपदी हो। इस प्रकार तू मेरी अनुमता हो।' उपर्युक्त पदार्थ मुखी पारिवारिक जीवन के लिए अनिवार्य हैं। वैधानिक दृष्टि से यह किया अध्यन्त महस्वपूर्ण है, क्योंकि ससपदी के पश्चात् वैध रूप से विवाह पूर्ण समझा जाता है।

<sup>(</sup>१) सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयां यस्यामतः ॥ तामय गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः॥

<sup>(</sup>२) तुभ्यमग्ने पर्यवहन्त्स्यौ वहतुना सहः। पुनः पतिभ्यो जायान्दा श्राग्ने प्रजया सह।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. स्. १. ८. १।

<sup>(</sup>४) स्वगोत्राद् अश्यते नारी विवाहात् सप्तमे पदे ।
पाणिप्रहणमन्त्रास्तु नियतं दारस्यक्षणम् ।
तेषां निष्ठा तु विक्षेया विवाहात् सप्तमे पदे ॥ म. स्यू. ९. ७० ।
नोदकेन न वाचा वा कन्यायाः पतिरुच्यते ।
पाणिप्रहणसंस्कारात् पतिरुचं सप्तमे पदे ॥ या. स्यू. ९. ८४ ।

### (२४) वधू का अभिषिद्धन

सप्तपदी के पश्चात् वधू के सिर पर इस मन्त्र के साथ अभिषिञ्चन किया जाता है: 'ये सौभाग्यशाली, अधिकतम सौभाग्यशाली जल (आपः), ये शान्त, शान्ततम जल तुन्हें औषध प्रदान करें'।' सभी धर्मों में जल का औषध-तस्वों तथा पवित्रता से सम्पन्न होना सुप्रसिद्ध है। इस विधि के द्वारा वधू को शारीरिक दोषों से मुक्त तथा वैवाहिक जीवन के लिए पवित्र समझा जाता है।

### (२४) हृदयस्पर्श

शब वधू के दाहिनी ओर जाकर वर इन शब्दों के साथ उसके हृद्य का स्पर्श करता है, 'मैं अपने वत में तेरा हृद्य धारण करता हूँ; तेरा चित्त मेरे चित्त का अनुगामी (अजुचित्त ) हो; मेरी वाणी में तू एकाम मन से (एकमनाः) निवास कर (जुपस्व)। प्रजापित तुसे मुझ से सम्बद्ध करें। हृद्य मावों का केन्द्र है। इसके स्पर्श द्वार्श वर प्रतीक रूप से उन्हें उद्बुद्ध तथा प्रवाहित करना चाहता है, जिससे वे उसके हृद्य से मिछ जाएँ और इस प्रकार स्नेह के संसार में उन्हें संयुक्त करें।

# (२६) वधू को आशीर्वाद

निम्निलिखित शब्दों का उच्चारण करता हुआ वर उपस्थित अभ्यागतों तथा सम्बन्धियों को वधू को आशीर्वाद देने के लिए आमन्त्रित करता है। 'यह सी सुमङ्गली है, आओ और इसे देखो, उसे सौभाग्य प्रदान कर आप लोग विदा हों'। इस समय सिन्दूर-दान होता है। आधुनिक वैवाहिक विधि-विधानों की यह सबसे महत्त्वपूर्ण क्रिया है, किन्तु गृह्यसूत्रों में इसका कहीं भी उक्लेख नहीं है। पद्मतियों में कहा गया है, 'चलन (आचार) के अनुसार सिन्दूर-दान आदि किया जाता है'। अजकल इस प्रथा को सुमङ्गली कहा जाता है। यह नाम उपर्युक्त आशीर्वाद में आये हुए 'सुमङ्गली' शब्द के आधार पर पदा है।

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. ८. ४।

<sup>(</sup>२) वही १.८.८। (३) वही, १.८.९।

<sup>(</sup>४) श्रत्राचारात् स्त्रियः सिन्दूरदानादि कुर्वन्ति ।

गदाधर पद्धति, पा. गृ. सू. १, ८. ९ पर उद्धृत ।

### (२७) वृषभ-चर्म पर बैठना

गृह्यसूत्रों के अनुसार, आशीर्वाद के पश्चात्, एक सबल पुरुष की को श्वटके के साथ पकड़कर पूर्व या उत्तर दिशा में मार्ग से दूरस्थित घर में एक लाल बैंक के चमड़े पर इन शब्दों के साथ बिटाता था, 'बहाँ गाय, घोड़े और मनुष्य बैठें। यहाँ सहस्रों दानों के साथ यह हों, यहाँ पूषा आसीन हो'।' बैंक का चमड़ा उर्वरता तथा सस्द्रि का प्रतिक माना जाता था, जैसा कि इस विधि के साथ की जानेवाली स्तुति से स्पष्ट है। आजकल न तो कन्या को श्वटके के साथ पकड़ा ही जाता है और न बैंक के चमड़े की ही आवश्यकता होती, क्योंकि प्रथम अनुचित समझा जाता है और दूसरी वस्तु अपवित्र मानी जाती है। किन्तु प्रार्थना के पश्चात् वर-वध् अन्य स्त्रियों के साथ घर के एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ वर के साथ अनेक परिहासपूर्ण खेल खेले जाते हैं।

### ( २८ ) खानीय प्रथाएँ

वैवाहिक क्रियाओं की इस स्थिति में स्थानीय प्रथाओं तथा प्रम्परा के अनुसार अनेक विधि-विधान सम्पन्न होते हैं। पारस्कर-गृह्मसूत्र के अनुसार ध्रामवचन या स्थानीय प्रथाओं का पाछन करना चाहिए'। यादाधर प्रामवचन की व्याक्या इस प्रकार करते हैं, 'सूत्र में विहित न होने पर भी वध् और वर का मङ्गळ-ध्रुत-धारण, गळे में माछा पहनना, वर और वधू के वखों में प्रन्यि देना, वट-वृच का स्पर्श करना, वर के वखःस्थळ पर वृही के छेप करना आदि, वर के पहुँचने पर नाक छूना आदि, तथा अन्य क्रियाएँ, जिन्हें प्राम की ब्रियाँ तथा वृद्ध कहें, करनी चाहिएँ'। 3

### ( २६ ) विवाह की दक्षिणा

अन्त में संस्कार करानेवाला पुरोहित दिखणा प्राप्त करता है। गृह्यसूत्रों के अनुसार 'आचार्य को बाह्मण द्वारा एक गाय, चित्रय द्वारा एक प्राप्त तथा

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. ८. १०। (२) वही, १. इ. ११।

<sup>(</sup>३) विवाहे रसशाने च युद्धानां स्त्रीणां च वचनं कुर्युः । सूत्रे श्रानुपविद्धमपि वधूवरयोर्मेङ्गलसूत्रं गत्ते भालाधारणमादि, पा. गृ. सू. १.८. ११. पुर गदाधर !

वैश्य द्वारा पुक घोड़ा दिवाणा में दिया जाना चाहिए। 9 आज कळ गाय तो केवल औपचारिक द्विणा है, जिसके साथ यथाशकि द्रव्य तथा वस दिवे जाते हैं।'

# (३०) सूर्य-दर्शन तथा भूत-दर्शन

यद्यपि अब विवाह संस्कार समास हो जाता है, किन्तु अभी विवाह से सम्बन्धित अनेक कियाएँ करने को शेप रहती हैं। उनमें से कुछ लो स्वभावतः प्रतीकात्मक हैं। यदि विवाह दिन में होता है तो वधू को 'वह नेत्र आदि'? शहतों के साथ सर्व की ओर नेखना होता है। अत्रि में निझ्ळिखित शहतों के साथ वर वधु को ध्रव तारा दिखाता है, 'तू ध्रव है, मैं तुझ ध्रव को देखता हैं। हे चपले, तू मेरे साथ अब हो। बृहरपति ने तुसे मेरे हाथ सौंपा है; तू अपने मुझ पति से सन्तान प्राप्त करती हुई सी बारद् ऋतुपर्यम्त जीवित रह<sup>9</sup>। <sup>3</sup> अन्य आचार्यों के अनुसार वध् की अक्त्यती तथा सप्तर्शि-मण्डल मी दिखाना चाहिए। " भले ही वह उन्हें देखती हो या नहीं, पक्ष करने पर उससे 'देखती हैं' यह उत्तर देने के किए कहा जाता है। ये किमाएँ वास्परय-जीवन की रहता की सचक थीं।

### (३१) त्रिरात्र-त्रत

वैवाहिक विधि-विधानों के पश्चात त्रिरात्र-वत का कम आता है।" 'एक वर्ष, बार्ह्म दित, झः रात्रि अथवा न्यूनतम तीन रात्रिपर्यन्त नव-द्रम्पति को क्रवण-चारयुक्त भोजन महण नहीं करना चाहिए; भूमि पर शयन करना चाहिए और सहवास से दूर रहना चाहिए। ये धार्सिक विधियाँ हैं जिनका पालन पति-पत्नी को करना चाहिए। किन्तु भाजकळ नव-दग्पति पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं रहते और वैवाहिक उत्सवों में वे सिक्रिय भाग छेते हैं। प्राचीनकाछ में उपर्युक्त बत के अन्त में एक बड़ी ही मनोरंजक विधि प्रविद्या थी । नव-दम्पति आभूषण धारण कर एक ही शब्या पर लेट जाते थे और उनके मध्य में चन्दन-लेप से लिपा तथा वस्त्र से आबृत, उदुम्बर की

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. ८. १४-१७। (१) पा. गृ. सू. १. ६. ७।

<sup>( 3 )</sup> 報, 9. 6. 95 1

<sup>(</sup>४) श्चा. यू. सू. १. ७. २२।

<sup>(</sup>४) पा. यू. सू. १. ८. २१।

३६ हि०

छकड़ी का बना हुआ विश्वावसु गन्धर्व रहता था। पक्र-होम के अनुष्ठान के पश्चात् वर-वधू एक भछी-भाँति सुसजित कच में जाते और एक अत्यन्त महत्त्व के मन्त्र का उच्चारण किया जाता था, 'हे विश्वावसु, हमारी इस शस्या से उठो, हम प्रार्थना करते हैं, तुम उठो । तुम किसी ऐसी कन्या को हुँद को जिसकी आयु अभी स्वरूप हो और जिसे तुम्हारी सहायता की अपेचा हो। मेरे निकट तुम इस वधू, मेरी पत्नी को छोड़ दो और इसे मुझसे संयुक्त होने दो;' 'उसका पति तुन्हें प्रणाम करता है और तुमसे इस अनुप्रह की थाचना करता है। जाओ और तुम किसी अप्रौद कन्या को स्रोज निकालो, जो अभी अपने पिता के घर रहती हो। ऐसी कन्या पर तो तुम्हारा जन्म-सिद्ध अधिकार है'। इसके पश्चात् वह दण्ड फेंक दिया जाता था। इस किया के यथार्थ महस्त्र को स्पष्ट करना कठिन है, क्योंकि इस प्रथा का उज्जव उन विश्वासों में हुआ, जो कि आज हमारे लिए अचिन्तनीय हैं। बॉ॰ अ॰ च॰ दास की यह धारणा है कि 'इस दण्ड में विश्वावसु गन्धर्व के रहने का विश्वास था, जो उनके ब्रह्मचर्म का साद्धी मा?। े ओल्डेनवर्ग के आधार पर ए० बी० कीथ छिखते हैं कि इस चमस्कार का वास्तविक आधार अनिश्चित है; सहवास से पृथक् रहने के द्वारा अमङ्गलकारी भूत-प्रेतों को भ्रम में डाल देना तथा उन्हें दूर कर देना एक सम्भव कारण हो सकता है। गम्धर्व होने के नाते विश्वावसु विवाह के पश्चात् भी स्त्रों के साथ सम्बन्ध का दावा करता प्रतीत होता है, और स्वभावतः पहले उसे प्रसम्न करना तथा पश्चात् औपचारिक रूप से उसे दूर कर देना चाहिए। किन्तु संपूर्ण संसार में प्रचलित अन्य समान क्रियाओं के साथ इसका सम्बन्ध इस प्रथा की ज्याख्या के विषय में सुरचा की भावना के विरुद्ध चेतावनी हैं'। अ अ च व दास की अपेचा कीथ की व्याख्या अधिक संभव प्रतीत होती है। वैदिक काल में यह विश्वास प्रचलित था कि अपने विकास के कम में कन्या का उपमोग सोम, गन्धर्व और अग्नि करते हैं और अन्त में वह पुरुष को दी जाती है, जो उसका चतुर्थ पति है।

<sup>(</sup>१) बी. गृ. सू. १. ४. १७, १८।

<sup>(</sup>२) ऋग्वेदिक कल्चर, पृ. ३८१।

<sup>(</sup>३) रिलीजन एण्ड फिलासफी ऋॉव् दि वेदाज, पृ. ३७; तु. श्रोल्डेनबर्ग, रेलि. डेस वेद, पृ. ४८, २४९।

गृह्यस्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है। संभवतः छोग यह सोचते रहे होंगे कि विवाह के पश्चात् भी गन्धर्व अभी पीछे पड़ा ही रहता है, अतः उससे औपचारिक रूप से वधू को छोड़ने के छिए कहना वे आवश्यक समझते रहे होंगे।

त्रिराम्न-मत का उद्देश्य वर-वधू को यौन-जीवन में संयत मार्ग का पाठ पढ़ाना प्रतीत होता है। पित और पत्नी दोनों ही यौवन के आवेश से ओत-प्रोत रहते थे और वे राग के कारण एक दूसरे के प्रति आग्रष्ट भी होते थे। अतः यह सोचना स्वाभाविक ही है कि वे शीघ्र ही शारीरिक सम्बन्ध करने और फलस्वरूप विवाह की क्रियाओं की शीघ्र ही समाप्ति के छिए भी अस्यन्त उत्सुक रहते थे। किन्तु नहीं, अभी उन्हें यह सीखना तथा अनुभव करना शेष था कि यथार्थ प्रेम कामुकता-पूर्ण या कामज न होकर पूर्ण आरमसंयम पर आधारित है। उन्हें न्यूनतम तोन रात्रि तथा अधिकतम एक वर्ष पर्यन्त संयम का जीवन व्यतीत करना होता था । संयम की अवधि जितनी ही वीर्ष होती, उतनी ही उत्तम सन्तान प्राप्त करने का भी अवसर था ।

जब प्रीढ़ युवक-युवितयों के विवाह होते थे, उस समय त्रिरात्र-वित की वास्तिविक भावश्यकता थी। किन्तु बाल-विवाहों के प्रचलित होने पर यह अर्थहीन हो गया। रूढिवादी परिवारों में यह चतुर्थी-कर्म के साथ, जो विवाह के पश्चात् चतुर्थ राष्ट्रि को किया जाता है, समाप्त माना जाता है। अधिकांश में इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वधू के घर पर तीन दिनों के निवास का समय नृत्य, संगीत तथा भोज आदि में ही ब्यतीत हो जाता है।

(३२) वधू का उद्वाह और उसे आशीर्वाद

प्राचीनकाल में विवाह संस्कार की समाप्ति होने पर विवाहित द्रम्पति उपयुक्त वाहन से अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे और जब वधू उस पर आरूढ़ होती थी, तो पति उससे कहता था, 'अब तू मेरी स्वामिनी होगी और मेरे लिए दस पुत्र उत्पन्न करेगी। अपने श्रमुर तथा सास की सम्राज्ञी

<sup>(</sup>१) ब्र. वे. १४. २. ३, ४; पा. ए. सू. १. ४. १७।

<sup>(</sup>२) तु. ऋग्वेदिक कल्वर, पृ. ३८१।

<sup>(</sup>३) बौ. मृ. सू. १. ७. ११।

<sup>(</sup>४) पा. यू. सू. १. १०. ११।

हो। तू इनकी तथा घर की अन्य पुत्र-वधुओं, शिशुओं, ऐरवर्य तथा अन्य सभी वस्तुओं की सम्राज्ञी होगी'। वर्तमान हिन्दू समाज में विवाह के अवसर पर वधू अपने नवीन घर को नहीं भेजी जाती, और यदि किसी प्रकार भेजी भी जाती है तो औपचारिक रूप से और वह भी केवल दो या तीन दिन के लिएं। आजंकल सामान्यतः द्वितीय विवाह या गीना प्रचलित है। इसके अतिरिक्त, बाल-वधू में न तो उक्त वक्तव्य की समझने की ही चमता होती है और न अपने नये घर की स्वामिनी वनने का विशेषाधिकार ही उसे प्राप्त होता है।

# ( ३३ ) गृह-अग्नि की प्रतिष्ठा : चतुर्थी-कर्म

गृह्यस्त्रों के अनुसार विवाह के पश्चात् चतुर्ध रात्रि में, प्रातःकाल पति
गृह्य में गृह्य अप्ति की प्रतिष्ठा कर उसके दिलिण में अपना आसन रखता, उत्तर में ब्रह्मा के लिए एक जल का पात्र रखता, यित्रय अस पकाता, दो आज्यभागों का होम करता और अन्य आज्याहुतियाँ हन मन्त्रों के साथ देता था,
'हे अरने ! श्लोधन ! तू देवताओं का शोधक है । में ब्राह्मण रखा की इच्छा से
तेशी स्तृति करता हूँ । उसमें रहनेवाला वह तस्व, जो उसके पति की मृत्यु
लानेवाला है दूर हो, स्वाहा !' इसी प्रकार पति सन्तित, पशु, गृह तथा यश की
रखा के लिए, वायु, सूर्य, चन्द्र और गन्धव की स्तृति करता है । तब वह वध्
का अभिषिद्धन इस मन्त्र के साथ करता था, 'तृह्म में रहनेवाले, तेरे पति,
सन्तित, पशु, घर और यश के मारक तस्व को में उस तस्व में परिणत कर देता
हूँ, जो तेरे उपपति या जार का मृत्युवाहक हो । इस प्रकार बृह्मवस्था-पर्यन्त मेरे
साथ निवास कर ।' यह किया चतुर्थी-कम कहलाती है, क्योंकि यह विवाह के
पश्चात् खीर्थ दिन सम्पन्न होती है । आजकल यह वर के घर पर न होकर,
बारात के वापस लीटने के पूर्व वधू के पिता के ही घर पर होती है। इस

<sup>(</sup>१) कुछ लोगों के अनुसार यह वधू का अपने नये घर पहुँचने पर किया जानेवाला स्वागत-सूचक सम्बोधन है।

<sup>(</sup>२) पा. गृ. सू. १. ११. १३; गो. गृ. सू. २. ५; शां. गृ. सू. १. १८. १९; ख. गृ. सू. १. ४. २२; हा. गृ. सू. १. १३. ११; आ. गृ. सू. ८. ८।

क्रिया का प्रयोजन वधू से उन दुष्ट प्रसावों की निराकरण है, जो परिवार के लिए हानिकर हो सकते हैं।

### (३४) स्थाली-पाक

चतुर्थी-कम की समाप्ति पर, जब कि यह वर के घर पर होता था, पति पत्ती की इन्ह पक मोजन निम्न शब्दों के साथ खिलाता था, 'मैं अपने प्राणों से तेरे प्राणों की, अस्थियों से अस्थियों को, मांस से मांस की और खर्चा से तेरी खर्चा की धारण करता हूँ'। आगे चलकर यह प्रीतिमोज के रूप में परिवर्तित हो गया, जो अब द्वितीय विवाह या गौने के पश्चांत् किया जाता है। पारस्कर गृह्यसूत्र पर गदाधर लिखता है कि 'इस प्रथा के अनुसार वर की के साथ मोजन करता है'। हिन्दू धर्मशास्त्रों में पत्नी के साथ मोजन करता हैं । हिन्दू धर्मशास्त्रों में पत्नी के साथ मोजन करता है । यह विधि पति और पत्नी वीनों के प्रेक्य का प्रतीक है।

#### (३४) विवाह-मरडप का उत्थापन

एक अन्य क्रिया के अनुसार, जिसका गृह्यसूत्रों में उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु पद्धतियों में विधान है, विभिन्न देवता अपने-अपने स्थान को विदा कर दियें जाते हैं और विवाह-मण्डप हटा दिया जाता है। उस विवाह के पश्चात् किसी सम दिन को सम्पन्न होना चाहिए। पञ्चम और सप्तम के अतिरिक्त अन्य विषम दिन निषिद्ध हैं।

<sup>(</sup>१) प्राणस्ते प्राणान् सन्द्धामि श्रास्थिभिरस्थीनि मांसैमीसानि त्यचा त्यचम्। पा. गृ. सू. १. ११. ४.।

<sup>(</sup>२) श्रत्र स्निया सह वरोऽपि समाचाराद् भोजनं करोति । स्निया सह भोजनेऽपि न दोष इत्याह हेमादौ प्रायक्षित्तकाण्डे गालवः— एक्यानसमारोहः एकपात्रे च भोजनम् । विवाहे पथि यात्रायां कृत्वा विप्रो न दोषभाक्॥ श्रान्यथा दोषमाप्रोति पक्षाचानदायणं चरेत्॥

<sup>(</sup>३) समे च दिवसे कुर्याद्देवकोत्त्थापनं बुधः । षष्ठं च विषमं नेष्टं मुक्त्वा पञ्चमसप्तमौ ॥ गर्गपद्धति में उद्धृत ।

# १५. हिन्दू विवाह का प्रतीकत्व

(अ) प्रतीक का अर्थ - अपने समान गुणों या विशेषताओं, अथवा वास्तविक या मानसिक सम्बन्ध के कारण, जिस वस्तु को देखते या सुनते ही कोई अन्य छित्त वस्तु तरकाछ ही बरबस स्मरण हो आती हो, उसे प्रतीक कहा जाता है। प्रतीक अपने आप में महस्वपूर्ण नहीं होता। यह तो एक वाहन के समान है जो अपने से भिन्न अन्य किसी वस्तु का वहन करता है। यह अभिन्यिक्त का एक प्रकार है, जो अमूर्त्त, रहस्यपूर्ण तथा अपरिचित अथवा अतिप्राकृत भावों को जनसाधारण के समझ सजीव कर देता है। प्राचीनकाछ में, जब मनुष्य की कल्पना-शिक्त अपेश्वाकृत सबछ थी किन्तु वाणी का इतना समुचित विकास न हो सका था कि जिससे विचारों की प्रत्येक छाया को अभिन्यिक प्रदान की जा सके, प्रतीकों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था। धर्मों तथा पौराणिक कथाओं में सामान्यतः उनका ज्यवहार होता था। किन्तु आज भी उनका मूख्य समाप्त नहीं हुआ है। आधुनिकतम राजनीतिक विचारधाराएँ भी, जो धर्म का न्यूनतम उपयोग करती हैं, अपने उद्देश्यों और आदर्शों के छिए प्रतीकों का प्रयोग करती हैं।

(आ) विवाह संस्कार और प्रतीक—हिन्दू विवाह, जिसका अनुष्ठान उपर्युक्त विधि-विधानों द्वारा सम्पन्न होता है, के आधुनिक अर्थ में एक सामाजिक अनुबन्ध न होकर, एक धार्मिक संस्था व संस्कार है। इससे हमारा तारपर्य यह है कि विवाह में वर और वधू, हन दो पन्नों के अतिरिक्त, तीसरा अतिमानव, आध्यारिमक अथवा देवी तस्व भी वर्तमान है। दोनों पन्नों की देहिक स्थित सदैव परिवर्तन का विषय है, अतः वह विवाह का स्थायी आधार नहीं हो सकती। पित और पत्नी के मध्य स्थायी सम्बन्ध का अस्तिस्व इस वृतीय तस्व पर ही निर्भर करता है। पित और पत्नी केवल परस्पर एक दूसरे के प्रति ही उत्तरदायी नहीं होते, किन्तु उन्हें इस वृतीय तस्व के प्रति और भी महत्तर निष्ठा रखनी पद्मती है। द्वी और पुरुष के पारस्परिक विद्युद्ध सामाजिक तथा मौतिक अनुबन्ध में यह धार्मिक या रहस्यात्मक तस्व है। इसके बिना दाम्पत्य जीवन का आकर्षण और स्थायिख नष्ट हो जाता है। हिन्दू विवाह का रहस्यात्मक पार्श्व प्रतीकों के व्यवहार को आवश्यक बना देता है।

(इ) विवाह योग्यतम दम्पित का एकीकरण— हिन्दू वैवाहिक विधि-विधानों के आरम्भ में ही एक क्रिया है, जो योग्यतम छी-पुरुष के सम्बन्ध की प्रतीक है। यह क्रिया, जो अर्थं कहलाती है, और जिसके द्वारा वर को महान् सम्मान दिया जाता है, यह स्चित करती है कि वह अपने समक्षों में श्रेष्ठतम है। वर के लिए एक आसन प्रस्तुत कर वधू का पिता वर से कहता है, 'महोद्य, कृपया बैठिये। श्रीमन्, हम आपका अर्चन करेंगे'। वे एक आसन उसके बैठने के लिए और दूसरा उसके पर रखने के लिए, पर धोने तथा आचमन के लिए जल और काँसे के उक्कन से आवृत काँसे के ही एक पान्न में मधुपर्क प्रस्तुत करते हैं। वर आसन को स्वीकार करता है और उस पर बैठते हुए कहता है, 'में अपने समान व्यक्तियों में उसी प्रकार श्रेष्ठतम हूँ, जिस प्रकार प्रकाशमान पिण्डों में सूर्य। जो भी व्यक्ति मेरा तिरस्कार करेगा, उसे में रींद डाल्ड्रॅगा'। हस अवसर पर सम्मानित अतिथि, अपने श्रमुर से उपर्युक्त वस्तुएँ स्वीकार करता हुआ सार्वजनिक रूप से घोषित करता है कि वह वधू के लिए योग्यतम वर है।

(ई) विवाह एक नवीन संबन्ध—वैवाहिक विधि-विधानों के कतिपय सर्वाधिक महस्वपूर्ण प्रकरण वे हैं, जो इस बात के प्रतीक हैं कि विवाह पति-पत्नी के बीच एक नवीन संबन्ध को जन्म देता है। वे उन दो छोटे-छोटे पौधों के समान सम्बद्ध होते हैं, जो भिन्न-भिन्न स्थानों से उखाद कर किसी एक स्थान पर छगा दिये गये हों। उन्हें अपने सामान्य स्वार्ध तथा आदर्श की दिशा में अपनी संपूर्ण शक्ति का समर्पण कर इस संबन्ध को पाछना-पोसना होता है: इस प्रकार की एक विधि समजन की है। वे वधू का पिता दम्पित का समजन करता है। जब यह विधि सम्बन्ध होती रहती है, तो वर इस मन्त्र का उच्चारण करता है, 'समस्त देव (विश्वदेवाः), ये जछ (आपः) हम दोनों के हृदय को संयुक्त करें। मातरिश्वा, धाता तथा देश हमें सम्बद्ध करें'। समजन स्नेह

<sup>(</sup>१) पा. यू. स. १, ३, १-३२।

<sup>(</sup>२) वम्मींऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः । श्रादि, वही. १. ३. ९ ।

<sup>(</sup>३) वही. १. ४. १४।

<sup>(</sup>४) समजन्तु विश्वेदैवाः सम्रापो हृदयानि नौ । सम्मातरिश्वा सन्धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ वही ।

भीर फलस्बरूप नव दम्पति के सम्बन्ध का प्रतीक है। इस प्रकार की पुक अन्य विधि पाणिप्रहण की है। वह वधु का दाहिता हाथ इस मन्त्र के साथ प्रकाल है, 'में तेरा हाथ सीभाग्य के किए प्रहण करता हूँ, तू सुश पति के साथ बुद्धावस्था पर्यन्त जीवित ( जरदृष्टि ) रह । अग, अर्थमा, सुविता, इन देवताओं ने गाईपरय के लिए तुसे सेरे हाथों में सींपा है। यह मैं हूँ, बह त् है। तू बह है, में यह हूँ । में साम हूँ, तू ऋक् है ; में थी हूँ, तू पृथ्वी है । आओ, हम दोनों विवाह करें। यह किया पति और परनी के बीच शारीहिक सम्बन्ध की प्रतीक है। इस प्रकार की अगली किया है हद्यरपर्श 13 वधू के दाहिने कन्धे की ओर आकर वर उसके हृदय का स्पर्श इन शब्दों के साथ करता है, 'मैं अपने बत में तेरा हृदय धारण करता हूँ, तेरा चित्र मेरे चित्र का अनुगामी ( अनुचित्र ) हो, तू मेरी वाणी में ( वाचि), एकाप्रचित्त (एकमना) होकर निवास कर । प्रजापति वुसे मुझसे संयुक्त करे ( युनक्त )'। यह निधि सूचित करती है कि विवाह देवल दो व्यक्तियों का शाशीरिक संबन्ध ही नहीं है, वह तो दो हृदुयों या दो आत्माओं का भी सम्बन्ध है। हृदय भावनाओं का केन्द्र है। हुसके स्पूर्श के द्वारा वर बधु के हृदय की संपूर्ण कोमल भावनाओं को उद्बुद और अपनी भावनाओं से अभिन्न कर देने के लिए प्रवाहित करना और इस प्रकार सनोसय जगद में एक ब्रथार्थ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इस प्रसङ्ग में एक अन्य किया का भी उल्लेख किया जा सकता है। स्थालीपाक अथवा सहभोजन में वर वध् को कुछ पनवास इन शब्दों के साथ खिलाता है, 'मैं (अपने ) प्राणों से तेरे प्राणों को भारण करता हूँ, अपनी अस्थियों से तेरी अस्थियों को, मांस से मांस को, और खन्ना से खन्ना को धारण करता हूँ'।" यहाँ पति और पत्नी के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्त्वों को संयुक्त किया जाता है।

(उ) विवाह एक सनातन तथा स्थायी संबन्ध विवाह स्थिक शारीरिक आवरप्रकता की पूर्ति करने या कुछ काछ तक प्रस्पर सहवास का लाभ उठाने के छिए किया जानेवाला एक अस्थायी संबन्ध नहीं है, जो नाम मात्र की

<sup>(</sup>१) अ. वे. १४, १. ४९; आ. स. स. १. ७. २; मो. स. स. २, २, १६।

<sup>(</sup>२) वही। (३) मा. ग्र. स. १, ६, ८।

<sup>(</sup>४) मम वर्ते ते इदयं दथामि मस चित्तसदुवित्तं ते अस्तु । बही ।

<sup>(</sup> ४ ) प्राणेस्ते प्राणान् सन्द्रशामि, आदि । मा य स. १. १. ११, ४।

असुविधा होते ही विचित्र हो जाए। यह एक ऐसा संबन्ध है, जो जीवन के विभिन्न परिवर्तनों तथा संकटों की भट्टी में पककर और भी इड़तर क्षेत्रा स्थाबी हो जाता है। यह तथ्य प्रतीक रूप से हिन्दू विवाह की अनेक क्रियाओं में प्रतिबिग्वित हुआ है। जश्मारोहण की किया में वर बधू को एक प्रस्तर-खण्ड पर इन शब्दों के साथ आरूढ़ करता है, 'इस प्रस्तर ( अश्मा ) पर आरूढ़ हो, और तू इसी के समान ( अश्मेव ) स्थिर हो'। प्रथर स्थिरता व वाकि का प्रतीक है। यहाँ परनी को अपने पातिवस्य में स्थिर होने के छिए कहा जाता है। इस प्रकार की एक अन्य विधि है भुवदर्शन की। रात्रि में वर वधू को निम्त लिखित मन्त्र के साथ भ्रुवनचत्र दिखाता है, 'तू भ्रुव है; मैं तुसे भ्रुव दिखाता हूँ। हे चपले, तू मेरे साथ धुव हो । बृहस्पति ने मुझ पति द्वारा सन्तति प्राप्त करने के लिए तुझे मेरे हाथों में सौंपा है, मेरे सौ शरद् ऋतु पर्यन्त ( शरदां शतम् ) जीवित रह' । यहां दो बातें स्चित होती हैं। प्रथम यह कि परनी को, आकास में असंस्य गतिशील नष्मों के मध्य ध्रुव नचन्न के समान, असंस्य विपदाओं में भी स्थित रहना चाहिए। दूसरे, यह संबन्ध सौ वर्ष पर्यन्त विश्वमान रहना चाहिये, जो कि मानव-जीवन की साधारण अवधि है। इस प्रकार स्थिर तथा आजीवन संबन्ध अभीष्ट है। विवाह का वह पहलू अत्यन्त मृल्यवान् समझा जाता है और वर इसकी रचा के छिए सरस्वती से प्रार्थना करता है, 'हे सरस्वती, तुम इसका संवर्धन करो, हे सुमगे, हे वाजिनीबति ! तुम समस्त भूतों में सर्वप्रथम हो, विश्व में जो भी कुछ है, तुम्हीं से उसका उद्भव हुआ है, और तुम्ही में यह सम्पूर्ण विश्व स्थित है-आज में उस गाया का गान करूँमा, जो चियों का उत्तम यदा है'।<sup>3</sup>

(क) विवाह का प्राणिशास्त्रीय प्रतीकवाद—विवाह का प्रथम प्रयोजन जातीय अर्थात् सन्तित उत्पन्न कर जाति की अञ्चण्णता बनाये रखना है। हिन्दू बिवाह की विधि में ऐसी अनेक क्रियाएँ हैं, जो इस तथ्य की और संकेत करती हैं और जिनका उद्देश्य इस सम्बन्ध की सफल बनाना तथा सहवास से सम्बद्ध संकटों का निराकरण और प्रजनन-विधि के विभिन्न पहलुओं

<sup>(</sup> १ ) त्रारोहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव । शां. ग्रे. सू. १. ८. १९ ।

<sup>(</sup>२) ध्रुवमसि ध्रुवं त्वा पश्यामि, ख्रादि । पा. गृ. सू. १. ८. १९ ।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. स्. १.७.२।

३७ हि०

को सुविधाजनक कर देना है। श्रमुर द्वारा औपचारिक रूप से दी हुई कन्या का वान स्वीकार कर वर कन्या के अभिमावक के समन्न एक अत्यन्त महरव का प्रश्न प्रस्तुत करता है, 'यह वधू मुझे किसने दी है ?' इसका उत्तर है, 'काम ने (दी है)'। हसका अर्थ यह हुआ कि सन्तित के द्वारा अपने अस्तित्य को बनाये रखने की मूळ कामना ही विवाह के ळिए प्रधानतः उत्तरदायी है। एक अन्य स्थान पर हम वधू के ज्ञारीरिक विकास, विवाहित जीवन के छिए उसकी तैयारी और परिणामस्वरूप सन्तित उरपन्न करने की ओर संकेत पाते हैं। वर वधू को ध्यान दिलाता है, 'प्रथम तू सोम की वधू थी, उसके पश्चात तुझे गन्धव ने प्राप्त किया, अग्नि तेरा तृतीय पति था, में ममुख्यजनमा तेरा चतुर्थ पति हूँ। सोम ने तुझे गन्धव को दिया, गन्धव ने अग्नि को और अग्नि ने तुझे ऐश्वर्थ (भग) तथा पुत्रों की प्राप्ति के छिए मेरे हाथ सौंपा है'। "

सायण ने इन ऋचाओं की न्याख्या इस प्रकार की है, 'जब कि अभी सहवास की इच्छा उद्बुद्ध ही नहीं हो पाती, उस समय सोम कन्या का उपभोग करता है; जब यह आरम्म होती है, तब उसे गन्धव संमाछ छेता है, और विवाह के अवसर पर वह उसे अन्ति को हस्तान्तरित कर देता है, जो इमता आ जाने पर उसे ऐश्वर्य (भग) तथा सन्तित उत्पन्न करने के छिए मनुष्य-जन्मा पित को सौंप देता है'। उस्तियाँ उपर्युक्त रहस्यात्मक ऋचाओं की अपेचाकृत अधिक स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती हैं: 'सोम ने खियों को भौच दिया, गन्धव ने उन्हें मधुर वाणी दी और अग्नि ने उन्हें सर्वमेधस्व या सर्वश्चिता प्रदान की'। एक आधुनिक छेखक इसको आगे स्पष्ट करता है, 'सोम सस्याधिपति या वनस्पति-जगत् का अधिदेवता है और वह मन का अधिष्ठाता है। '''' रोमों के सहित स्त्री का शारीरिक विकास सोमदेव की देख-रेख में होता है। उसी के निर्देशन में उसका मन भी विकसित होता है। गन्धव सीन्दर्य या शोभा का अधिष्ठाता है। स्त्री के शरीर को सुन्दर बनाना

<sup>(</sup>१) कोऽदात् ? काम इति।

<sup>(</sup>天) 邪. वे. १०, ८४, ४०, ४१।

<sup>(</sup>३) उक्त ऋचा पर सायण का भाष्य।

<sup>(</sup>४) ग्र. स्मृ. १३७।

तथा उसकी वाणी को मधुरता प्रदान करना उसका कार्य है। उसी की देख-रेख में उसके नितम्ब विकसित होते हैं और स्तन गोछ तथा आकर्षक हो जाते हैं। आँखें प्रेम की भाषा में बोलने लगती हैं और उसके अङ्ग-अङ्ग में एक विलक्षण खुवि ज्याप्त हो जाती है। उसका कार्य अब समाप्त हो जाता है और वह उसे अग्नि को इस्तान्तरित कर देता है। अग्नि कीन है ? वह विद्व अथवा अग्नि-तत्त्व का अधिष्ठाता है। वसन्त ऋतु में प्रकृति एक रंग तथा हर्ष से आप्छत रहती है, अग्नि उसे फलवान बनाता है। वही स्त्री में रजःप्रवाह छाता है और तब खियाँ सन्तान उत्पन्न कर सकती हैं। तब अग्नि उसे अपने चतुर्थ मनुष्यजनमा पति को सौंप देता है'। पाणिग्रहण की विधि में भी विवाह के जीवशास्त्रीय पहलू को स्पष्ट कर दिया जाता है। वर वधू से कहता है, 'मैं चौ हूँ, तू पृथ्वी है। हम दोनों विवाह करें। हम दोनों अपने बीर्य (रेतस्) को संयुक्त करें। हम सन्तान उत्पन्न करें। हम अनेक दीर्घायु पुत्रों को प्राप्त करें। हम दोनों स्नेहपूर्ण, प्रकाशमान मन से सन्तान उत्पन्न करते हुए सौ शरद् ऋतु देखें, सौ शरद् ऋतुओं पर्यन्त जीवित रहें'। विस प्रकार वैदिक देववाद में श्री और पृथ्वी ( श्रावापृथ्वी ) देवीं अथवा श्रुतिमान् नक्त्रों के जनक-जननी हैं, उसी प्रकार पति और पत्नी से एक अपने संसार के उरपन्न करने की आशा की जाती है।

(ए) विवाह की सफलता तथा उन्नतिशीलता—वैवाहिक विधियाँ विवाह के केवळ जीवशास्त्रीय प्रयोजन का ही प्रतीक नहीं हैं, विवाहित जीवन के उवरता तथा ऐश्वर्यंसम्बन्धी अनेक प्रतीक भी उनमें निहित हैं। छाजाहोम की विधि में वधू का भाई अपनी अञ्जलि से शमीपत्रों से मिश्रित पक्ष अन्न अपनी बहन के हाथों में डाळता है। खड़ी हुई वधू अपनी हदतापूर्वक बँधी हुई अञ्जलि से उनकी आहुति अग्नि में देती है, जब कि वर इन ऋचाओं का उचारण करता है, 'कन्या ने अर्थमा और अग्नि को आहुति दे दी है, वे देव अर्थमा हम छोगों को यहाँ से मुक्त करें, किन्तु पित के गृह से नहीं, स्वाहा।' कन्या उक्त आहुति देती हुई प्रार्थना करती है, 'मेरा पित चिरायु हो, मेरे

<sup>(</sup>१) दि बार्यन मैरेज, पृ. २६, २७।

<sup>(</sup>२) यौरहं पृथ्वी त्वम् । तावेहि विवहानहै सह रेतो इधावहै, आदि । हि. ग्र. स्. १. ६. २०-२१।

सम्बन्धी ऐश्वर्यसम्पन्न हों, स्वाहा । इस अन्न की आहति मैंने अमि में दे दी है. यह तुसे ( पति को ) ऐश्वर्य प्रदान करे और मुझे तुझसे संयुक्त करे । अग्नि हमें अमुक-अमुक वस्तु प्रदान करे, स्वाहा'। वहाँ अन्न और न्नमीपत्र उर्वरता तमा ऐसर्म के प्रतीक हैं। एक अन्य विधि भी उक्त बात पर ही जोर देती है। गृह्यसूत्रों के अनुसार, एक सबळ पुरुष वधू को झटक कर भूमि से उठाता है, और उसे पूर्व या उत्तर दिशा में लाख बैठ के चमके पर इन शब्दों के साथ विठाता है; 'यहाँ गाय, अश्व और मनुष्य बैठें। यहाँ सहस्रदक्षिण यज्ञ हों, यहाँ पूना नेहें'। र नुषम, अस, गाय और मनुष्य तथा यज्ञ, समी उर्वरता तथा प्रजनमःशक्ति के प्रतीक माने जाते हैं । ऐसर्य-सम्पन्न तथा उन्नतिशीठ जीवन का साव तथा उसके छिए तीन इच्छा की सप्तपदी की विधि में अधिक उत्तम अभिन्यक्ति हुई है। वर वधु को उत्तर दिशा में सात पग इन शब्दों के साथ चलने के लिए कहता है, 'इच के लिए एक पग, ऊर्ज के लिए दो, पेधर्यः ( भग ) के छिए तीन, सुस्र के छिए चार, पशुओं के छिए पाँच और ऋतुओं के किए छह पन चळ। सखे, सात पगों के साथ तू मुझ से संयुक्त हो।। इस प्रकार तु मेरे प्रति अनुवता हो । 13

( ऐ ) विवाह एक क्रांति : दुष्ट प्रभावों का निवारण-विवाह मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक क्रांतिकारी घटना है और यह मनुष्य के जीवन में एक पूर्णतः नवीन अध्याय का प्रारम्भ कर देती है। यह दो व्यक्तियों के बीच एक सर्वथा नवीन सम्बन्ध स्थापित करती है, जिसके विषय में अनेक सम्भावनाएँ, आशाएँ तथा आशङ्काएँ रहती हैं। वैवाहिक विधि में विवाह की धटना से सम्बद्ध आश्वाओं के निवारण के लिए अमेक प्रयक्त कियें जाते हैं। वधू का पिता, जब कि वह वर-वधू को एक दूसरे की ओर देखने के लिए कहता है, वधू को इस प्रकार शिचा देता है, 'तू सुन्दर और सुग्धकर नेत्रीवाली हो; अपने पति के प्रति किसी भी दुष्ट भाव को अपने मन में स्थान न दे; प्राओं तथा अन्य आश्रितों के प्रति द्यालु तथा हितैषिणी हो; सर्दैव हर्षित तथा उन्नतिशील हो; तू वीर पुत्रों की माता हो; देवों का यजन कर; प्रसन्न हो;

<sup>(</sup>१०) था. कृ सु १६६६,१। (१२) वही १.८.१०।

<sup>(</sup>३) वही, १. ८. १।

हम लोगों, द्विपदों तथा चौपायों के लिए शुभस्चक हो'। प्रथम आशङ्का तथा सन्देह वधू के विषय में हैं, जिसे घर का केन्द्रविन्दु बनना है तथा केवल अपने पति से ही नहीं, परिवार के अन्य आश्रितों तथा पशुओं से भी व्यवहार करना है। इन सभी के प्रति उससे स्नेहपूर्ण, द्यालु तथा उदार होने की आशा की जाती है। राष्ट्रशृत् यज्ञ में वर महत्वपूर्ण देवों तथा पितरों से वियाहित जीवन के मार्ग में आनेवारे समस्त सम्भावित सङ्करों से रचा के िछपु प्रार्थना करता है। वह कहता है, 'प्राणियों का अधिष्ठाता अग्नि मेरी रचा करे; महान् का अधिष्ठाता इन्द्र मेरी रचा करे; पृथ्वी का अधिष्ठाता यम मेरी रचा करे'। अभिषिद्रान किया में जल ( आपः ) से पूर्ण स्वास्थ्य तथा सर्वतः सान्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की जाती हैं; 'शुभस्चक, सर्वाधिक शुभसूचक तथा झान्तिपूर्ण, सर्वाधिक शान्तिपूर्ण जल तुम्हारे लिए स्वास्थ्यप्रद औषभ हो'।<sup>3</sup> इसके पश्चात् सुमङ्गली या आशीर्वाद् का कम जाता है, जिसमें वरः समस्त उपस्थित अतिथियों तथा सम्बन्धियों को वधू को आशीर्वाद देने के छिए इन शब्दों के साथ आमन्त्रित करता है, 'यह वधू सुमङ्गली है; आएँ और इसे देखें; इसे सीभाग्यः प्रदान कर आप लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें'। हैं वैवादिक विधि के अन्त में चतुर्धी-कर्म नामक एक किया है," जो विवाह के पश्चाम चतुर्थ दिन की जाती है। पति इन ऋचाओं के साथ आहुति देता है, 'हे अग्ने ! शोधक ! तू देवों का शोधक है । रचा का इच्छुक में बाह्मण तेरी प्रार्थना करता हूँ। उसमें रहनेवाला वह तत्त्व, जो उसके पति के लिए मृत्यु लाता है, स्वाहा'। इसके पश्चात् वह निम्न शन्दों के साथ जळ से वधू का अमिषिश्चन करता है, 'तुझमें विश्वमान दुष्ट तस्व, जो तेरै पति, शिशुओं, पशु, गृह तथा यश के लिए सृत्यु कानेवाले हैं; उन्हें में उस तश्व में परिणत करता हूँ जो तेरे जार या उपपति के लिए मुख्य का वाहक हो। इस प्रकार तू मेरे साथ बुद्धावस्था पर्यन्त निवास कर'। उक्त समस्त कियाओं में विवाह की सङ्ग्रहणूर्ण प्रकृतिः तथा उससे सम्बद्ध आशहाओं की ओर स्पष्ट

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. १. ४. १७। (२) बही. १. ४. ७-११।

<sup>(</sup>३) वही. १. ८. ४। (४) वही. १. ८. ९।

<sup>(</sup>४) आप. गृ. सू. ८. ८; खा. गृ. सू. १. ४. २२।

<sup>(</sup>६) पा. सृ. सू. १. ११. २। 💛 (७) वही.।

संकेत किया गया है और उनके निवारण के छिए प्रयत्न किये गये हैं। इस प्रसङ्ग में एक बात विशेष रूप से स्मरणीय है। वधू यहाँ वर की अपेजा आशङ्काओं के प्रति अधिक सन्दिग्ध समझी गई है, अतः वही शुभसूचक

क्रियाओं की केन्द्र है।

(ओ) विवाह विषय-भोग का अनुमतिपत्र नहीं—इस तथ्य पर कि विवाह काम-भोग में आसिक का प्रमाणपत्र न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका उद्देश्य दाम्पत्य जीवन में संगत मार्ग का अनुसरण है, वैवाहिक विधि-विधानों के अन्त में त्रिरात्र प्रत में वल दिया गया है। 'तीन राजि पर्यन्त लवण-चार-युक्त भोजन प्रहण नहीं करेंगे; तथा अधिकतम एक वर्ष और न्यूनतम तीन दिन पर्यन्त वे सहवास से दूर रहेंगे'। विवाहित दम्पति को दाम्पत्य जीवन में संगत मार्ग की शिषा देना ही इस किया की प्रतीकात्मकता प्रतीत होती है। युवक पुरुष तथा युवती सी के लिए परस्पर एक दूसरे के प्रति धनिष्ठतया आकृष्ट होना और यथासम्भव शीन्न एक दूसरे के शारीरिक सम्पर्क में आने के लिए उत्सुक होना स्वामाविक है। किन्तु यहाँ उपर्युक्त व्रत को प्रस्तुत कर धार्मिक विधियाँ चेतावनी का एक शब्द मुखरित करती हैं। विवाहित दम्पति को अभी भी प्रतीचा तथा इस तथ्य का अनुभव करना शेष रहता है कि विवाहित प्रेम अन्धकामुकता द्वारा नियन्त्रित न होकर पूर्ण आत्मसंयम पर आधारित होना चाहिए। मध्यम मार्ग के अनुसरण के अनुपात में ही विवाहित जीवन भी अधिकाधिक मुखकर होगा।

(औ) विवाह एक सामाजिक परिवर्तन तथा यह-विवाह की उक्तियाँ, वचन, आशा तथा आशक्काएँ वर और वधू के जीवन में एक महान् सामाजिक संक्रमण की प्रतीक हैं। वे अब अपने भोजन तथा विचारों के लिए माता-पिता पर आश्रित रहनेवाले अनुत्तरदायी युवक व युवती नहीं रह जाते। उन पर जीवन की गम्भीरता प्रकट होती है। वे एक नवीन परिवार बसाने के लिए अपना पुराना परिवार स्थाग देते हैं। उन्हें अब अपने स्वतन्त्र गृह का सक्कालन, और अपनी जीविका का अर्जन करना तथा सन्तान उत्पन्न करना और देवों, पितरों तथा विश्व के इतर प्राणियों के प्रति अपना ऋण चुकाना होता है। यह वायिखों तथा विश्व का जीवन है। केवल इसी ब्याख्या के

<sup>(</sup>१) पा. गु. सू. १. ८. २१।

द्वारा हिन्दू 'विवाह' को जिसका अर्थ होता है, 'ऊपर उठाना; धोग देना, प्रहण करना, धारण करना' अपने यथार्थ रूप में समझा जा सकता है। इसमें एक महान् समझौता और पारस्परिक आत्म-समर्पण की भावना निहित है। जो विवाह को सुख-प्राप्ति की समस्या का एक समाधान समझते हैं, उन्हें अपनी सुटिएण धारणा के कारण कष्ट उठाना होता है। जो सुख तथा नृष्ति के लिए विवाह करते हैं, उन्हें घोर निराझा सहन करनी पड़ती है। विवाह-मण्डप में जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों का निराकरण नहीं, यथार्य में उन्हें आमन्त्रण दिया जाता है। उत्तरदायिखों की चेतन स्वीकृति कष्टों को निमन्त्रण देना है। निस्सन्देह हम सुखएण विवाह की बात करते हैं। किन्तु विवाहित जीवन का आनन्द वैयक्तिक सुख की स्वार्थपूर्ण भावना में समभव नहीं है। विवाह अपना बास्तविक अर्थ तथा पूर्णता केवल तभी प्राप्त करता है, जब दाम्पस्य सम्बन्ध इस अनुभव पर आधारित रहता है कि विवाह अपने सहयोगी, परिवार, समाज तथा संसार के कहयाण के लिए स्वेच्छापूर्ण स्वाग व आत्मसमर्पण है।

इस प्रकार वैवाहिक प्रतीकवाद का साधारण प्रयोजन विवाहित जीवन के समस्त पार्थों को आवृत करना है। प्राणिशास्त्रीय महत्व, कांतिकारी प्रकृति, दम्पति का दैहिक तथा मानसिक एकीकरण, मध्यम मार्ग, सामाजिक संक्रमण और पज्ञ, ये हिन्दू वैवाहिक विधि-विधानों के प्रमुख पार्थ हैं। वे केवल प्रतीक रूप में ही पराग्रुष्ट हैं, किन्तु उनका पारदर्शी या स्पष्ट गद्य में वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रतीकों के माध्यम से उनमें अपेदाकृत अधिक सबस्ता, स्पष्टता और विल्लाण मर्मस्पर्धिता आ जाती है।

--

# नवम अध्याय अन्येष्टि संस्कार

## १. पास्ताविक

हिन्दू के जीवन का अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि है, जिसके साथ वह अपने ऐहिक जीवन का अन्तिम अध्याय समाप्त करता है। अपने जीवनकाल में, हिन्दू अपनी प्रगति के भिष्म-भिष्म स्तरों पर विविध कियाओं तथा विधिविधानों द्वारा जीवन को संस्कृत करता है। इस संसार से उसके प्रस्थान करने पर, उसके जीवित सम्बन्धी परलोक में उसके भावी सुख या कल्याण के लिए उसका मृत्यु-संस्कार करते हैं। मरणोत्तर होने पर भी यह संस्कार कम महस्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हिन्दू के लिए इस लोक की अपेचा परलोक का मृत्य उच्चतर है। बौधायन पितृमेध-सूत्र में कहा गया है, 'यह सुप्रसिद्ध है कि जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीवता है और मरणोत्तर संस्कार द्वारा उस (पर) लोक को '।' अतः मृतक-संस्कार को अत्यधिक सावधानी के साथ सम्यक्त करने के लिए कर्मकाण्डी अस्यन्त व्याकुल हैं।

#### २. उद्भव

#### (१) मृत्यु का भय

अन्य संस्कारों की भांति अन्त्येष्टि-क्रियाओं का उद्भव भी रहस्यावृत है।
ऐसे अनेक कारण थे, जिन्होंने मृत्यु के समय की जानेवाली क्रियाओं तथा
विधि-विधानों को जन्म दिया। उनमें सर्वप्रथम मृत्यु का भय था। आदिम
मानव के लिए मृत्यु जीवन का प्राकृतिक अन्त न होकर, उसे पूर्ण रूप से
सकझोर देनेवाली एक असाधारण घटना थी। यह भय मृत्यु के समय होनेवाले शारीरिक कष्ट पर उतना आधारित नहीं था, जितना कि इस घटना
के रहस्य तथा इसके लच्य और संबन्धियों के लिए इससे होनेवाले
परिणाम पर। इस घटना के साथ ही उनके मध्य विद्यमान समस्त निकट

<sup>(</sup> १ ) जातसंस्कारेग्रेमं लोकमभिजयति मृतसंस्कारेणामुं लोकम् । ३. १. ४ ।

संबन्धों का अन्त हो जाता था तथा इन संबन्धों के केन्द्र घरीर का नाश भी। इस व्याकुळता ने मृत्यु की अनिवार्यता के संबन्ध में एक हठ-पूर्ण अविश्वास को जन्म दिया। इससे पळायन या बचाव के उपाय पुनः पुनः दुहराये जाते हैं, यद्यपि अन्त में इनकी शोकप्रद असफळता निश्चित है। यहां तक कि पूर्णतः स्वाभाविक तथा अनिवार्य मृत्यु के ळिए भी ऐसे कारणों को दोषी ठहराया जाता है, जो मानव-नियन्त्रण के परे नहीं हैं। मनुष्य द्वारा ऐहिक जीवन के अनिवार्य अन्त को स्वीकार न करने का निराशापूर्ण प्रयक्ष मनुष्य के इतिहास की सर्वाधिक मर्मस्पर्शी कथाओं में से एक है। मृत्यु के विरोध के निरर्थक प्रयत्नों से अनेक आदिम विधि-विधान उद्भूत हुए। किन्तु जीवन तथा मृत्यु का विरोध इतना स्पष्ट था कि अन्त में मनुष्य को उसे मानवीय जीवन का स्वाभाविक अन्त मानना ही होता था। तब वह मृत्यु तथा मृत्यूत्तर जीवन को सरळ बनाने के ळिए समुचित प्रवन्ध करता था।

## (२) मृत्यु के पश्चात् जीवनका सिद्धांत

आदिम विश्वास के अनुसार मृत्यु के साथ मनुष्य का पूर्णतः अन्त नहीं हो जाता था। मृत्यु की प्रक्रिया के संबन्ध में साधारण सिद्धान्त यह था कि मृत्यु के द्वारा आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है। आत्मा मृत्यु के पूर्व भी स्वप्नों में शरीर से पृथक हो सकता है। काणावस्था को साधारणतः इसी प्रकार का पार्थक्य समझा जाता था। इन दोनों पार्थक्यों में अन्तर केवल यही था कि मृत्यु से होनेवाला पार्थक्य अन्तिम था। इस प्रकार अशरीरी होने पर भी मृत व्यक्ति को जीवित समझा जाता था।

(३) भय श्रौर स्नेह की मिश्रित भावनाएँ जीवित संबन्धियों के मन में मृतक के प्रति मिश्रित भाव रहते थे। प्रथम

श्रकस्मादागतं भृतमकस्मादेव गच्छति ।
तस्माज्जातं सृतज्ञैव सम्पश्यन्ति सुचेतसः ॥
तस्मान्मातरं पितरमाचार्यं पत्नी पुत्रं शिष्यमन्तेवासिनं पितृव्यं मातुलं
सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छेद्दहनं संस्कारेण संस्कुर्वन्ति ॥ बौ. प. सू. ३३ ।

<sup>(</sup>१) जातस्य वै मनुष्यस्य श्रुवं मरणिमति विजानीयात्तस्माज्जाते न प्रहृष्येनमृते च न विषीदेत् । २ ।

भय का भाव था। यह विश्वास था कि सृत व्यक्ति का स्वार्थ अब भी पारि-वारिक सम्पत्ति तथा संबन्धियों में निहित है, जिन्हें वह स्थागना नहीं चाहेगा और परिणामस्वरूप वह वर के आस पास ही कहीं न कहीं विद्यमान होगा। यह भी धारणा थी कि क्योंकि सृत व्यक्ति सृत्यु के द्वारा अपने जीवित संबन्धियों से प्रथक् कर दिया गया है, अतः वह परिवार को चति भी पहुँचा सकता है। अतः उसकी उपस्थिति और संपर्क के निवारण के लिए प्रयस्न किये जाते थे। उसे औपचारिक विदाई का संवोधन किया जाता था। उसे बिदा होने के लिए कहा जाता था; और यहां तक कि जीवित और स्रतक के मध्य सीमा नियत कर दी जाती थी। र इसके अतिरिक्त, उसे भोजन तथा यात्री के किए आवश्यक अन्य उपकरण दिये जाते थे, जिससे वह परलोक के लिए अपनी यात्रा पुनः आरम्भ कर दे। दूसरा भाव था सृतक के प्रति स्नेह और प्रेम का। प्राकृतिक रक्त-संबन्ध सृतक तथा उसके संबन्धियों के मध्य अभी भी विद्यमान रहता था। जीवित संबन्धी सृतक के भावी कल्याण के छिए उरकण्ठित रहते थे। मृत्यु के पश्चात् अपने विशिष्ट स्थान की प्राप्ति में मृतक की सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। अग्नि के द्वारा शव का दाह कर दिया जाता था. जिससे कि सृतक शुद्ध व पवित्र होकर पुण्य पितृकोक में प्रवेश प्राप्त कर सके।3 यात्रा के लिये आवश्यक पदार्थ उसे प्रस्तुत किये जाते थे, जिससे उनके अभाव के कारण कष्ट न उठाना पड़े। क्योंकि परलोक इसी लोक का एक प्रतिरूप समझा जाता था, अतः नवीन जीवन के आरम्भ के लिए आवश्यक प्रस्थेक वस्तु उसे दी जाती थी। उदाहरणार्थ, उसके मार्गदर्शक का कार्य करने के छिए अनुस्तरणी या एक बृद्ध गाय या एक वकरा उसके साथ भेजा जाता था; उसे दैनिक मोजन दिया जाता था; परवर्ती काल में तथा आजकल भी यमछोक के मार्ग में पहनेवाछी नदी को पार करने में सृतक की सहायता के किए वैतरणी अथवा एक गाय दी जाती है। " आरम्भ में तो ये वस्तुएं मृतक के साथ ही अग्नि में जला दी जाती थीं। इस समय, वे ब्राह्मणों को दे दी जाती

<sup>(</sup> १ ) प्रेहि प्रेहि पथिभिः, आदि, अन्वेन १८-१-५४; पा. गृ. सू. ३-१०. ४४।

<sup>(</sup>२) यदाश्वतं कृणुवो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिणुतात् पितृभ्यः। ऋ.वे. १०. १६. १।

<sup>(</sup>३) वैतरणीदान प्रयोग, स्टाइन का सूचीपत्र।

<sup>(</sup>४) ऋ. वे. १०.१४.१६,१४।

हैं और यह विश्वास किया जाता है कि वे किसी रहस्यपूर्ण माध्यम के द्वारा उक्त वस्तुएँ यमलोक पहुंचा देते हैं।

### (४) शारीरिक आवश्यकताएँ

उक्त भावों के अतिश्क्ति शव से छुटकारा पाने तथा परवर्ती कियाओं और विधि-विधानों के अनुष्ठान की शारीरिक आवश्यकता भी थी। देह के विभिन्न तक्षों का गळना उसके सम्बन्धियों के छिए दीर्घकाळ तक शव को घर में रखना असम्भव बना देता था। अतः अन्य कूड़ा-करकट तथा गन्दगी के समान, उसे भी दूर कर दिया जाता था, यद्यपि आदर और सावधानी के साथ, जो सामान्य कूड़ा-करकट या गन्दगी के छिए दुर्छभ है। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति के रोग और मृत्यु से परिवार में अपवित्रता तथा संकामक रोगों का प्रसार भी सम्भव था। उनके निराकरण के छिए अनेक विधि-विधान तथा निषेध अस्तिस्व में आये।

शव की समुचित व्यवस्था तथा उससे सम्बद्ध क्रियाओं तथा विधि-विधानों के प्रमुख प्रयोजन हैं जीवित सम्बन्धियों की मरणाशौच से मुक्ति तथा मृतारमा को शान्ति प्रदान करना। जब तक ये क्रियाएँ और विधि-विधान समुचित रूप से सम्पन्न नहीं किये जाते, मृतक का धारमा परछोक में अपने स्थान को नहीं जाता, वह पिनृङोक में स्थान भी महीं प्राप्त कर पाता, पिनु-पूजा का सम्मानित स्थान भी उसे नहीं मिळ पाता और वह प्रेत के रूप में अनिभमत रूप से संबन्धियों के ही आस-पास चक्कर काटा करता है। यह विश्वास समस्त प्राचीन देशों में प्रचित्ति था और आज भी अनेक निम्न व अविकसित संस्कृतिवाले जनों में यह विद्यमान है। अन्त्येष्टि-क्रियाएँ यूनान और मिश्र के निवासियों में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण समझी जाती थीं जितनी हिन्दुओं में।

### ३. शव की व्यवस्था के विभिन्न प्रकार

शव की व्यवस्था तथा उससे सम्बद्ध विधि-विधानों के विषय में हमें कोई प्राग्-वैदिक उक्लेख उपलब्ध नहीं होता। निस्सन्देह, पुरातत्त्व-सम्बन्धी नवीन अनुसन्धानों के फलस्वरूप कुछ ऐसे उदाहरण प्रकाश में आये हैं, निनसे यह विदित होता है कि प्राचीन भारत में शवों की व्यवस्था किस प्रकार को जाती थी। किन्तु उनका काल अभी तक विवादास्पद है और निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि वे सभी प्रागैतिहासिक काल के हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे प्राप्त सूचना शव के गाड़ने तक ही सीमित है और उससे शव-निखातोत्तर विधि-विधानों अथवा दाह-किया पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

अन्त्येष्टि-क्रियाओं का प्राचीनतम उक्लेख ऋग्वेद<sup>9</sup> तथा अथर्ववेद<sup>9</sup> में उपलब्ध होता है। शव की व्यवस्था का प्रकार सम्बद्ध जन-समुदाय के धार्मिक विश्वास तथा उसकी सामान्य संस्कृति पर निर्भर करता है। वैदिक सुक्तों में वर्णित समाज पर्यास उन्नत है, अतः शव की व्यवस्था के आदिम प्रकार उनमें नहीं मिळते । जीवित सम्बन्धियों द्वारा मृतक को खा छेने की प्रथा की ओर वेदों में कोई भी संकेत प्राप्त नहीं होता। सृतक के शरीर को खुछे मैदान में छोद देना सम्भवतः शव से छुटकारा पाने का प्राचीनतम प्रकार था, वयोंकि यह सबसे सरछ है। अन्त्येष्टि के मन्त्रों में इसका वर्णन नहीं किया गया है, यचिप इसकी ओर सङ्केत एक स्थान पर किया गया है । अति आदिम काल में जब मानव-जन भोजन तथा घास-चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमा करते थे, सृतक तथा रोगप्रस्त व्यक्ति की खुले मैदान में छोड़ देने की प्रथा अत्यन्त सामान्य थी, क्योंकि वे घुमन्तू जनों के छिए एक भार हो जाते धे। वैदिक काळ में, भारतीय आर्थ घुमन्तू जन न रहकर स्थिर तथा सभ्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और वयोष्ट्रदों के प्रति समाज में स्नेह व आदर का भाव था। अतः वयोवृद्धों को खुले मैदान में छोड़ नहीं दिया जाता था। बयोबुदों के प्रति प्राचीन जर्मनों के व्यवहार के प्रदर्शन तथा उसी के समान प्रथा का अस्तित्व ऋग्वेद्-कालीन आर्यों में भी सिद्ध करने के लिए केगी जिमर निम्निष्ठिखित विचारों का उक्लेख करते हैं: 'जर्मनों में जब गृह-स्वामी की आयु साठ वर्ष से अधिक हो जाती थी और यदि उसके शरीर पर बृद्धावस्था के इस प्रकार के चिद्ध प्रकट हो आते थे कि जिससे उसमें घूमने या खड़े होने और बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के घोड़े आदि पर

<sup>(9)</sup> 雅. व. 9. २. ३, ४।

<sup>(</sup>२) ये निखाता ये परीप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता । अ. वे. १८. २-३४ ।

<sup>(</sup>३) उर ऋग्वेद, सं. ५०।

<sup>(</sup>४) प्रिम् क्वेट्रो रेक साल्ट, पृष्ठ. ४८७-

आरूढ़ होने की शक्ति न रहती, उसका मन एकाग्र न हो पाता, और स्वतन्त्र इच्छा तथा समुचित ज्ञान न रह जाता, तो उसे अपना अधिकार अपने पुत्र को सौंपने तथा निम्नस्तर का शारीरिक श्रम करने के लिए वाध्य कर दिया जाता था; कठोर पुत्र तथा निर्द्य पौत्र घृद्ध मनुष्यों को उनके सबल दिनों में अपने (पुत्र-पौत्रों के) प्रति उनके स्तेह के अभाव या उसके विषय में असावधानी के लिए पश्चात्ताप करने को बाध्य कर सकते थे; जो निरर्थक और भारस्वरूप हो जाते थे, वे या तो तथ्काल ही मार दिये जाते थे अथवा उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता था'। इस पर केगी कहते हैं कि वैदिक मन्त्रों में 'चृद्ध पिता की विभक्त सम्पत्ति' तथा 'चृद्ध पुरुषों को असहाय छोड़ देने' के उल्लेखों से भारतीयों में भी ठीक ऐसी ही परिस्थितियों के अस्तिस्व की करपना करनी होगी।

उक्त निष्कर्ष ऋग्वेद की एक ऋचा पर आधारित है, जो यह सुचित करती है कि वृद्ध पिता की सम्पत्ति उसके जीवनकाल में ही उसके पुत्रों में विभक्त कर दी जाती थी। किन्तु यदि हम यह करपना भी करें, कि वह भूमिगत सम्पत्ति थी, तो भी सर्वप्रथम अपनी और अपनी पत्नी की जीविका के लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। परवर्ती साहित्य में प्राप्त सभी वचन इस धारणा के विपरीत हैं कि परिवार की सम्पत्ति वैध रूप से पारिवारिक सम्पत्ति थी; यह स्पष्ट है कि वह परिवार के प्रमुख, जो साधारणतः पिता होता था, की सम्पत्ति थी, और परिवार के अन्य सदस्यों का उस पर केवल नैतिक अधिकार ही था, जिसकी पिता उपेचा कर सकता था, यद्यपि उसके अधिक सबल पुत्र उसे विवश कर सकते थे। " अति प्राचीन काल में पिता के विकसित पितृत्वसम्बन्धी अधिकार, जैसा कि शुनःशेप के आख्यान से स्पष्ट है, इन विचारों से मेल नहीं खाते कि पुत्र, पिता के साथ जब तक कि वे सम्पत्ति के विभाजन के लिए हट न करते, वैधानिक रूप से सम्पत्ति के साझीदार थे। अपनक्ष, ऋग्वेदकाल में भी पुत्रों की लालसा की जाती थी, क्योंकि वे सृत माता-पिता तथा पूर्वजों को पिण्ड-वान करते थे। अप यह केवल नैतिक ही नहीं, धार्मिक कर्तव्य भी था। अतः वान करते थे। अप यह केवल नैतिक ही नहीं, धार्मिक कर्तव्य भी था। अतः

<sup>(</sup>१) जिमर, ऐक्ट, लाबेन, ३२६-३२८।

<sup>(</sup>२) वेदिक इन्डेक्स, १. ३५१, ३५२ ।

<sup>(</sup>३) ऋ. वे. १. १०५. ३। (४) वही. ८. ५१. २।

किसी भी करूपना के द्वारा यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि ऋग्वेद-कालीन आर्य अपने वृद्ध तथा अशक्त माता-पिता को मार डालते थे या भूखों मरने के लिए छोड़ देते थे। प्राचीन जर्मनों में उपलब्ध यह प्रथा असम्य काल की अवशेष रही होगी, जो यूरोप के उन प्रागैतिहासिक आदिवासियों में प्रचलित रही होगी, जिनसे जर्मन जनसम्पर्क में आये थे। इस असम्य प्रथा के अस्तिस्व का कोई स्पष्ट सङ्केत ऋग्वेद में, जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रन्थ है, उपलब्ध नहीं होता।

वैदिक सुक्तों में कुछ अन्य वाक्य भी हैं, जिनसे उस काल में शव को खुले मैदान में छोड़ देने की प्रथा के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। ऋग्वेद में एक पित्यक्त व्यक्ति की चर्चा है और अथवें वेद खुले मैदान में छोड़े हुए स्त व्यक्ति ( उद्धित ) का उस्लेख करता है। किन्तु यह सम्भव है कि अथवें वेद के उक्त मन्त्र में सृत्यु के पश्चात् शरीर को पश्चव्व ( पाँच तक्तों में मिल जाने ) के लिए खुला छोड़ देने की प्रथा की ओर सङ्गेत किया गया हो, जैसा पारसी अब भी करते हैं। ऋग्वेद की ऋचा में, सम्भव है, किसी के व्यक्तिगत उदाहरण का उल्लेख हो, जिसे उसके सम्बन्धियों ने त्याग दिया हो, और इस प्रकार वह उक्त प्रथा के प्रचलन या मान्यता पर निश्चयपूर्वक कुछ भी प्रकाश नहीं डालती।

हिन्दुओं की अन्त्येष्टि कियाओं में गुहानिखात का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रतीत होता है कि शव की व्यवस्था का यह समाज-स्वीकृत प्रकार नहीं था। जल-निखात या नदी अथवा समुद्र में शव को वहा देना उससे मुक्ति का सरलतम उपाय है। विभिन्न स्थानों में दासों या जन-साधारण के शवों के जल-निखात का निस्सन्देह यही कारण है। किन्तु जल-निखात के प्रत्येक उदाहरण के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। कतिपय विषयों में इसका प्रयोजन निरा शव से खुटकारा पाना ही नहीं, उसे अपने जीवित सम्बन्धियों को पीड़ित करने के लिए लीट आने से रोकना भी है, वसोंकि जल में साधारणतः दुप्टारमाओं को भयभीत कर भगा देने की शक्ति का अस्तिस्व माना जाता है।

<sup>(9)90,981 (3)96,2,381</sup> 

<sup>(</sup> ३ ) ई. ऐस. हार्टलैण्ड, इन्साइक्कोपीडिया ऋॉव् रिलीजन ऐण्ड ईथिक्स, भाः ४, पृ. २४१।

हिन्दू धर्म में जल-निखात की ब्यावहारिक उपयोगिता उनके विषय में मानी जाती है, जिनकी अन्त्येष्टि किया करने के लिए उनके सम्बन्धी जीवित न हों। किन्तु हिन्दुओं के मन में भय का भाव इतना अधिक ब्याप्त नहीं है। आज-कल या तो शिशुओं के शव का जल-निखात किया जाता है, जो इतने निर्देशि होते हैं, कि उनके लिए शुद्धि की अपेश्वा ही नहीं होती, अथवा सिद्ध-महास्माओं, संन्यासियों या भिश्चकों के शव का, जिनका परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता और न जिन्हें अन्त्येष्टि किया की आवश्यकता ही रहती। विवाहित खियों और पुरुषों के शव का भी, जिनकी सृत्यु किसी संकामक रोग के कारण हो जाती है, जल-निखात किया जाता है। किन्तु उनकी अन्त्येष्टि कियाएं भावी सुविधा-जनक समय के लिए स्थगित कर दी जाती हैं, जब उनकी प्रतिकृतियों (पुतलों) का विधिवत् दाह होता है और दाहोत्तर विधि-विधान यथावत् सम्पन्न किये जाते हैं।

उच्च कोटि के सिद्ध-महास्माओं तथा बहुत ही छोटे शिशुओं के अतिरिक्त श्वाय के भू-निखात की प्रथा वर्तमान हिन्दू समाज से प्रायः छप्त है। किन्तु ऋग्वेद में उपलब्ध ऋचाओं से यह सिद्ध है कि पूर्व-वैदिक काल में यह प्रथा जन-साधारण में प्रचलित थी। निखात-भूमि पर लाये हुए तथा उस पर छेटे हुए श्वाय को सम्बोधित करते हुए पुरोहित कहता है: 'तू, प्रथनशील (विस्तृत), आनन्ददायिनी पृथ्वी माता की शरण में जा; यह कुमारी (पवित्र) पृथ्वी उदार आराधक के लिए जन के समान कोमल है, यह निर्ऋति के साक्षिष्य से तेरी रखा करे। हे पृथ्वी! तू इसके ऊपर भा जा, उसका दमन न कर; इसके प्रति दसचित्त तथा विश्वामदायिनी हो; इसे आद्युत कर ले; पृथ्वी माता के समान अपने शिशु को अपने वद्ध के अञ्चल से ढक लेती है। इसे पृथ्वी मृदुता व कोमलतापूर्वक आद्युत कर ले; पृथ्वी के सहस्रों कण उसे ढक लें, वे इस लोक में निरयप्रति उसको शरण दें। मैं इस मृत्रिण्ड को तेरे ऊपर रखते हुए तेरे चारों ओर मिट्टी का ढेर लगाता हूं; मैं चित्रम्स न होऊँ; यह पृथ्वी तेरा स्मारक धारण करे, यम तेरे लिए यहां निवास-स्थान बनायें'। 3

शव के दाह तथा उसके पश्चात् अस्थि अवशेषों के निस्नात की परवर्ती प्रधा

<sup>(</sup>१) ब्राह्मवर्षे प्रेते "शरीरमदग्ध्वा निखनन्ति । पा. य. स्. ३.१०. २-५ |

<sup>(</sup>२) वही, १०. १८, १०-१३। (३) वही।

से प्रभावित विद्वानों की धारणा है कि उक्त ऋचाओं में अस्थि-सञ्जय का उस्लेख किया गया है। सायण के अनुसार उपर्युक्त ऋचाओं का उच्चारण मृतक व्यक्ति के अस्थि-अवशेषों को एक पात्र में रखकर भूमि में गाइते समय किया जाता था। सायण का उक्त मत आश्वलायन गृह्यसूत्र पर आधारित है। किन्तु यह एक परवर्ती प्रथा थी, और इसे भू-निखात की उस प्रथा का स्मारक समझना चाहिए, जिसका स्थान दाह की प्रथा ले रही थी। यह दो प्रथाओं के बीच एक प्रकार का समन्वय था। सायण का मत निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता:

(अ) दाह के समय मृतव्यक्ति को आकाश के उच्चतम भाग में स्थित यम के राज्य, स्वर्ग में भेजने के उद्देश्य से मन्त्रों का पाठ किया जाता था। रे यदि उसका दाह पहले ही कर दिया गया होता और वह स्वर्ग पहुंच चुका होता, तो इसके तस्काल पश्चात् उसके अवशेषों के निखात के समय उससे पुनः इस 'विस्तृत आनन्ददायिनी पृथ्वी' के निकट जाने के लिए वयों कहा जाता ?

इस प्रकार की विधि असङ्गत और परस्पर-विरोधी है।

(आ) यदि मृत शव के लिए कष्ट उठाना किसी प्रकार सम्भव भी हो, तथापि पीड़ा की पराकाष्ट्रा का अनुभव तो उसे दाह के समय ही होता, न कि द्रम्थ अस्थियों तथा अवशेषों को एक पात्र में रखकर, ढक्कन से ढक कर सूमि में गाड़ने तथा उसे मिट्टी से ढक देने के समय। किन्तु उक्त ऋचाएँ पूर्णतः बोधगमय हो जाती हैं, यदि उनका व्यवहार शव-निखात के समय किया जाय। जैसा कि उन ऋचाओं के पाठ से जिनमें उसके शोकाकुल सम्बन्धियों द्वारा मृत व्यक्ति के हाथ से धनुष के पृथक् किये जाने का वर्णन किया गया है, प्रतीत होता है, मृत व्यक्ति का शारीर अभी भी वहीं था, और उनके लिए यह विश्वास न कर सकना पूर्णतः स्वाभाविक ही था कि मृत व्यक्ति, जो अभी भी कुछ समय पूर्व जीवित था, अब किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं करता। अतः उसके प्रति अपने अन्तिम कर्तव्य का पालन करते हुए, उसके लिए उनके हृद्य में कोमल भावनाओं का सञ्चार होना और 'अपनी इस पृथ्वी माता की शरण में जा' आदि सम्बोधन करना तथा उसके प्रति पृथ्वी से कोमल तथा दयालु होने की प्रार्थना करना पूर्णतः स्वाभाविक था।

<sup>(9)8,81 (2)90.98,21</sup> 

इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि उक्त करवाओं में द्रुत व्यक्ति के निखात का वर्णन किया गया है, दाह के पश्चाद उसकी अस्थियों अथवा अवशेषों का नहीं। किन्तु यह स्वीकार करना पवता है कि स्वयं वैदिक काल में यह प्रधा वैकिएपक तथा अप्रचलित होती जा रही थीं। जब बड़ों की पूर्णतः प्रतिष्ठा हो चुकी, तो अन्त्येष्टि को भी एक यज्ञ समझा जाने लगा? और दाह की प्रधा ही सर्वाधिक प्रचलित हो गयी और उसने शय-निखात की प्राचीनत्तर प्रया का स्थान के लिया। गृह्यसूत्रों में शवनिखात की प्रधा का उक्लेख नहीं किया गया है, वचिर इस प्राचीन परम्परा का अनुसरण दाह के पत्थाद अस्थियों तथा अवशेषों के निखात के रूप में किया जाता रहा। परवर्तीकाल में हिन्दू-समाज में बहुत ही क्रोटे वच्चों और संन्यासियों के अतिरिक्त शय-निखात एक पूर्णतः अपरिचित्त प्रथा हो गयी।

किसी छेप या विना छेप के, युक्ता कर या विना युक्ताये शव की घर में मुरचित रखने की प्रथा का उन्नेख हिन्दुओं के कर्मकाण्डीय साहित्य में कहीं भी नहीं उपलब्ध होता। यह प्रथा उस प्राचीन असम्य समाज में प्रचित पी जिसका यह विश्वास था कि मनुष्य की आस्मा मृत्यु के पश्चात भी शारीर में निवास करती है। भारतीय आर्य वैदिक काल के पूर्व ही इस स्थिति को पार कर जुके थे। उनके विश्वास के अनुसार आत्मा मृत शारीर से प्रथक् हो जाती थीर और उसे सुरचित रखने में कोई सार नहीं है।

हिन्दुओं में वैदिक काल से लेकर आज तक मृतक शरीर का दाह शव की ज्यवस्था का मान्यतम प्रकार रहा है। यह पद्धति मानव-सभ्यता के उज्ज्वस्तर पर विकसित हुई, क्योंकि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा परिष्कृत है। इस प्रथा को अस्तित्व प्रदान करने में एकाधिक कारणों का हाथ रहा होगा:

(अ) एक स्थान पर स्थिर रूप से न बसे हुए घुमन्तू जनों को, यदि वे मृत व्यक्ति के अवशेषों को अपने साथ ले जाना अथवा शत्रु द्वारा उन्हें अपविश्र कर दिये जाने की सम्मावना से दूर करना चाहते, यह प्रकार अधिक सुविधा-जनक प्रतीत हुआ होगा।

<sup>(</sup>१) यह एक पितृयह था, क्योंकि इसके द्वारा मृत व्यक्ति पितृलोक की मेजा जाता था, तुलनीय, ऋ. वे. १०. १६. १।

<sup>(</sup>२) ऋ. वे. १०. १४. ७-९।

३६ हि॰

- ( आ ) दाह की प्रथा का एक अन्य उक्छेखनीय प्रयोजन सृत व्यक्ति के प्रेतत्व से सुक्ति की कामना रही होगी। प्रेत का गढ ( शरीर ) अग्नि द्वारा मस्म हो जाता था और वह इसकी ज्वालाओं से भयभीत हो जाता था।
- ( ह ) वन, वास तथा कूड़ा-करकट को अग्नि द्वारा ध्वस्त होते हुए देखकर शव के दाह में भी जनों ने उसकी उपयोगिता को पहचाना होगा।
- (ई) यद्यपि आरम्भ में उक्त कारण अपेचाकृत अधिक कियाशील रहे होंगे, किन्तु सबलतम कारण, जिसने दाह की प्रथा को स्थायित्व प्रदान किया, वैदिक काल में प्रचलित भारतीय आयों का धार्मिक विश्वास था। भारतीय-आर्य अग्नि को पृथ्वी पर स्थित देव-दृत तथा देवताओं को दी हुई आहुतियों को उन तक पहुंचानेवाला समझते थे। व भौतिक वस्तुएँ, जिनसे हुव्य बनता था, प्रस्य इ रूप से अपने स्थूछ रूप में स्वर्गस्थ देवताओं तक नहीं पहुंच सकती थीं, अतः अग्नि जैसे दिष्य-दूत तथा आहुतियों के वाहक की सेवाओं की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह तुळना मानव-शवों तथा यज्ञों में देवों के लिए बिल दिये हुए पशुओं के मृत शरीर तक व्यापक हो गई। मनुष्य की मृत्यु होने पर उसके जारीर को स्वर्ग भेज देना आवश्यक समझा जाने लगा । उसे अग्नि को सौंप देने से ही यह सम्भव था। अग्नि के द्वारा शरीर के ध्वस्त तथा सस्मावशेष होने पर ही. सत व्यक्ति यम-छोक में नवीन देह प्राप्त कर सकता तथा वितरों और पूर्वजों में सम्मिलित हो सकता था। र दाह की प्रथा के मूल में यह सबलतम भारणा निहित प्रतीत होती है, जो अनिवार्यतः धर्म-भाव से ओत-प्रोत थी। मनुष्य द्वारा अग्नि के आविष्कार तथा उसे अपने उपयोग में छाने के पूर्व, शव या तो नियमतः फेंक दिये जाते थे, अथवा भूमि में गाड़ दिये जाते थे, या मांस-भन्नी पश्चभों और पश्चियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ दिये जाते थे। अतः दाह की प्रथा अन्त में ही अस्तित्व में आयी होगी। पारसियों में, जो प्राचीन आर्यों की ही एक शाला थे, प्रबल अग्निपूजक हो जाने के पश्चाद भी, पश-पियों द्वारा लाने के लिए शव को खुले मैदान में छोड़ देने की प्रथा प्रचलित रही, क्योंकि अग्नि उनके धर्म में इतनी पवित्र मानी जाती थी कि उसे शव जैसी अपवित्र वस्तु से अष्ट करना वे उचित नहीं समझते ये। किन्तु वैदिक

<sup>(</sup>१) विक्तं यशसं विदयस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सची श्रर्थम् । ऋ. १. ६०।

<sup>(2)</sup> 宏 司. 90. 98, 61

आर्य इस विषय में उनसे सहमत नहीं थे, और क्योंकि ते अपने प्रिय मृतक को स्वर्ग पहुंचाने तथा पितृ-छोक में स्थान देने के छिए अस्यन्त व्यप्न थे, अतः उन्होंने उसकी नवीन परिस्थितियों के अनुरूप उसे अपेद्माकृत गौरवपूर्ण तथा प्रकाशमान रूप में स्वर्ग में स्थानान्तरित करने के छिए मृत शरीर को अग्नि को सौंपना पूर्णतः उचित समझा।

एक अन्य धार्मिक विश्वास भी था, जो दाह की प्रथा के प्रसार में सहायक हुआ प्रतीत होता है। यह विश्वास प्रचित था कि भूत-प्रेत अधिकांश में भूमि में गाड़े हुए सूत व्यक्तियों की आत्मा से उत्पन्न होते हैं। अतः छोगों ने व्यापक रूप से दाह की प्रथा के प्रसार, और उसके द्वारा सृत व्यक्तियों को अपने कमों का दण्ड या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए निर्ऋति या यम-लोक में भेजकर मृत्यु-लोक में उनकी संख्या कम कर देना भावश्यक समझा। शिशु, जो शुद्ध तथा निष्पाप होते हैं, और उच्चकोटि के साधु-सन्तों, जो अपने जीवन-काल में ही दुष्ट प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, और किसी भी प्रकार की हानि से रहित समझ कर जिनके शव का निखात किया जाता है, के अतिरिक्त सतारमा के कस्याण के लिए हिन्द आज भी दाह-क्रिया को नितान्त आवश्यक समझते हैं । किन्तु साधारण मनुष्यों तथा गृहस्थों के विषय में यह 'शवनिखात' भय की दृष्टि से देखा जाता है और महास्मा की सद्गति के मार्ग में बाधक समझा जाता है। हिन्दू दाह-क्रिया को औध्वेदैहिक-कृत्य अर्थात् स्वर्ग की ओर गति के लिए आत्मा को शारीर से मुक्त करनेवाली किया कहते हैं। दाह-क्रिया विना किये मृत आत्मा अपने भूतपूर्व निवासस्थान का चक्कर काटता रहता और बिना सान्त्वना के कष्ट पाता तथा प्रेत के रूप में महान सम्रट में प्रस्त रहता है, यह विश्वास व्यापक है।

किशोरावस्था से कम आयु के शिशुओं और बालकों के शव की दाहिकिया नहीं की जाती। रे मृत शिशुओं को कोमलतापूर्वक गाड़ दिया जाता है। कम

<sup>(</sup>१) वैदिक माइथॉलॉजी, पृ॰ ७०. तुलनीय, श्रील्डेन्बर्ग, डी रिलीजन डेस वेद, पृ० ६२।

<sup>(</sup>२) गृह्यस्त्रों के अनुसार केवल दो वर्ष से कम आयु के शिशुओं का ही दाह नहीं किया जाता। द्रष्टव्य, पा॰ गृ स्. ३.१०.२।

से कम कुछ उदाहरणों और सम्भवतः सभी में उनके पुनः जीवित हो जाने की सम्भावता के कारण ऐसा किया जाता है। संक्रामक शेगों से मृत व्यक्ति साधारणतः पानी में फेंक दिये जाते हैं। इसके मृछ में यह अन्धविरवास निहित है कि इन रोगों को छानेवाळी अमङ्गळकारिणी शक्तियाँ अपने छश्य के दाह किए जाने पर रुष्ट हो जाती हैं। अस्यधिक सम्मानित व्यक्तियों का भी दाह नहीं किया जाता, क्योंकि अपने पवित्र गुणों के कारण वे जनसाधारण से पृथक् हो जाते हैं। नव-प्रसूता तथा गर्भिणी खियों का भी दाह नहीं किया जाता।

## ४, अन्त्येष्टि-क्रियाएं

## (१) वैदिक काल

अन्त्येष्टि कियाओं के पूर्ण विचरण या निरूपण के लिए हमें वैदिक काल से आरम्भ करना चाहिए । वैदाहिक विधि-विधानों के समान, अल्पेष्टि से संबन्धित अधाएं भी वैदिक काल में विभिन्न क्यों में निन्न-मिन्न रही होंथी। किन्तु हमें भिन्न क्रिकों और वंशों में प्रचलित विधि-विधानों का कोई वर्णत प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त अल्पेष्टिकियाओं में म्यवहत ऋषाएं, ऋग्वेद (१०. ११-१९) और अध्ययंदेद (१०) में, अहाँ वे संकलित हैं, वधाकम व्यवस्थित नहीं की गई है। तथापि हम संस्कार-सम्बन्धी निग्नलिकित बातों का सरखता से अनुमान कर सकते हैं:

(अ) जब किसी मनुष्यकी मृत्यु होती थी, तो उसे पुनर्जीवित करने के छिए मन्त्रों का उच्चारण किया जाता या (अथर्ववेद, ७.५३); जब इसमें सफछता नहीं होती थी, तब अन्त्येष्टि कियाएं आरम्भ की जाती थीं।

<sup>(</sup>१) इली के समान एक प्रया का अवशेष स्पेन में भी मिलता है। पोष श्रथवा राजा की मृत्यु होने पर, एक उच राजकीय श्रधिकारी तीन वार मृत व्यक्ति का नाम उच स्वर से पुकारता है, श्रौर उत्तर न मिलने पर उसकी मृत्यु को प्रमाणित करता है।

<sup>—</sup>ई॰ एस• हार्टलैन्ड, इन्साइक्लोपीडिया बाॉब् रिलीजन एण्ड इथिक्स, भा• ४, पृ॰ ४११।

- ( आ ) शव को स्वान कराया जाता था (अथर्व० ५.१९.४) और श्रव को घर से बाहर भेजने पर कहीं मृत्यु घर वापिस न छौट आए, इस भय से उसके पंजे मुतल्यों के गुच्हें से एक साथ बांध दिए जाते थे (अथर्व० ५.१९,१२)।
- (इ) शव दो बैंकों द्वारा ढोयी जानेवाली गाड़ी पर छे जाया जाता या (अथर्व. २.५६; तैत्तिरीय आरण्यक, ४.१.३), जिसके साथ उसके शोकार्त सम्बन्धी तथा सहकर्मी रहते थे (अथर्व. ८.१.१९;९.२.११.)।
  - (ई) रमशान में शव को वस्त्र पहनाये जाते थे (अथर्व. १८.२.५७)।
- (उ) मृतन्यक्ति का मुख गाय के गोवर से ढंक दिया जाता था (अथर्व. १८.२.५८)।
- (क) सृतव्यक्ति के हाथ से धनुष या यष्टि दूर कर दी जाती थी (अथर्व. १८.२.५९,६०.)।
- (ए) चिता पर उसके एक किनारे उसकी विधवा परनी छेट जाती थी (बाग् १०.१८.७; अथर्व. १८.३.१.१)।
- (ऐ) एक बकरे की बिछ दी जाती थी और चिता प्रदीह कर दी जाती थी। स्त्रियाँ अपना शोक प्रकट करती थीं (अथवं. १८.२.४.८)।
- (क्षे ) मुतन्यकि के शरीर के विभिन्न भागों से भिन्न-भिन्न स्थानों को जाने के किए कहा जाता था (ऋग्. १०.१६.१)।
- ( औ ) अस्थियाँ सङ्गृहीत कर गाद दी जाती थीं तथा कथी-कथी अन्त्येष्टि का स्मारक सदा कर दिया जाता था ( ऋग्.१०.१८.११.१३ )।
- (मं) मृतक व्यक्ति को विदाई का सन्देश दिया जाता था ( ऋग्. १०.१४.७.८ )।
- ( भः ) चिता की अग्नि के सामीप्य के कारण उत्पन्न अझीच के निया-रण के छिए उसके सम्बन्धी स्नान करते थे ( अथर्व. १२.२.४०-४२ )।
- (क) अपवित्र अग्नि को दूर करने के छिए घर में शुद्ध यज्ञिय अग्नि प्रदीप्त की जाती थी (अथर्व. १२.२.४३-४५)।
- (स) अन्त्येष्टि क्रिया की समाप्ति पर क्रव्याद अग्नि, जो शव के दाह के छिए प्रदीप्त की जाती थी, बाहर रख दी जाती थी (अथर्व.१२.२.४)। अग्निमी, जो गृहस्वामिनी के पित की मृत्यु होने पर घर को अपने जाल में इड़ता-पूर्वक बांध लेती है, बाहर कर दी जाती थी (अथर्व.१२.२.३९)।

(ग) इसके पश्चात् भोज, नृत्य, हास्य-विनोद आदि होता था (ऋग्. १०.१८.३)।

इस प्रकार उपर्युक्त सूची में, दाह, अभिषिञ्चन, रमशानचिति (शव का प्रजालन तथा चिता की रचना); उदक-कर्म तथा शान्तिकर्म, अन्त्येष्टि किया के ये सम्पूर्ण चार भाग हमें मिल जाते हैं। यद्यपि कालक्रम से अन्त्येष्टि-क्रिया के ब्यौरों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ, किन्तु संस्कार के मौलिक विभाग आज भी वे ही हैं।

#### (२) सूत्र-काल

वेदों के पश्चात् हमें अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन कृष्ण यजुर्वेद के तैस्तिरीय आरण्यक के पष्ट अध्याय में प्राप्त होता है। उक्त आरण्यक में पितृमेध शिर्षक के अन्तर्गत, श्राझ अधवा ग्यारहवें दिन की क्रियाओं के अतिरिक्त प्रथम दस दिनों की क्रियाओं के लिए अपेक्ति सभी मन्त्र दिये गये हैं। अधिकांश ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं और उन्हें यथाक्रम न्यवस्थित किया गया है, किन्तु उन विशिष्ट विधि-विधानों का कोई सङ्गेत नहीं किया गया है, जिनके लिए वे अभिन्नेत हैं। कतिपय गृद्धस्त्रों में, जिनमें अन्त्येष्टि संस्कार का वर्णन किया गया है, उससे सम्बद्ध विधि-विधान और भी अधिक विस्तृत और व्यवस्थित कर दिये गये हैं। भारद्वाज और बौधायन गृद्धस्त्रों में उक्त आरण्यकों को उनकी न्यूनताओं और अभावों की पूर्ति करते हुए स्त्रबद्ध कर दिया गया है। वे कतिपय विशिष्ट निर्देश भी प्रस्तुत करते हुँ, जो आश्वलायन गृद्धस्त्र में, जो इस विषय का निरूपण करता है, उपलब्ध नहीं हैं। हिरण्यकेशि गृद्धस्त्रों में भी अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जो परवर्ती लेखकों की रचनाओं का उपजीन्य है।

## (३) उत्तर-कालीन परिवर्तन

मध्ययुगीन तथा आधुनिक पद्धतियाँ तथा प्रयोग साधारणतः उपर्युक्त स्रोतों पर आधारित हैं, यद्यपि उनमें कतिपय नवीन तक्त्वों का समावेश हो गया है और संस्कार के अप्रचलित अंश लुप्त हो गये हैं। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं

<sup>(</sup>१) तैत्तिरीयारण्यक ३।

में परम्परा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अन्त्येष्टि क्रियाओं के विशिष्ट भागों का निरूपण करते समय कालिक भेदों की चर्चा यथास्थान की जाएगी।

### ५. मृत्यु का आगमन

मृत्यु के पूर्व अनुसृत प्रयाओं तथा सम्पन्न की जानेवाली क्रियाओं का विशद विवरण धर्मशास्त्रों में नहीं दिया गया है। किन्तु परम्परा से हमें उनमें से अनेक प्रथाएँ तथा विधि-विधान ज्ञात हैं। जब एक हिन्दू यह अनुभव करता है कि उसकी मृत्यु समीप आ गई है, तो वह अपने सम्बन्धियों और मित्रों को निमन्त्रित करता है और उनसे मित्रता से वातचीत करता है। अपने भावी कस्याण के छिए वह बाह्मणों तथा निर्धनों को दान देता है। दानों में गी का दान सर्वाधिक मूर्यवान् है। वह वैतरणी कहलाती है, क्योंकि वह पाताल-छोक की नदी को पार करने में मृतक की मार्ग-दर्शक समझी जाती है। सुत्रकाल में यह गाय अनुस्तरणी कहलाती थी, और या तो बलि चड़ाकर शव के साथ उसका दाह कर दिया जाता था अथवा उसे श्मशान से दूर भाग जाने के लिए उन्सुक्त छोड़ दिया जाता था। <sup>9</sup> जब गो-वध निषिद हो गया तो गाय ब्राह्मण को दान में दी जाने छगी और यह विश्वास व्यास हो गया कि आदाता की रहस्यपूर्ण शक्ति के द्वारा वह सृतक की पाताल लोक की नदी पार करने में सहयोग देती है। जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है, तो रोगी का शरीर स्वच्छ बाळदार भूमि पर रख दिया जाता है। इसके पश्चात् तीन अग्नियों, अथवा यदि वह एक ही अग्नि रखता है, तो केवल उस गाई त्रय अमि के समीप अर्थी तरयार की जाती है। र इस पर रूग्ण व्यक्ति छिटा दिया जाता है, और उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर कर दिया जाता है। उसके कानों के समीप उसकी अपनी शाखा के वेदों के मन्त्रों का पाठ किया जाता है। यदि रोगी ब्राह्मण हुआ, तो किसी आरण्यक के वचन उसके कानों में दुहराये जाते हैं। आजकल मृत न्यक्ति के कानों में भगवद्गीता तथा रामायण के रहीकों का पाठ किया जाता है।

<sup>(</sup>१) बौ. प. सु. ४. १।

<sup>(</sup>२) आ. गृ. सू. ४. १।

# ६. प्राग्-दाइ विधि-विधान

आरण्यक में दिया हुआ प्रथम मन्त्र मृत्यु के तुरन्त पूर्व होम का उन्नेस करता है। किन्तु यह नियम उन्हीं के लिए अनिवार्य है, जिन्होंने अपने जीवन-काल में यज्ञिय अग्नियों को सुरचित रखा हो। बौधायन के अनुसार मृतक के दाहिने हाथ का स्पर्श कर गाईपस्य अग्नि में शुद्ध धृत से पूर्ण चम्मच से चार भाहुतियाँ देनी चाहिएँ। किन्तु भारद्वाज उक्त आहुतियाँ आह्वनीय अग्नि को देने का विधान करते हैं, और वे इस विषय में मौन हैं कि आहुतियाँ चार होनी चाहिएँ या नहीं। आश्वलायन के अनुसार उक्त आहुतियाँ आगे चलकर पुक भिन्न कम में दी जानी चाहिएँ। हिन्दू-समाज में यज्ञ-प्रधान धर्म के हास कें साथ ही इस विधि का महत्त्व समाप्त हो गया और आज-कल बहुत ही थोड़े रूढिवादी परिवारों में इसका अनुसरण किया जाता है। इसका स्थान नवीन पौराणिक तथा लोकप्रिय प्रथाओं ने ले लिया है। वे मरणासक व्यक्ति के मुल में तुलसी की पत्तियों के साथ जल की कुछ वृँदें या तुलसी-जल बालते हैं। बंगाल में एक अस्यन्त विलचण प्रथा विकसित हुई है। उसके अनुसार मरणासक व्यक्ति नदी की ओर छे जाया जाता है और मृत्यु के समय उसके देह का अभोभाग जल में डाल दिया जाता है। यह क्रिया अन्तर्जली कहलाती है तथा बंगाल के आधुनिक संस्कारों का यह एक नितान्त अरुचिकर अंश है। बोल-चाल की अलङ्कृत भाषा में इसे घाटमृश्यु कहा जाता है। निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है कि यह प्रथा प्राचीन नहीं है। उपर्युक्त सभी धर्मशास्त्र यह मान कर चलते हैं कि मृत्यु, यदि उस स्थान के निकट नहीं जहाँ विज्ञय अन्नि रहता है, तो वर में हो चुकी है। इस नकारात्मक युक्ति पर विचार करते हुए भारत के अन्य भागों में इसकी पूर्ण अनुपस्थिति और इस प्रथा के विषय में प्राचीनतम प्रमाण आधुनिकतम पुराण होने से<sup>3</sup> यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इस प्रयाका उदय आधुनिक काल में हुआ। सामान्यतः उद्धत कोई भी प्रमाण,

<sup>(</sup>१) वही. ४. १।

<sup>(</sup>२) यह प्रथा भारत के श्रम्य प्रान्तों में प्रचलित नहीं है।

<sup>(</sup>३) बौ. प. स्. १. १।

सोखहवीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है, जिसमें इस प्रथा का विश्यासमक कर्तव्य के रूप में विधान किया गया हो। यह प्रया सम्भवतः रघुनन्दन और उसके समकालीन कर्मकाण्डीय लेखकों के समय से अस्तिस्व में आई है।

#### ७. अर्थी

गृह्मसूत्रों के अनुसार होम के पश्चात् उदुम्बर की छकड़ी की एक अधीं बना कर उस पर रोएंदार कृष्ण मृगचर्म का एक टुकड़ा विद्याकर, सिर को दिश्चण की ओर तथा मुँह को उपर की ओर कर शव को उस पर छिटा देना चाहिए। र आज-कछ अधीं बांस से बनायी जा सकती है और कृष्ण मृगचर्म का छोप ही हो गया है। पुत्र, माई अथवा अन्य सम्बन्धी या अन्य कोई व्यक्ति जो शवदाह करनेवाला हो, उसे शव से पुराने वस्त्र छोड़ देने के छिए कहना चाहिए और समय के उपयुक्त नये वस्त्र पहनाना चाहिए: 'तू अपने उन वस्त्रों को वृर कर दे, जो तू अभी तक पहनता था; अपने किए हुए इष्ट और पूर्व यज्ञों, ब्राह्मणों की दी हुई दान-दिश्मणा और अपने बन्धुओं को बहुधा दिए हुए उपहारों को स्मरण कर'। इसके पश्चात् मृतक का शरीर बिना रंग के तथा न कटे हुए, तथा किनारों से युक्त वस्त्र से उंक दिया जाता है। शरीर ढंकने के समय यह मन्त्र दुहराया जाता है, 'यह सर्वप्रथम तेरे समीप आता है।' मृतक व्यक्ति को पर छोक में प्रवेश करने के छिए जीण वस्त्रों को स्थाग कर शुद्ध व नवीन वस्त्र धारण करने पहते हैं। तथ शव को उक्त आवरण से ढक कर, अर्थी पर रमशान की ओर से जाते हैं।

#### ८. श्रव का उठाना

कतिएय आचार्यों के अनुसार शव वयोबृद्ध दासों द्वारा छे जाया जाना चाहिए, तथा अन्य आचार्यों के अनुसार दो बैछों द्वारा दोबी जानेवाछी गाड़ी

<sup>(</sup>१) स्कन्दपुराण, शुद्धितत्त्व में पृ. १६७ पर उद्धृतः श्राम्नपुराण, प्रायश्चित्त-तत्त्व, पृ. २९२ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>२) रघुनन्दन की तिथि के लिए देखिये, पा. वा. कार्योः हिस्ट्री ऑव् धर्म-शास्त्र मा. १ प्र. ४१६ ।

<sup>(</sup>३) श्रापैतद इ यदिहाविभः पुरा । इष्टापूर्तमनुसम्परय दक्षिणां यथा ते दत्तां बहुषा विवन्धुषु ।

पर काद कर ले जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विनियोज्य मन्त्र में कहा गया है, 'तुम्हारे जीवन के वहन के लिए में इन वो वैलों को गाएं। में जोतता हूं, जिससे तुम यमकीक को जा सकते हो, जहाँ पुण्यकमां कोग जाते हैं। यह स्वित करता है कि प्राचीनतम प्रथा के अनुसार इस प्रयोजन के लिए माड़ी का व्यवहार किया जाता था, मनुष्यों का नहीं। आश्वलायन-मृह्यसूत्र के अनुसार केवल एक ही बैल का व्यवहार किया जाता था। कुछ भी हो, प्राचीन स्त्रकार बाह्मण का कव तोने के लिए शृद्ध का उपयोग करने में कोई अवित नहीं दिखाते, जैसा आधुनिक स्मृतियों में पाया जाता है। उक्त स्मृतियों के अनुसार मृतक के रक्त-सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को यह कार्य नहीं करना चाहिए, तथा किसी विजातीय व्यक्ति को उसे स्पर्श करने से अज्ञीच हो जाता है, जिसका निवारण केवल प्रायक्षित्त से ही हो सकता है। यह पचपात सर्व-प्रथम मनु के समय में प्रकट हुआ। वे कहते हैं, 'सम्बन्धियों के जीवित रहते हुए मृतक ब्राह्मण को शृद्ध से न दुलवावे, क्योंकि शृद्ध के स्पर्श से दूषित होने के कारण अन्यवेष्ट किया अस्वर्य हो जाती है'। उत्तरवर्ती आचार्य भी इसी प्रकार शृद्ध-स्पर्श के निषेध पर बल देते हैं।

#### ६. शव-यात्रा

शवयात्रा का नेतृस्व साधारणतः मृतक का ज्येष्ठ पुत्र या प्रमुख शोकातं सम्बन्धी करता है। अनेक स्थानों में शवयात्रा का नेतृस्व करनेवाळा न्यक्ति अपने हाथ में जळती हुई छकड़ी छिए रहता है, जिसे वह गाईपस्य अगिन से प्रदीस करता है। उसके पीछे अर्थी रहती है, जिसका अनुसरण मृतक के सम्बन्धी और मिन्न करते हैं। गृह्यस्त्रों के अनुसार दो वर्ष से अधिक आयु के सभी सिपन्डों को शव के साथ रमशान तक जाना चाहिये। शवयात्रा में सम्मिछित होनेवाळों का कम उनकी आयु के अनुसार होता है, अर्थात् वयो-यृद्ध भागे— आगो चळते हैं और अन्य छोग उनके पीछे। प्राचीन काळ में स्वियां भी अपने

<sup>(</sup>१) आ. गृ. सू. ४. १। (२) पा. स्मृ. ३. ४३।

<sup>(</sup>३) म. स्मृ. ५. १०४!

<sup>(</sup>४) जयरामकृत पद्धति, पा. यू. सू. रे. ३०।

<sup>(</sup> ५ ) द्विचर्षप्रसृति प्रेतमाश्मशानात् सर्वे गच्छेयुः । पा. गृ. सू. ३.१०.८।

केशों को विशेर व अस्त-स्पस्त कर और कन्धों को धूलि-धूसरित कर रमशान जाती थीं। सृतक की कनिष्ठ पत्नी उनका नेतृस्त करती थी। किन्तु आज-कज़ यह प्रधा छुस हो चुकी है। याजा आरम्भ होते समय उसका अप्रणी अधोलिखित मन्त्र की पुनः पुनः आधृत्ति करता है, 'पूषा, जो मार्ग को भछी मांति जानता है, तुम्हें छे जाने के लिए जिसके उत्तम प्रशिचित पर्यु हैं, और जो छोक का रक्षक है; यह तुम्हें यहाँ से छे जा रहा है, वह तुम्हें पितृ-लोक में स्थानान्तरित कर दे; अगिन, जो यह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, यहाँ से छे जाए।'

## १०, अनुस्तरणी

प्राचीन काछ में शव-यात्रा का सर्वाधिक महस्वपूर्ण सदस्य अनुस्तरणी या राजगवी संज्ञक एक पशु होता था। रे इस प्रयोजन के छिए एक विशेष प्रकार की गाय जुनी जाती थी। उसका स्थान एक बकरा भी छे सकता था। पशु निम्निछिसित मन्त्र के साथ छाया जाता था, 'छोकों के रचक, यह तेरे छिए बछि है।' सूत्रकारों के अनुसार गाय की बछि देनी चाहिए, किन्तु बछि के समय यदि कोई घटना घट जाती तो पशु मुक्त कर दिया जाता था। अबिं में विनियोक्य मन्त्र इस प्रकार है। 'मृतक के साथी, हमने मृतक के अधेष पापों का तेरे द्वारा निराकरण कर दिया है, जिससे हमें कोई भी पाप अथवा यार्डक्य के कारण आनेवाछी दुर्वंछता न आकान्त करे।' बदि गाय को मुक्त करना आवश्यक हो जाता था, तो उसे तीन वार चिता की प्रवृत्तिणा कराई जाती थी, जब कि प्रमुख व्यक्ति प्रयोक बार मन्त्र को दुहराता था। तब यह एक अन्य मन्त्र वार्छों, मृतों, नवजात श्रीगुओं तथा मविष्य में जन्म छेनेवाछों के छिए दुसि का साधन हो'। अन्त में गाय इन शब्दों के साथ मुक्त कर दी जाती थी, 'यह गाय खों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और हमारे सुक्त गाय खाँ की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और हमारे सुक्त गाय खां की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और हमारे सुक्त गाय खां की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और हमारे सुक्त

<sup>(</sup>१) श्रास्य भार्याः कनिष्ठप्रथमाः प्रकीर्णकेरयो वजेयुः पांस्नंसेच्वावपमानाः । बौ.प.स.१.४.३।

<sup>(</sup>२) आनयन्त्येतां कृष्णां कृटां जरतीं तज्जबन्यामनुस्तरणीं पदबदाम् । बौ. गृ. सू. १. ४. १।

<sup>(</sup>३) आ. य. स्. ४. १।

की धान्नी है, अतः मैं गम्भीरतापूर्वक सभी बुद्धिमान् मनुष्यों से कहता हूं कि इस गुद्ध तथा अ-हानिकर गाय को मत मारो । उसे पानी पीने और घास चरने दो । ओम् ! मैं इसे मुक्त करता हूं ।' सम्प्रति किसी भी प्रयोजन के छिए गो-वध पूर्णतः निषिद्ध है और उसके स्थान पर मृत्यु के तत्काछ पूर्व तथा रमसान में सब-दाह के पूर्व गौ का दान किया जाता है ।

ओल्डेनबर्ग के मतानुसार शव के दाह के समय गी या बकरे की बिछ देने में स्थानापन्नता का भाव निहित प्रतीत होता है। अभिन गाय या बकरे के मांस को भस्म कर डालता है, जो शव को आवृत्त कर लेता और इस प्रकार सृत स्यक्ति को बचा लेता है। उसकी धारणा ऋग्वेद (१०.१६.४, ७) पर आधारित है जो इस प्रकार है: 'अज तेरा भाग है, तू इसे अपने तप से तस कर, तेरी उचाला इसे तस करे। हे जातवेदस्, तू अपनी भीषण उचालाओं से इसे सुकृतों के लोक में वहन कर। अग्नि की उचालाओं से इन गायों को वर्म बनाकर अपनी रचा कर, उनकी स्थूल मेदा से तू पूर्णतः आच्छान्न हो जा। इस प्रकार अपनी दीसज्वालाओं से तुझ पर आक्रमण करने के लिए उच्चम सफल न हो।'

जहाँ तक ऋग्वेदकालीन विचार-धारा का सम्बन्ध है, उक्त जमेन विद्वान् का मत युक्तियुक्त है। किन्तु सूत्रकाल में विचार-धारा में परिवर्तन हुआ और उक्त बिल्माँ मृतक की भावी लोक की यात्रा तथा परलोक में निवास के समय भोजन के रूप में दी जाती थीं, जैसा कि उनकी सहवर्ती ऋचाओं से स्पष्ट है। परवर्ती काल में यही धारणा दान के रूप में विद्यमान रही, यद्यपि परलोक को भोजन भेजने के प्रकार में परिवर्तन हुआ। प्राचीन काल में अन्त्येष्टि की अग्नि उसे अपनी उध्वंगामी ज्वालाओं द्वारा ले जाती थी; आज-कल यह ब्राह्मणों की रहस्यपूर्ण शक्ति के माध्यम से किया जाता है। पुनश्च, गाय या बकरा केवल भोजन के लिए ही बिल नहीं दिये जाते थे, वे परलोक की यात्रा में मृतक की सहायता तथा मार्ग-दर्शन भी करते थे, जैसा कि उनके नाम अनुस्तरणी या बैतरणी शब्द से ज्ञात होता है।

मृतक की घर से श्मशान-भूमि तक की यात्रा तीन भागों में विभक्त है और शवयात्रा प्रत्येक विराम पर ककती है, जहाँ विशेष विधि-विधान किये

<sup>(</sup>१) दि ऋग्वेद, ५८७-८८।

<sup>(</sup>२) आ. गृ. सू. ४।

जाते हैं। मार्ग में यमस्कों का पाठ किया जाता है। किन्तु इस समय शव को छे जाते समय साधारणतः हिर या राम के पवित्र नाम को जपने की प्रधा प्रचित्र है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग न तो मार्ग में विहित विधि-विधान ही सम्पन्न करता और न ही यम की स्तुतिपरक वैदिक ऋषाओं का उच्चारण करता है।

#### ११. दाइ

रमशान भूमि में पहुंचने के पश्चात् चिता बनाने तथा गद्हा सनने के लिए स्थान चुना जाता है। शवदाह के पूर्व शमशान-भूमि में की जानेवाली क्रियाओं की ओर उक्त आरण्यक में संकेत नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि आरम्भ में ये कियाएं मन्त्रों के बिना ही की जाती थीं। किन्तु गृह्यसूत्र इस विषय में, विशेषतः चिता बनाने के विषय में निश्चित नियमों का विधान करते हैं। स्थान के चुनने के विषय में निर्दिष्ट नियम देवताओं के लिए बिंह देने के स्थानसंबन्धी नियमों से बहुत कुछ मिछते-जुछते हैं। इस प्रकार विधिवत् बुना हुआ स्थान शुद्ध किया जाता है और भूत-प्रेतों के निवारण के लिए एक मन्त्र का उच्चारण किया जाता है। आरवलायन के अनुसार गड्डा बारह अंगुळी गहरा, पाँच विसा चौदा और इतना लम्बा होना चाहिये जितना कि हाथों को ऊपर उठाने पर शव । प्रयोग में आनेवाले ईंधन का प्रकार, चिता का माप तथा निर्माण और अन्य संबद्ध नियम धार्मिक प्रन्थीं द्वारा निर्धारित हैं और शोकार्त संयन्धियों आदि के स्वेच्छाचार के छिए कोई अवकाश नहीं छोड़ा गया है। कतिपय लेखकों के मतानुसार शव की कुषि को तोड़ देना चाहिए और उसकी अँतिहियों को ची से भर कर उसे कुश से सी देना चाहिए। <sup>3</sup> इसके मूल में शव को शुद्ध करने और दाह को अधिक सुविधाजनक बनाने की भावना निहित थी। आगे चलकर यह प्रथा असंस्कृत तथा निषिद्ध समझी जाने लगी। आजकल मृतक के केशों और नखों का कृन्तन और जल से शब का प्रचालन शक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाता है। अब शव चिता पर रखा जाता

<sup>(</sup>१) वही। (२) वही।

<sup>(</sup>३) श्रशास्य दक्षिणं कुक्षिमपात्रत्य निष्पुरीपं कृत्वाऽद्भिः प्रकाल्य सर्पिषा श्रन्त्राणि पूरियत्वा दर्भैः संसीव्यति । बौ. स्. प. २-६ ।

है। अञ्चल व्यक्ति के दाव के हाथ में एक स्वर्ण-पिण्ड, इतिय के हाथ में धतुष और वैस्य के हाथ में मिण होना चाहिए। वैदिक तथा सुन्नकालों में जब प्रत्येक बात निषमानुसार की जाती थी, अनुस्तरणी गाय या वकरा, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, या तो यकि दे दिया जाता या मुक्त कर दिया जाता था। इस समय यह विधि पूर्णतः अब्यवहृत हो चुकी है।

### १२. विधवा का चिता पर लेटना

इस प्रसंग में विधवा के अपने सृतक पति के साथ चिता पर छेटने की प्रभा का उक्लेख करना आवश्यक है, जो यद्यपि इस समय लुस हो चुकी है. किन्तु प्राचीन काल में गृह्यसूत्रों के युग तक प्रचलित थी।<sup>3</sup> बौधायन के अगुसार पानी को शव के वाम पार्श्व में केटना चाहिए । आश्वलायन का मत है कि वह उत्तर की ओर सिर के निकट रखी जानी चाहिए। तब अग्निदान करने-वाछे न्यक्ति को सुतक को इस प्रकार सम्बोधित करना चाहिए, 'हे मध्य, बह ब्री ( तुम्हारी परनी ) भावी छोक में तुम्हारे साथ संयुक्त होने के छिए शव के समीप सेटी है; वह सदैव पतिवता स्नी के पुराणधर्म का पासन करती रही है; उसे इहलोक में रहने की अनुमति प्रदान करो और अपनी सम्पत्ति अपने वंशजी के छिए छोड़ हो। " मृतक के छोटे भाई, शिष्य अथवा सेवक या दास को विता की ओर बढ़ कर स्त्री का बाँया हाथ पकड़ कर उसे चिता से उतरने के छिए कहना चाहिए, 'हे नारी, उठ, तू निष्पाण ( गतासु ) व्यक्ति के समीप लेटी है; तु इस जीवलोक में आ, अपने गतासु पति को त्याग कर उस व्यक्ति से विवाह कर जो तेरा पाणिप्रहण करे (हस्त्याभस्य ) और तुझसे विवाह के लिए इच्छक (दिविषोः) हो'।

उक्त प्रथा के सन्दर्भ में उच्चारण की जानेवाछी ऋचाएं सर्वप्रथम ऋखेद और अथर्ववेद° के अन्त्येष्टि सुक्तों में उपलब्ध होती हैं। इसमें हम सतीप्रधा का कमैकाण्डीय अवशेष पाते हैं। प्राचीनतर काल में मृत व्यक्ति को प्राप्त उपहार

<sup>(</sup>१) श्रा. ए. सू. ४।

<sup>(</sup>२) वही; बौ. प. स. १. ८. ३-४।

<sup>(</sup>३) वही। कि कि (४) वही।

<sup>(</sup>४) आ. मृ. स्. ४. २४। (६) १०. १८, ८. ९।

<sup>(0) 98. 3. 9-21</sup> 

उसके शव के साथ गाड़ या जला दिए जाते थे। इन उपहारों में भोजन, अख-शस्त्र, क्स, जरेल पद्म आदि होते थे। यदा-कदा दास और परिनयाँ भी मृतक के साथ जला या गाड़ दी जाती थीं। अधर्ववेद में इसे 'पुराणधर्म' या प्राचीन प्रथा कहा गया है। किन्तु वह अमानवीय प्रथा ऋग्वेदकाल में अचित्रत नहीं रही थी। विधवा के जिता पर लेटने की औपचारिकता अभी भी शेष थी। गृद्धस्त्र भी विधवा के वास्तविक दाह के स्थान पर उक्त कर्मकाण्डीय स्थानापक प्रथा का ही विधान करते हैं। ऋग्वेद के ही काल से कर्मकाण्डीय साहित्य जीवित विधवा के दाह के पच में नहीं है। पद्धतियों और प्रयोगों ने इस प्रथा का पूर्णतः अन्त ही कर दिया, यहाँ तक कि विधवा को रमशान-भूमि में जाकर दाहिक्या में सिन्मिलित होने की भी आवश्यकता न रही। किन्तु सतीप्रथा का पूर्ण अन्त न हो सका और आगे चलकर कुछ विश्वष्ट कुलों और जनों में यह पुनर्जीवित हो उठी। "

चिता पर विश्वा के लेटने की क्रिया पूर्ण हो चुकने पर उसे निम्मिलिसित मन्त्र के साथ मृतक के हाथ से उपर्युक्त स्वर्ण-पिण्ड ले आने के लिए कहा जाता था, 'त्राह्मण खी के समान अपने धन और गौरव, तथा शक्ति और सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए मृतक के हाथ से स्वर्ण-पिण्ड ले आ, इस लोक में जीवित रह; हम लोग यहाँ सुसेवित तथा समृद्ध होकर अपने आक्रामकों पर विजय प्राप्त करते हुए निवास करेंगे'।" आश्वलायन मृद्धासूत्र का टीकाकार कहता है कि विश्वा नहीं, विश्वा को चिता से दूर करनेवाले व्यक्ति को शव के हाथ से स्वर्ण-पिण्ड लेना चाहिए और यदि वह दास हो तो दाहक्रिया करनेवाले व्यक्ति को इस और पूर्वोक्त ऋचा को दुहराना चाहिए। विलसन और मैक्समूलर इसे

<sup>(</sup>१) श्रेंडर, त्रार्थन रिलीजन; इन्साइक्लोपीडिया स्रॉन् रिलीजन एण्ड इथिक्स, मा. २, पृ० ११-५७; इन्डोजर्मन, १४६।

<sup>(</sup>२) वही। (३) धर्म पुराणमनुपालयन्ती। १८.३.१।

<sup>(</sup>४) यह मुख्य रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। १८२५ में लॉर्ड विलियम बेन्टाइन ने अन्तिम रूप से इस प्रथा का अन्त कर दिया।

<sup>(</sup>४) आ. गृ. स्. ४.१.२।

इसी अर्थ में छेते हैं। यापि यह सायण के माध्य के विपरीत है। किन्तु व्यास्था में कोई भी भेद क्यों न हो, यह स्पष्ट है कि विधवा तथा उक्त स्वर्णिषण्ड को शव से पृथक् कर दिया जाता था। आरण्यकों तथा गृह्यस्त्रों में इसके किसी अन्य विकल्प का विचार नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि आरण्यक की रचना के समय जीवित परनी का अपने मृत पति के साथ दाह करने की अमानवीय प्रथा देश में म्यापक नहीं हो सकती थी। सती प्रथा के अन्त के साथ ही, इस प्रथा का अस्तिरव स्वतः समाप्त हो गया।

उस काल में जब कि यजिय कर्मकाण्ड का विधिवत पालन किया जाता भा वे यजिय पात्र, जिनका व्यवहार मृतक अपने धार्मिक कृत्यों में करता था, उसके बारीर के भिज्ञ-भिज्ञ भागों पर रखे जाते थे। यदि गाय की बिल दी जाती थी तो उसके विभिन्न अङ्ग भी इसी प्रकार रखे जाते थे। किन्तु यदि वह मुक्त कर दी जाती, तो भाटे आदि के पिण्ड या चावल और जौ से बनी उसके बारीर के विभिन्न अवयवों की प्रतिकृतियाँ उसका स्थान ले लेती थीं। ये वस्तुएँ बाव के साथ जला दी जाती थीं, जिससे मृतक परलोक में उन्हें प्राप्त कर सके।

#### १३. दाह एक यज्ञ

इस प्रकार आरम्भिक कियाओं के समाप्त होने पर वाह आरम्भ होता है,3 जो उस आहवनीय अग्नि में दी हुई आहुति समझी जाती है और जो यश्चिय आहुति के रूप में शव को स्वर्ग पहुँचाती है। जब चिता प्रदीप्त होने के किए प्रस्तुत हो जाती है, तो उसमें इस प्रार्थना के साथ अग्नि दी जाती है, 'हे अग्ने! इस देह को तू भस्म न कर; न इसे कष्ट दे और न इसकी खचा और अवयवों को इतस्ततः विकीण ही कर। जातवेदः, जब यह शरीर पूर्णतः ध्वस्त हो चुके, तो इसकी आस्मा को पितृलोक में ले जा'। इस प्रार्थना के तस्काल प्रधात

<sup>(</sup>१) ज. रा. ए. सी. १६० (१८५४) पृ• २०१-१४; विपरीत विचारों के लिए देखिए, राजा राधाकांत देव, ज. रा. ए. सी. १७ (१८५९) पृ० २०९-२२०; रचनन्दन कृत शुद्धितत्त्व।

<sup>(</sup>२) बही। (३) आ. गृ. स्. ४. १-२; मा. गृ. स्. १. २।

<sup>(</sup>४) बही। (५) ऋ. वे. १०. १६. १।

मृतक के विभिन्न अक्नों को सम्बोधित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं, 'नेन्न सूर्य के निकट जाए; प्राणवायु वायु-मण्डल में विलीन हो; अपने पुण्य कर्मों के अनुरूप तू स्वर्ग, पृथ्वी या जलीय किसी भी लोक को, जो तेरे लिए कल्याण-प्रद हो, जा; तुझे वहाँ भोजन प्राप्त हो और तू वहाँ सक्तरीर निवास कर'।' यह एक नितान्त इदयवेधक इश्य है, जब मृतक को उसके जीवित सम्बन्धी भविष्य में उसके सुखार्थ पूर्ण न्यप्रतापूर्वक सदा के लिए परलोक विदा करते हैं।

स्त्रकाल में गृहस्थ द्वारा रखी हुई तीन या पाँच अग्नियों की उवालाओं से दाह होता था और यह भविष्यवाणी की जाती थी कि मृतक दाह के पश्चात् किस लोक में जाएगा। इसका ध्यान रखा जाता था कि सर्वप्रथम किस अग्नि ने मृतक के शरीर को स्पर्श किया और उसके आधार पर यह तर्क-वितर्क किया जाता था कि 'मृतक ने देवलोक, पितृलोक या अन्य किसी लोक को प्रस्थान किया'। आजकल न तो विविध प्रकार की अग्नियाँ ही घर में रखी जातीं और न मृतक के सम्बन्धी ही उसके भावी लोक के विषय में तर्क-वितर्क करते हैं।

कतिपय वैदिक शाखा के अनुयायियों में एक प्रथा प्रचलित है, जिसके अनुसार घुटने तक<sup>3</sup> गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है। ए॰ हिलेबाण्ट के विचार में 'यह एक प्राचीन अन्धविश्वास है जिसका प्रयोजन अग्नि के ताप को शीतल करना था'। परम्परा इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार करती है: 'सृत न्यक्ति गड्डे से उठता है और वाष्प के साथ स्वर्ग-लोक को चला जाता है।'

अन्य वैदिक शाखाओं में प्रचित प्रयाओं के अनुसार मृतक के शोकाकुल सम्बन्धी चिता को स्वतः जलने देने के लिए छोड़ देते हैं और दाह-क्रिया करनेवाला ध्यक्ति चिता के उत्तर में तीन गड़े खनता, उन्हें कंकड़ों और बालू से चिद्धित करता और उन्हें विषम-संख्यक घड़ों में लाये हुए पानी से भरता है। शवयात्रा में सिमिलित ध्यक्तियों से शुद्धि के लिए उन गड़ों में सान करने की प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात् पलाश की शाखाओं से अलंकृत कर एक जुआ, जिसका

<sup>(</sup>१) अ. वे. १८. २. ७।

<sup>(</sup>२) श्रा. गृ. सू. ४. २-४। 🔑 📜 (३) हा. गृ. सू. १०. १।

<sup>(</sup>४) इन्साइक्लोपीडिया श्रॉव् रिलीजन ऐण्ड इियक्स, २. ४७५ श्रौर श्रागे। ४१ हि०

उपरी भाग एक कमजोर सुतली से बँधा रहता है, भूमि पर रख दिया जाता है। शोकार्त व्यक्तियों को उस पर से होकर निकलना पड़ता है। अन्त में दाह-क्रिया करनेवाला उस पर से होकर निकलता है और जुए को हटाकर सूर्य का स्तवन करता है।

# १४. लौटना

इसके पश्चात् शव के साथ रमशान-भूमि जानेवाले लोग विना आसपास कुछ देले लौट पड़ते हैं। उनसे शोक की अभिन्यक्ति न होने देने, सिर झुकाए हुए चलने, परस्पर एक दूसरे को सान्त्वना देते हुए तथा उत्तम कथाएँ कहते हुए चलने के लिए कहा जाता है। विकहा गया है कि बहुत अश्च-पात मृतक को दग्ध कर देते हैं। महाभारत से हमें जात होता है कि व्यास ने अपने मतीजे की मृत्यु के लिए विलाप करने पर युधिष्ठिर की भर्सना की थी। मृतक के जीवित सम्बन्धियों के शोक को दूर करने के लिए कथा-वाचक नियुक्त किये जाते हैं।

## १५. उदक-कर्म

इसके पश्चात् उदक-कमं या सृतक को जल देने की किया आती है। " यह अनेक प्रकार से की जाती है। एक आचार्य के अनुसार सृतक की सातवीं या दसवीं पीड़ी पर्यन्त सभी सम्बन्धी निकटतम नदी या तालाब में स्नान कर अपने को शुद्ध और प्रजापित की स्तुति करते थे। स्नान करते समय वे केवल एक ही वस्त्र पहने रहते थे और यज्ञोपवीत दाहिने कन्धे पर लटकता रहता था। अनेक आचार्य विधान करते हैं कि केश बिखरे या अस्तन्यस्त

शोचमानास्तु सस्नेहा बान्धवा सुहृदस्तथा । पातयन्ति जनं स्वर्गादश्रुपातेन राघव ॥

रामायण, पा. गृ. सू. ३. १० पर जयराम द्वारा उद्धृत ।

<sup>(</sup>१) आ. गृ. सू. ४. २-४.

<sup>(</sup>२) पा. गृ. सू. ३. १० पर जयराम कृत अन्त्येष्टि पद्धति ।

<sup>(</sup>日) 寒, 者, と, とを1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

<sup>(</sup> ४ ) तु. Tiders, ZOMG. १. ८. ७०६ श्रीर श्रागे ।

<sup>(</sup>४) पा. गृ. स्. ३. १०, १६-२३।

और देह को घूळि-घूसरित कर छेना चाहिए। शोकार्त व्यक्ति अपना

मुख दिखण की ओर कर पानी में हुबकी छगाते हैं और मृत व्यक्ति का
नाम छेते हुए उसे जल की अअलि देते हैं। तब वे पानी से बाहर आकर स्खे

हुए वस्त्र धारण करते और पहले पहने हुए वस्त्रों को उत्तर की ओर फैलाते हैं।

एक आधुनिक प्रथा के अनुसार उदक-कर्म के पश्चात् एक अत्यन्त मनोरअक किया
की जाती है। स्नान के तुरन्त पश्चात् कौवों के छिए उबाले हुए चावल और
कलाय (मटर) के कुछ दाने मूमि पर बिखेर दिये जाते हैं। यह उस आदिम

विधास की स्मृति दिला देता है जिसके अनुसार मृतक व्यक्ति पित्रयों के रूप में

प्रकट होता है। पित्रयों के साथ महतों (पितरों की एक शाखा) की तुलना
से इस धारणा की पृष्टि होती है।

# १६. शोकार्तों को सान्त्वना

स्थान के पश्चात् मृतक के सम्बन्धी एक स्वच्छ और पवित्र घास से युक्त स्थान की ओर चले जाते हैं। इतिहास और पुराणों से अभिज्ञ व्यक्ति मृत व्यक्ति की प्रशंसा और प्राचीन साहित्य की सान्तवना देनेवाली कथाओं से शोकातों को ढाइस बंधाते हैं। वे स्यांस्त अथवा प्रथम नचन प्रकट होने के पूर्व गांव को नहीं लौटते। कितिपय लेखकों के अनुसार वे स्यांदय के पूर्व घर नहीं जाते। कित्व युवक पहले चलते हैं और वृद्ध पीछे। यह प्रथा शवबान्ना के शमान-मूमि की ओर प्रस्थान करने के कम के ठीक विपरीत है। अपने घर पहुँचने पर भीतर प्रवेश करने के पूर्व वे स्वयं को शुद्ध करने के लिए पत्थर, अग्नि, गोबर, अन्न, तिल के बीज, जल और तेल का स्पर्श करते हैं। अन्य आचारों के अनुसार घर के द्वार पर वे पिजुमण्ड अथवा नीम की पत्तियां चवाते, अपना मुख स्वच्छ करते, जल, अग्नि, गोबर आदि का स्पर्श करते, विशेष लकड़ियों का धुझाँ लेते, पत्थर पर चलते और तब घर में प्रविष्ट होते हैं। वे वेलकण

<sup>(</sup>१) वयो न सदिन्निध बर्हिषि प्रिये। ऋ. वे. १. ८५. ७।

<sup>(</sup>२) पा. गृ. सू. ३. १०. २२।

<sup>(</sup>३) वही. ३. १६. ३४। (४) वही. ३. १०. ३६।

<sup>(</sup> ५ ) ग्रय गृहानायान्ति यचात्र स्त्रिय त्राहुस्तत् कुर्वन्ति ।

बी. प. सु. १. १२. ६।

<sup>(</sup>६) पा. गृ. सू. ३. १०. २४।

कियाएँ मृतक के साथ सम्बन्ध के अन्त के प्रतीक हैं, तथा इनमें व्यवहरत वस्तुएँ मृत व्यक्ति के अशुभ व अमङ्गलकर प्रेत के विरुद्ध बाधा समझी जाती हैं।

## १७ अशीच

अब अशीच की अवधि का प्रश्न आता है। व्यक्ति की मृत्यु के फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे पॉलिनेशियन शब्द 'टैबू' (निषेध ) द्वारा, जिसका भाव किसी व्यक्ति या वस्तु का धार्मिक अथवा अर्द्ध-धार्मिक प्रयोजनों के लिये निविद्ध ठहरा देना है, भली भाँ ति व्यक्त किया जा सकता है। शय प्रत्येक स्थान पर स्पर्श के लिये वर्जित माना जाता है और उसके निकट जाने या उसे स्पर्श आदि करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। इस निषेध का क्या कारण है, यह स्पष्ट नहीं है। क्या शव स्वयम् अपने आप में भय का कारण है, या वह मृख्यु का वाहन है अथवा अशारीरी आत्मा से सम्बद्ध होने के कारण वह आतङ्क का विषय समझा जाता है ? इस निषेध के मूछ में चाहे कोई भी धार्मिक अथवा भावुकतापूर्ण धारणा निहित हो, यह स्पष्ट है कि यह बहुत अंश तक शव की सङ्क्रामक प्रकृति पर आधारित था। अतः मृतक के जीवित सम्बन्धी, मृत व्यक्ति के साथ उसकी रुग्णावस्था में और मृत्यु के पश्चात् उसके शव के साथ सम्पर्क के कारण स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के शाधार पर एक निश्चित अवधि के लिए समाज से पृथक हो जाते हैं। किन्तु मृश्यु के पश्चाद्वर्ती निषेध उन व्यक्तियों से बहुत भागे पहुँच जाते हैं जिन्हें शव का अन्तिम संस्कार करने के छिए बाध्य होना पड़ा था। वे सम्पूर्ण परिवार, सम्पूर्ण कुछ, सम्पूर्ण जन, सम्पूर्ण प्राम ही नहीं, उनके खेती और यदा-कदा आकाश और स्वर्ग तक विस्तृत हो जाते हैं। यद्यपि साधारणतः सम्पूर्ण ब्राम दाह-क्रिया में सम्मि-छित होता है, किन्तु सुदूर सम्बन्धियों की अपेचा निकट सम्बन्धियों को ही अशोच अधिक लगता है। इसके अतिरिक्त, शोक-विलाप और फलस्वरूप अशीच की अवधि विभिन्न जनों में शोकात्तों के मृतक के साथ सम्बन्ध अथवा उनकी

<sup>(</sup> १ ) वही. ३. १०. २७ तथा आगे; म. स्मृ. ५.५८-१०५; या. स्मृ. ३.१, पा. स्मृ. ३ ।

<sup>(</sup>२) तुलनीय ई. ऐस. हार्टलैण्ड, इन्साइक्लोपीडिया श्रॉच् रिलीजन ऐण्ड ईथिक्स, भा. ४. पृ. ४१८।

विविध परिस्थितियों के अनुसार, कुछ दिनों से अनेक मास पर्यन्त भिन्न-भिन्न होती है।

अशौच का काळ और चेत्र मृतक की जाति, आयु और लिङ्गभेद से भिन्न-भिन्न होता है। गृह्यसूत्रों के अनुसार अज्ञीच की साधारण अवधि दस दिन की है शीर वे बाह्मण तथा चत्रिय के लिए अशीच की अवधि में कोई भेद नहीं करते । किन्तु वे वैश्यों और शृद्धों के अशौच की अवधि क्रमशः पनदृह दिन और एक मास निर्घारित करते हैं। 3 यह मेद प्रधानतः विभिन्न जातियों में स्वच्छता तथा शौच-सम्बन्धी नियमों के पाछन पर आधारित था। किन्तु स्थिति के भेद से व्यक्तियों को विकल्प की अनुमति प्राप्त थी। 'मृत्यु से होनेवाला अज्ञीच तीन या दस दिनों तक रहता है'। अयराम ने इस स्त्रवचन की व्याख्या पर पाराज्ञर-स्मृति से एक रछोक उद्भृत किया है : 'विधिवत् अग्निहोत्र और वेद का स्वाध्याय करने वाला ब्राह्मण एक दिन में शुद्ध हो जाता है, केवल वेद का स्वाध्याय करनेवाला तीन दिन में और दोनों की उपेदा करनेवाला दस दिनों में' ।" परवर्ती स्मृतियाँ विशिष्ट परिस्थितियों में अशीच से पूर्णतः मुक्ति की भी अनुमति देती हैं। ऋत्विज, यज्ञ में दोचित तथा इसी प्रकार अन्य यज्ञिय कर्म करनेवाले, दीर्घसत्र का अनुष्टान करनेवाले, ब्रह्मचारी, ब्रह्मवेत्ता, कारीगर, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, नापित, राजा और श्रोत्रिय, ये तत्काल शुद्ध (सवःशौच ) हो जाते हैं'। इक अपवाद पूर्णतः समाज की सुविधा पर

<sup>(</sup>१) त्रशौच की अवधि शुद्धता के स्तर तथा सम्बन्ध की निकटता के आधार पर नियत थी।

<sup>(</sup>२) पा. गृ. सू. ३. १०. ३०।

<sup>(</sup>३) वही, ३. १०. ३८।

<sup>(</sup>४) वही ३. १०. २९-३०।

<sup>(</sup> प्र ) एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽमिवेदसमन्वितः । त्र्यहात् केवलवेदस्तु निर्गुणो दशमिर्दिनैः ॥ ३. ५ ।

<sup>(</sup>६) ऋत्वजां दीक्षितानाच्च यित्तयं कर्म कुर्वताम् ।
सत्रव्रतिव्रह्मचारिदातृब्रह्मविदां तथा ॥ याः स्मृः ३. २८।
कारवःशिल्पिनो वैद्याः दासीदासाश्च नापिताः।
राजानःश्रोत्रियाश्चेव सद्यश्शोचाः प्रकीर्तिताः ॥ पाः स्मृः ३. २१-२२।

भाधारित हैं। सम्प्रति अशौच की अवधि ब्राह्मण के लिए दस दिन, चत्रिय के लिए बारह दिन, वैश्य के लिए पन्द्रह दिन और शृद्ध के लिए एक मास है।

अशीच की उपर्युक्त अविध प्रीट व्यक्तियों की सृत्यु के सम्बन्ध में है। बालक की सृत्यु से स्वरूप अशीच होता है। गृह्यसूत्रों के अनुसार दो वर्ष से कम आयु के शिशु की सृत्यु से, केवल उसके माता-पिता को ही एक या तीन राम्नि के लिए अशीच लगता है, कुल या जन के अन्य सदस्यों को नहीं। किस्तु स्मृतियाँ सभी सिपण्डों के लिए तीन दिन का अशीच नियत करती हैं। जिसके दांत निकल आए हों और चूडाकरण संस्कार हो गया हो, ऐसे बालक की मृत्यु होने पर उसके समस्त बान्धव अशुद्ध हो जाते हैं'। नामकरण के पूर्व शिशु की सृत्यु होने से किसी भी प्रकार का अशीच नहीं होता। है

मृत व्यक्ति का छिङ्ग भी अशौच की अविध के नियामक तच्चों में से एक है। गृह्यस्त्र इस भेद से परिचित नहीं है, और अधिक सम्भव यह है कि इस भेद का उदय स्मृति-काल में हुआ। उपनयन के पश्चात् वालक की मृत्यु होने पर पूर्ण अशौच होता है, किन्तु कन्या विवाह से पूर्व शिग्रुवत् मानी जाती है, और उसकी मृत्यु से केवल तीन ही दिनों का अशौच होता है; यदि चृहाकरण संस्कार के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अशौच केवल एक दिन के लिए होता है। यदि पिता की मृत्यु माता के पूर्व हो जाती है, तो पिता की मृत्यु से होनेवाले अशौच के साथ ही माता की मृत्यु का अशौच समाप्त हो जाता है। किन्तु माता की मृत्यु पिता के पूर्व होने पर ऐसा नहीं होता, वर्योकि इस विषय में अशौच पिता की मृत्यु के समय से आरम्भ होता है।

जयराम द्वारा पा. यू. सू. ३. १०. २-५ पर उद्धृत ।

<sup>(</sup>१) वही. ३. १-२।

<sup>(</sup>२) पा. गृ. सू. ३. १०. २-४।

<sup>(</sup>३) दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूढे च संस्थिते। श्रशुद्धा वान्धवाःसर्वे सूतके च तथोच्यते॥

<sup>(</sup>४) म. स्मृ. ४, ७०। (५) या. स्मृ. ३, २३.

<sup>(</sup>६) म. स्मृ. ४. ७२।

<sup>(</sup>७) विज्ञानेश्वर द्वारा या. स्मृ. ३. २० पर उद्भृत एक स्मृति ।

सम्बन्धियों और मित्रों के लिए अशौच के नियमों का पालन गृह्यसूत्रों में ऐच्छिक है। 'कुल के पुरोहित, श्रमुर, मित्र, अन्य (वैवाहिक) सम्बन्धियों तथा भानजों की मृत्यु होने पर अशौच के नियमों का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है'। किन्तु धर्मसूत्र और स्मृतियाँ इसे अनिवार्थ कर देती हैं, यद्यपि इसकी अविध मृतक के साथ सम्बन्ध की निकटता के अनुसार भिद्य-भिद्य है। <sup>१</sup>

अशीच की अवधि में पालनीय नियम दो प्रकार के हैं—निवेधारमक और विध्वात्मक । निवेधारमक नियमों के रूप में शोकातों से अनेक मोग-विलासों और जीवन के साधारण कार्य और व्यवसाय को भी स्वागने और इस प्रकार अपनी शोक की भावनाओं को व्यक्त करने की अपेचा की जाती है। वे चौर-कर्म, वेंदों का स्वाध्याय और गृद्ध होम आदि भी निविद्ध कर देते हैं। विध्यारमक नियमों का उद्भव भी जीवित सम्बन्धियों के शोक के भावों में निहित है। वे तीन दिनों की अवधि के लिए संयम, भूमि पर शयम, भिचा में प्राप्त किया हुआ भोजन करने तथा केवल मध्याह्न में भोजन करने आदि का विधान करते हैं।

### १८. अस्थि-सञ्चयन

दाह-किया के पक्षात् अस्थिसञ्जयन का क्रम आता है। यह शव-निखात की प्राचीन प्रथा का अवशेष है। सूत्रकाल में दाह तथा निखात की प्रथा के मध्य समन्वय स्थापित किया गया। उस युग में प्रचलित प्रथा के अनुसार सब का दाह कर दिया जाता था, किन्तु प्राचीन परम्परा की रखा के लिए दाह के कुछ दिनों पश्चात् अस्थि-अवशेषों का सङ्कलन और निखात किया जाना आरम्भ हो गया था। गृह्मसूत्रों में इस किया का अस्यन्त विस्तृत विवरण दिया गया है। आश्वलायन के अनुसार अस्थि-सञ्चयन मृत्यु के तेरहवें या पन्दहवें दिन करना चाहिए, जब कि बौधायन इसका विधान दाह से तीसरे.

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. ३. १०. ४६-४७। (२) श्राप. ध. सू. १. ६।

<sup>(</sup>३) पा. गृ. सू. ३. १०. ३१-३२; या स्मृ. ३. १४, म. स्मृ. ४. ७३।

<sup>(</sup>४) या. स्मृ. ३. १६।

<sup>(</sup>४) आ. गृ. सू. ४. ५; बौ. प. सू. १. १४।

<sup>(</sup>६) आ. गृ. स्. ४. ४।

पाँचवें अथवा सातवें दिन करता है। वर्तप्रथम, भस्म पर दूध और जल का सेचन करना चाहिए और अस्थियों को पृथक करने के लिए उदुम्बर या गूलर के दण्डे से उन्हें हटाना चाहिए। यह मन्त्रों के उचारण के साथ करना चाहिए। तब अस्थियों को वहीं छोड़कर राख को एकत्रित कर दक्षिण दिशा में फेंक देना चाहिए। इसके पश्चात् अग्नि में तीन आहतियाँ देनी चाहिएँ। तैत्तिरीयों की प्रथा के अनुसार, अस्थि-सञ्जयन खियाँ, विशेषतः मृतक की प्रधान महिषी करती थीं। बौधायन के अनुसार श्चियों को अपने बायें हाथ में बृहती पीधे का फल एक काले, नीले और लाल रङ्ग के धारो से बाँधकर, पाथर पर आरूढ़ होकर, अपने हाथों को एक बार अपामागोंदक से धोकर तथा आँखों को मूँद कर, बार्ये हाथ से अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिएँ। र अभोछिखित मन्त्र का उच्चारण किया जाता था : 'यहाँ से उठो, और नवीन स्वरूप धारण करो । अपनी देह के किसी भी अवयव को न छोड़ो । तुम जिस किसी भी लोक को जाना चाहो, जाओ; सविता तुन्हें वहाँ स्थापित करे। यह तुन्हारी एक अस्थि है; तुम ऐश्वर्य में तृतीय से युक्त होओ; सम्पूर्ण अस्थियों से युक्त होकर सुन्दर बनो; तुम दिन्य लोक में देवों के प्रिय बनो' । 3 उपर्युक्त वचन इस किया के प्रयोजन को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय यह विश्वास प्रचिलत था कि मृतक परलोक में नवीन स्वरूप प्रहण करता है, जिसके लिए दाह या निखात द्वारा भौतिक शरीर के प्रत्येक अवयव को परलोक भेजना आवश्यक समझा जाता था।

तब अस्थियों का प्रचालन कर उन्हें एक पात्र में रख अथवा कृष्ण-मृगचमें के एक दुकड़े में बाँध देते थे। अस्थियों से युक्त पात्र या गट्टर शमी वृच्च की शाखा से लटका दिया जाता था। उस व्यक्ति की अस्थियों का दाह पुनः किया जाता था, जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता रहा हो। अन्य व्यक्तियों की अस्थियाँ गाइ दी जाती थीं। इसके लिए एक पात्र नितान्त आवश्यक था। आश्वलायन खी की अस्थियों के लिए सिच्छद्र पात्र और पुरुषों के लिए बिना छेद के पात्र का विधान करते हैं। उक्कन से ढका हुआ पात्र रमशान-

<sup>(</sup>१) बौ. पि. स्. १. १४. १।

<sup>(</sup>२) वही. १. १४. ६। 🗀 🗀 (३) वही।

<sup>(</sup>४) आ. यू. स्. ४, ४।

मूमि के समान ही विशेष विधि से तज्यार किये हुए गड्डे में रख दिया जाता जाता था। वह किसी वृत्त की शास्त्र के नीचे भी रखा जा सकता था। अन्य आचार्यों के अनुसार गड्डे में बास और एक पीछा कपड़ा रखा जाता था तथा उस पर अस्थियाँ डाछ दी जाती थीं।

स्त्र-युग के पश्चात् अस्य-चयन की पद्धति में महान् परिवर्तन हुआ। पौराणिक काल में लोग प्रत्येक व्यक्ति की अस्थियों के निखात को कोई विशेष महश्व नहीं देते थे। निद्याँ अधिकाधिक पवित्र समझी जाने लगीं। दाह साधारणतः किसी नदी के तट पर होने लगा। अवशेषों के निखात की प्रथा भी अस्यन्त सादी हो गयी। परवर्ती काल से हमें यह विवरण मिलना आरम्भ हो जाता है कि किस प्रकार दाहिकया करनेवाला व्यक्ति दाह के तत्काल पश्चात् अवशेषों को एक मिट्टी के बरतन में रखकर जल में प्रवाहित कर देता है, अथवा यदि नदी, तालाब आदि निकट न हो तो किसी एकान्त या उत्तर स्थान में हाल देता है। आजकल दाह के ही दिन अस्थियों का चयन कर बाद में गङ्गा अथवा किसी अन्य पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना मृतक के लिए नितान्त पुण्यदायक माना जाता है। 'जिस पुण्यवान् व्यक्ति की अस्थियों गङ्गा-जल में प्रवाहित की जाती हैं, उसकी महालोक से पुनराबृत्ति ( मृत्युलोक में ) कदापि नहीं होसी। लोग जिसकी अस्थियों को लाकर गङ्गाजल में डाल देते हैं, वह सहसों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है'। '

# १९ शान्ति-कर्म

अग्नाळी उक्लेखनीय क्रिया शान्ति-कर्म है। <sup>3</sup> इस समय उच्चारण किये जानेवाले वचन जीवन के प्रति सम्मान और मृत्यु के प्रति विरोध या अनिच्छा

<sup>(</sup> १ ) हरिहर कृत, अन्त्येष्टि-पद्धति।

<sup>(</sup>२) गङ्गातोये च यस्यास्थि प्लवते शुभकर्मणः।
न तस्य पुनरायृत्तिर्व्वद्यलोकात् कदाचन॥
गङ्गातोये च यस्यास्थि नीत्वा संक्षिप्यते नरैः।
युगानान्तु सहस्राणि तस्य स्थगे भवेद् गतिः॥

यम, जयराम द्वारा पा. श. सू. ३.१०. पर उद्भत ।

<sup>(</sup>३) आ. ए. स्. ४. ४।

<sup>8</sup>२ हि०

प्रकट करते हैं। दुष्ट प्रभावों के निवारण और साधारण जीवन में छौटने के छिए प्रभावज्ञाछी उपाय अपनाये जाते हैं। मध्यकाछीन तथा आधुनिक स्मृतिकार चौर-कर्म, नख काटने तथा खान का विधान करते हैं। किन्तु गृझ-सूत्रों में एक बहुत छम्बी विधि विहित है। यह क्रिया मृत्यु की नवम रात्रि के पश्चात् आनेवाछे प्रातःकाछ अर्थात् दसवें दिन करनी चाहिए। किन्तु आम्ब्रायन के अनुसार इस क्रिया के छिए मृत्यु के पश्चात् पन्द्रहवाँ दिन उपयुक्त है। कितियय आचायों के विचार में यह क्रिया समज्ञान-भूमि में सम्पन्न होनी चाहिए, जब कि अन्य छेखक नगर या प्राम के बाहर रमज्ञान-भूमि या उससे मिन्न किसी स्थान को जुनने का भार शोकात्तों की सुविधा पर छोड़ देते हैं। मृतक के पुरुष और खी रक्त-सम्बन्धियों के निश्चित स्थान पर एकत्र हो जाने पर अग्नि प्रदीप्त करना चाहिए और उन छोगों से छाछ रंग के (रक्तमय) बैछ के भूमि पर रखे हुए चर्म पर, जिसका गछे का भाग पूर्व की ओर और केश उत्तर की ओर हो, बैठने का अनुरोध करना चाहिए। सम्बन्धियों से इन शब्दों में अनुरोध करना चाहिए:

'इस जीवन-दायिनी त्वचा पर आरूट हों, क्योंकि आप छोग वृद्धावस्था-पर्यन्त जीवित रहना चाहते हैं। अपने वय के अनुसार इस पर सावधानी-पूर्वक आसीन होने का प्रयत्न करें। इस क्रिया का सुजात और सु-भूषित अप्नि इन्हें दीर्घ-जीवन प्रदान करे। जिस प्रकार दिनों के पश्चात् दिन और ऋतुओं के पश्चात् ऋतुएँ आती रहती हैं, और जिस प्रकार युवक वयोवृद्धों का त्याग नहीं करते, इसी प्रकार धाता इनकी आयु के अनुसार इन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करें।

आधुनिक विधि के अनुसार खियाँ इस किया में सम्मिलित नहीं होतीं क्योंकि वे इस कर्म को पुरुषों से पृथक् करती हैं, और जीवन के प्रतीक के रूप में खुष-चर्म का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वर्तमान हिन्दू धर्म में वह अपवित्र माना जाता है। सब लोगों के यथास्थान आसीन हो जाने पर दाहकिया करनेवाले ध्यक्ति को अग्नि में चार आहुतियाँ देनी चाहिएँ। सम्बन्धियों को खड़े होकर एक लाल बैल को स्पर्श करते समय मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए।

<sup>(</sup>१) हरिहरकृत अन्त्येष्टि-पद्धति।

<sup>(</sup>२) आ. मृ. सू. ४. ४। (३) वही।

प्राचीन काल में निम्नलिखित शब्दों के साथ खियों से नेत्रों में अअन लगाने के लिए कहा जाता था:

'ये अ-विधवा तथा सुन्दर पतियोंवाली खियां अञ्जन-घृत से ( आञ्जनेन सर्पिषा ) अपने नेत्रों को रिज़त करें, आँसुओं से रिहत, नीरोग तथा सुरत ये खियां गृह में प्रविष्ट हों'। १

सम्प्रति यह प्रथा लुप्त हो चुकी है। पर्दाप्रथा अथवा द्विजातियों में खियों के वैधव्य के प्रचलन से, जिसमें विधवा के लिए किसी भी प्रकार का विनोद आदि वर्जित है, खियां इसमें भाग नहीं लेतीं। तब एकत्रित लोगों को बैल के आगे-आगे पूर्व दिशा में इन शब्दों के साथ चलना चाहिए:

'ये मनुष्य मृतक को छोड़कर छौट रहे हैं। आज हम अपने मङ्गछ के छिए, शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने आनन्द के छिए देवों का आराधन करते हैं। हम लोग दीर्घ जीवन प्राप्त कर पूर्व की ओर चलते हैं'।

अब प्रमुख शोकार्त एक अन्य मन्त्र का उच्चारण करता है, और एक शमीबृद्ध की शाखा से बैळ के पद्चिह्नों को मिटा देता है, जो छोगों के आगे चळता
है। अन्तिम व्यक्ति के प्रस्थान करने पर उसके पीछे अध्वर्यु को आगे जानेवाले
छोगों पर मृश्यु के आक्रमण को रोकने के छिए दीवाळ जैसा परथरों का एक घेरा
हन शब्दों के साथ बनाना चाहिए, 'मैं परथरों का यह घेरा जीवन के छिए
बनाता हूँ, हम और अन्य व्यक्ति जीवन के मध्य में ईसके परे न जाएँ, मृख्यु
को यहाँ से दूर भगाते हुए हम सौ शरद ऋतु पर्यन्त जीवित रहें'। 3 इसके

ऋ. वे. १०. १८. ७।

इस ऋचा की व्याख्या अत्यधिक विवादमस्त है। कुछ लोगों के अनुसार, स्त्री के गृह में प्रवेश के समय इस ऋचा का उच्चारण किया जाता था, जब कि अन्य विद्वानों की धारणा है कि विधवा के अपने मृतपित की अन्त्येष्टि-चिता पर आरूढ होते समय इस ऋचा का उच्चारण किया जाता था।

ज. रा. ए. सो. १६. पृ. २०१-१४; १७. २०९, ० २।

<sup>(</sup>१) इमा नारीरविधवा सपक्षीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु । अनश्रवोऽनमीवा सुरक्षा श्रारोहन्तु जनयो योनिमग्रे॥

<sup>(</sup>२) आ. गृ. सू. ४. ४।

<sup>(</sup>३) वही।

पश्चात् छोगों को प्रमुख शोकार्त के घर जाना चाहिए। मृत व्यक्ति क द्वारा व्यवहृत अग्नि घर से बाहर कर बुझा दी जाती है। पुरानी अग्नि को दूर कर नवीन अग्नि प्रदीप्त की जाती है। अब एक मोज होता है और शोकार्त अपना जीवन पूर्ववत् साधारण रूप में व्यतीत करने छगते हैं।

### २०. श्मशान

हिन्दुओं का अन्त्येष्टि से सम्बद्ध एक अन्य कृत्य है पिनुमेध या रमशान अर्थात् मृतक के अवशेषों पर समाधि का निर्माण । शव-निस्नात की प्रथा इतनी प्राचीन है कि उसका जन्म आर्थ इतिहास के अति प्राचीन काल में ही हो चुका था। र इससे निखात के ऊपर समाधि खड़ी करने की उस्साहपूर्ण प्रेरणा मिळी होगी। भाज-कल भी ईसाइयों और मुसलमानों में, जहां शव-निसात की प्रथा व्यापक रूप से प्रचित है, मृतक के शरीर पर किसी न किसी प्रकार की समाधि खड़ी की जाती है, और धनी-मानी तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के शव पर मकबरे का निर्माण किया जाता है। यद्यपि भारतीय आर्थों ने धीरे-धीरे निस्नात की प्रथा को त्याग दिया, तथापि वे अस्थि-अवशेषों पर समाधि का निर्माण कर अपने विगत सम्बन्धियों की स्मृति को सुरचित रखना चाहते थे। देवों में हम इस प्रथा का उन्नेख नहीं पाते । किन्तु उन्नेख का अभाव इस प्रथा के प्रचिलत न होने का प्रमाण नहीं है। ब्राह्मण, जो विशेषतः कर्मकाण्ड से सम्बद्ध हैं, इसका उक्लेख करते हैं। शतपथ-ब्राह्मण में श्मशान-विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। 3 सभी गृह्यसूत्रों में इसका विवरण नहीं मिळता, जिससे प्रतीत होता है कि यह प्रथा सार्वजनीन नहीं थी। किन्तु उन गृह्यसूत्रों में जिनमें इसका वर्णन प्राप्त होता है, इं कुछ परिवर्तनों के साथ शतपथत्राह्मण की पद्धित अपना ली गई है। बौद्ध श्रमणों में समाधि खड़ी करने की प्रधा अत्यधिक लोकप्रिय थी और हिन्दू शास्त्रकारों ने यह सम्मान महान् सिद्ध-महास्माओं तथा संन्यासियों के छिए सुरिंबत कर दिया। पद्धतियों में आकर यह प्रथा

<sup>(</sup> १ ) बी. वि. स्. १, १८।

<sup>(</sup>२) श्रेडर, श्रार्यन रिलीजन, इन्साइक्नोपीडिया श्रॉब् रिलीजन एण्ड ईथिक्स भा. २. पृ. ११-५७।

<sup>(3)93.61</sup> 

<sup>(</sup>४) आ. मृ. सू. ४. ५।

पे ि छुक हो गयी है और उनमें इसे अन्त्येष्टि कृत्यों में बिरुकुछ सामान्य स्थान दिया गया है। आधुनिक हिन्दूधर्म में साधारणतः समाधि का निर्माण प्रायः बन्द है, और समाधि या स्तूप बहुत थोड़े धार्मिक महात्माओं तक सीमित हो चुके हैं।

किस व्यक्ति के लिए और किस समय रमशान-क्रिया करनी चाहिए, इन प्रश्नों ने कर्मकाण्डीय मतभेदों को जन्म दिया है, जिनका उत्तर कर्मकाण्ड के विभिन्न सम्प्रदायों ने विविध प्रकार से दिया है। मृत्यु के पश्चात् समय के अन्दर, वर्ष की ऋतु तथा अधिष्ठाता नचन्न इन सभी विषयों का विचार किया गया है, तथा शुक्क पन्न की प्रतिपदा को प्राथमिकता दी गयी है।

स्थान के विधिवत् जुनाव के पश्चात् कृत्य के एक दिन पूर्व उस स्थान पर कुछ पौधे रोप दिये जाते हैं। इन पौधों के उत्तर में भूमि खोदी जाती है और उससे निकछी हुई मिट्टी से अवशेषों को हकने के अतिरिक्त समाधि के निर्माण के छिए ६००-२४०० ईंटें बनायी जाती हैं। अब मृतक के भस्मावशेष का पात्र छाया जाता है और भूमि पर पछाश बुक्त की तीन बाछियों के बीच रख कर उस पर एक झोंपड़ी खड़ी कर दी जाती है। यदि अस्थियों उस गड्डे में नहीं मिछतीं जिसमें वे रक्खी हुई थीं, तो एक बड़ी ही विछक्ण पद्धति अपनायी जाती है। उस स्थान से थोड़ी सी धूछ छें छी जाती है या नदी के तट से मृतक ब्यक्ति को पुकारा जाता है और बाहर फैछाए हुए वस्न पर दैववश गिरा हुआ प्राणी उसकी अस्थियों का प्रतिनिधि मान छिया जाता है। पछाश की शाखाओं पर एक बर्तन रख दिया जाता है, जिसमें अनेक छेद होते हैं और जिनसे अम्छ, दूध और उसका पानी बूँद-बूँद कर अस्थि-अवशेषों के पात्र पर गिरता रहता है।

नगाड़े तथा मुरली की ध्विन के साथ कृत्य भारम्भ होता है। उपस्थित व्यक्ति वार्यों जांच को हाथों से पीटते हुए उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं। वहाँ उपस्थित सम्बन्धी अपने वस्तों के अंचल से उक्त पात्र पर हवा झलते हैं। कितिपय भाचार्य क्रियों के नृश्य और गान का भी विधान करते हैं। विभिन्न सम्प्रदायों में उक्त वर्णन में भेद और परिवर्तन पाये जाते हैं।

वास्तविक रमशान-कृत्य रात्रि के प्रथम, मध्य या अन्तिम भाग में होना चाहिए। बहुत सबेरे ही छोग इस प्रयोजन के छिए चुने हुए स्थान को जाते

हैं। स्थान को स्वच्छ कर लकड़ियों के सहारे बँधी हुई रस्सी से घेर देना चाहिए। उसका जपरी भाग छोटे-छोटे पत्थरों से हँक देना चाहिए। हुः अथवा अधिक वैलों के द्वारा ढोये हुए हुछ से भूमि में गुड्डे बनाकर उनमें विविध बीज छोड़े जाते हैं। भूमि के मध्य में एक छेद बनाया जाता है. जिसमें चार मिट्टी डाल दी जाती है। ऐसी गाय के दूध की कुछ मान्ना मृतव्यक्ति के भोजन के लिए उस छेद में रखनी चाहिए, जिसके बछदे की मृत्य हो चुकी हो। उक्त छिद्र के दिचल में खोदे हुए एक गडदे में मृतक के लिए नौका के प्रयोजन के लिए बाँस का एक दुकड़ा हुया दिया जाता है। इसके पश्चात दर्भ को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिससे मनुष्य जैसा प्रतीत हो, और अवशेष उस पर रखकर एक प्रराने वस से ढंक दिये जाते हैं। तब अस्थि-अवशेष का पात्र फोड़ दिया जाता है और निश्चित योजना के अनुसार अस्थियों पर एक स्मारक का निर्माण किया जाता है। वहाँ एक निश्चित ऊँचाई का स्मारक खड़ा किया जाता और मृतक के छिए भोजन दीवार में बन्द कर दिया जाता है। निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर श्मशान पर मिट्टी का देर छता दिया जाता है और उसके ऊपर घड़ों से पानी डाला जाता है, जो इसके पश्चात नष्ट कर दिये जाते हैं। इस प्रकार निर्मित स्तूप मृश्यु का प्रतीक माना जाता है, और जीवलोक को मृत्यु-लोक से पृथक करने के लिए अनेक विधियाँ व्यवहार में लाबी जाती हैं। उनके मध्य मिही के देरों, पत्थरों और वृत्तों की शासाओं से सीमा-रेखा खींची जाती है। इस प्रयोजन के छिए कुछ मन्त्रों का उरचारण भी किया जाता है।

## २१. पिण्डदान

हिन्दुओं की अन्स्येष्टि किया का अन्तिम भाग पिण्डदान की किया है, जो अशौच की अविध में की जाती है। उसतक अभी भी एक प्रकार से जीवित समझा जाता है। जीवित सम्बन्धियों के प्रयक्ष सृतक के लिए भोजन प्रस्तुत करने तथा पितरों के स्थायी आवास की ओर उसका मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं।

वैदिक युग में पिण्डदान में भाग छेने के छिए साधारणतः पितरों को

<sup>(</sup>१) पा. गृ. सू. ३. १०. २७-२=; गदाधरकृत कियापद्धति ।

आमिन्तित किया जाता था, किन्तु वैयक्तिक आमन्त्रणों का उन्नेख प्रायः नहीं मिलता। किन्तु साहित्यिक उन्नेख का न होना इस सम्भावना का निषेध नहीं करता कि मृतकों को पिण्डदान किया जाताथा, क्योंकि यह प्रथा संसार के सभी धर्मों में प्रचलित है। सूत्रों में इस विषय पर विध्यात्मक निथमों का समावेश है। वे विधान करते हैं कि मृत्यु के पक्षात् प्रथम दिन मृतक के लिए पिण्डदान करना चाहिए। चावल के इस गोले को 'पिण्ड' नाम देने का कारण यह था कि वह प्रेत के शरीर (पिण्ड) के अवयवों का पूरक माना जाता था। वे चावल के उक्त पिण्ड के साथ उसकी शुद्धि के लिए जल भी गिराया जाता था तथा ग्रेत का नाम लेकर पुकारा जाता था। उसके लिए दूध और जल उन्मुक्त वायु-मण्डल में इन शब्दों के साथ रल दिये जाते थे: 'यहां स्नान करो'। उसे मुगन्धित पदार्थ और पेथ तथा यमलोक के अन्धकारमय मार्ग को आलोकित करने के लिए दीपक भी दिये जाते थे। स्थारहवें दिन बाह्मणों को भोज दिया जाता था, जिसमें मांस के इसकान भी परोसे जाते थे।

अन्स्येष्टि-विषयक पद्धतियों में संस्कार का यह भाग पूर्ण विकसित हुआ है। वे दाह के पश्चात् बारहवें दिन तक प्रत्येक दिन विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के पिण्डदान का विधान करती हैं। उनके अनुसार पहले दिन मृतक की दुधा और तृषा को तृस करने तथा उसके भावी शरीर की रक्त-नलियों के निर्माण के लिए एक भाव का पिण्ड, पानी का एक घड़ा तथा अन्य खाद्य पदार्थ देना खाहिए। आसन के लिए कुझ, लेप, पुष्प और सुगान्धित पदार्थ तथा दीपक भी मृतक के लिए बाहर रख देने चाहिएँ। दूसरे दिन मृतक के श्रवण, नेन्न और प्राण के निर्माण के लिए पिण्डदान किया जाता है; तीसरे दिन गले, कन्धे, बाहु और वश्वःस्थल के निर्माण के लिए, और इसी प्रकार नवें दिन तक मृतक के विविध अन्नों के निर्माण के लिए पिण्डदान दिये जाते हैं, जब कि मृतक का देह

<sup>(9)</sup> 羽。 南, 90, 9火 1

<sup>(</sup>२) पा. गृ. स्. ३. ९७. २७-२८।

<sup>(</sup>३) पिण्डमवयवपूरकं दत्त्वा । पा. गृ. सू. ३. १०. २७-२८ पर जयराम ।

<sup>(</sup>४) आ. शु. सू. ४. ४।

<sup>(</sup>४) पा. श्. सू. ३. १०, ४८।

पूर्ण हो जाता है। दसवें दिन जीवित सम्बन्धियों के केश, रमश्रु और नख काटे जाते हैं और मृतक की प्रेत-दशा के निवारण के छिए मृतक और यम को पिण्डदान किया जाता है। स्यारहवें दिन अनेक कियाएँ होती हैं। आरम्म में मतक को जल दिया जाता है तथा भगवान विष्णु से प्रेत को मोच प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। अस्त्येष्टि कियाओं का यह एक सर्वया नवीन पार्श्व है जिसमें स्वर्गीय भोगों का स्थान मोच ने ले किया है। इस दिन की विधि की प्रधान किया बुषोस्सर्ग<sup>2</sup> या एक सांड और एक गाय को खुळा श्लोडना है। दोनों पद्मश्लों को स्नान करा कर अल्डकत किया जाता और तब एक छोहे तथा त्रिशुछ से उन्हें दाग दिया जाता है। वयम के कान में अधोछिसित रछोक का उच्चारण किया जाता है, 'चतुष्पाद भगवान धर्म स्वयम् बूष नाम से प्रसिद्ध हैं, मैं भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता हैं. वे मेरी सर्वतः रचा करें'।<sup>3</sup> तब उन पर एक वस्त-लण्ड डाल कर उनका विवाह इन शब्दों के साथ कर दिया जाता है, 'यह सर्व-श्रेष्ठ पति मेरे द्वारा दिया गया: पतियों में सर्वाधिक आकर्षक यह युवती गाय मेरे हारा दी गयी'। इसके पश्चात् मृतक की प्रेतस्व से मुक्ति और उसके भव-सागर से सन्तरण के छिए उक्त दम्पती मुक्त कर दिचण दिशा में हांक दिये जाते हैं। रियारह महापात्र बाह्मणों के भोज के साथ यह विधि समाप्त हो जाती है। वे भारी-भरकम दिचणा तथा सभी प्रकार के दान प्राप्त करते हैं जो प्रचिक्त विश्वास के अनुसार उनके माध्यम से मृतक के भावी सुख के छिए परछोक पहुंच जाते हैं। भोजन का प्रबन्ध पूरे एक वर्ष के लिए किया जाता है, क्योंकि यह विश्वास न्यास है कि मतक को यमलोक पहुँचने में एक वर्ष का समय लग जाता है।

गदाधर द्वारा पा. गृ. सू. ३. १० पर उद्धृत ।

गदाधर द्वारा कृत्यपद्धति में उद्धृत ।

<sup>(</sup>१) अनादिनिधनो देव राङ्कचकगदाधर । अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥

<sup>(</sup>२) नारायणकृत वृषोत्सर्ग पद्धति।

<sup>(</sup>३) कृषो हि भगवान् धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः। वृषो हि तमहं भक्त्या स मां रक्षतु सर्वतः॥

<sup>(</sup>४) अमुकप्रेतस्य प्रेतत्विमुक्तये "सन्तारियतुम् । वही ।

## २२. सपिण्डीकरण

स्विण्डोकरण अथवा प्रेत को पितरों से संयुक्त करने की किया दाह के पश्चात् बारहवें दिन, तीन पन्नों के अन्त में या वर्ष समाप्त होने पर होती है। प्रथम दिन यिश्वय अग्नि रखनेवालों के लिए है और द्वितीय तथा तृतीय अन्य व्यक्तियों के लिए।

ऐसा विश्वास था कि मृतक व्यक्ति की आत्मा तुरन्त और सीधे ही पितृ-लोक नहीं पहुँच जाती। कुछ काल तक वह प्रेत के रूप में उससे पृथक् रहती है। इस अवधि में उसे विशेष पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु नियत समय के पश्चाप् स्विण्डीकरण के द्वारा प्रेत पितृ-लोक में पहुँच जाता है।

सिपण्डीकरण के लिए विहित तिथियों को आरम्भ में षोडश श्राद्ध किये जाते हैं। तब चार पात्र शीशम के बीज, गन्ध और जल से भर दिये जाते हैं। उनमें से तीन पितरों को दिये जाते हैं और एक प्रेत को। प्रेत-पात्र की वस्तुएँ पितृ-पात्र में इन शब्दों के साथ छोड़ दी जाती हैं, 'ये समान आदि' और यह किया समाप्त हो जाती है।

### २३. अपवाद

व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु से सम्बद्ध सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त, अनेक असाधारण कृत्यों का भी उन्नेल गृह्यसूत्रों और स्मृतियों में उपलब्ध होता है। वैदिक सूक्तों में असाधारण उदाहरणों का विशेष उल्लेख न करते हुए नियमित अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अध्ववेद (१८) के मन्त्र २,६,४ और ६५ में सम्भवतः इस प्रकार के उदाहरणों की ओर सङ्केत किया गया है। उक्त ऋचाओं में प्रथम इस प्रकार है; 'अमे, पिण्डों का भोग करने के लिए, तृ निखात, त्यक्त, दग्ध अधवा विसर्जित, सभी पितरों को यहां प्रस्तुत कर'। अथवंवेद के युग में दाह शव की व्यवस्था का सर्वाधिक लोकप्रचलित प्रकार था, अतः उत्र उद्धत अन्य उदाहरण असाधारण रहे होंगे। यहाँ निखात का उन्नेख सम्भवतः शिद्युओं और संन्यासियों के निखात की प्रथा की ओर सङ्केत करता हो, जिससे अन्त्येष्टि-संस्कारविषयक परवर्ती साहित्य परिचित है; त्यागने का उन्नेख सम्भवतः उन भिद्युओं के विषय में हो जिनकी मृत्यु वन में हो गई हो,

<sup>(</sup>१) कात्यायन-श्राद्धकल्पस्त्र, ५. १-२; नारायणभट्ट कृत अन्त्येष्टि पद्धति । ४३ हि०

जिसका उक्लेख झान्दोग्य उपनिषद् में किया गया है, अथवा सम्भवतः यहाँ मृतक शरीर के समाधि में रखे जाने की ओर सङ्केत हो, जो बौद्ध धर्म में मान्य है; और विसर्जन सम्भवतः बृद्धां पर मृत व्यक्तियों के विसर्जन की ओर सङ्केत करता हो, जिसकी चर्चा शतपथ-त्राह्मण में उपलब्ध होती है। 3 किन्तु ये उदाहरण मृतक अथवा परिवार के ऊपर भारस्वरूप विकलाङ्ग या अयोग्य व्यक्तियों के त्याग अथवा विसर्जन की ओर सङ्केत नहीं करते, जैसी कि कतिपय विद्वानों की घारणा है। यह अपेजाकृत सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है कि वे असाधारण उदाहरणों में विशेष कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हों। इस धारणा का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि अधर्ववेद के उपर्युक्त मन्त्रों में पितरों को पिण्डोपभोग के लिए अत्यन्त स्नेह और आदर के साथ आमन्त्रित किया गया है, विसर्जित कूदे-करकट के रूप में नहीं। ब्राह्मणकाल में आने पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शतपथ-ब्राह्मण वृत्तों पर शव के विसर्जन का उक्लेस करता है। यह प्रथा निश्चित रूप से उन गृहहीन संन्यासियों और मिचुओं के विषय में अपनायी जाती थी, जो अपने पीछे दाह किया करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ जाते थे। तैत्तिरीय-आरण्यक में ब्रह्मवेत्ता बाह्मण क्री मृत्यु होने पर ब्रह्ममेध किये जाने का उक्लेख मिलता है। <sup>2</sup> छान्दोग्य उपनिषद् से हमें ज्ञात होता है कि यदा-कदा शव निश्चिन्ततापूर्वक पड़े रहने दिये जाते थे और उनकी किसी प्रकार की अन्त्येष्टि किया नहीं की जाती थी। ऐसा विशेषतः उन लोगों के विषय में होता था, जो वन में जाकर ब्रह्मविद्या का अध्ययन करते और ऐसा विश्वास था कि वे फलस्वरूप ब्रह्मलोक पहुँच जाते थे, जहां से प्रत्यावर्तन नहीं होता।

असाधारण उदाहरणों का सर्वाधिक व्यवस्थित निरूपण गृह्यस्त्रों से प्राप्त होता है, जहां सम्पूर्ण वर्गीकरण के पश्चात् कृत्यों को लिपिबद्ध रूप दिया गया

<sup>(9)</sup> ६. १५. २, ३ 1

<sup>(</sup>२) बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ. ७८ तथा ग्रागे।

<sup>(3)8.4. 0.931</sup> 

<sup>(</sup>४) जिमर, श्राल्ट, लेबेन, पृ. ४०२।

<sup>( \* ) 8. 4. 2. 93 1</sup> 

<sup>(</sup> ६ ) ६. ६. २. ३ ।

है। बौधायन अपने पितृमेधसूत्र में अन्त्येष्टि क्रियाओं के प्रायः सभी अनियमित उदाहरणों का वर्णन करते हैं। स्मृतियाँ इस कर्मकाण्ड का तो विकास नहीं करतीं, किन्तु इन विषयों में विभिन्न प्रकार के अशौच के पालन तथा प्रायश्चित्त के अनुष्ठान का निरूपण करती हैं। उत्तरकालीन प्रयोगों और पद्धतियों में गृद्ध-सूत्रों में वर्णित कर्मकाण्ड का अनुसरण किया गया है, यद्यपि उनमें जीवच्छाद्ध जैसे कतिपय नवीन कृत्यों का भी विकास हुआ है, जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं प्राप्त होता।

## (१) आहितामि

प्रथम विशेष अन्त्येष्टि क्रिया आहितामि अथवा तीन अमि रखनेवाले गृहस्थ से सम्बन्धित है। धार्मिक नियमों के यथावत् पाळन के द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों की अपेचा उसका विशिष्ट स्थान हो जाता था। अतः उसकी विशिष्ट अन्त्येष्टि करना आवश्यक समझा गया । बौधायन<sup>9</sup> के अनुसार उसकी मृत्यु के पूर्व और पश्चात् होम करना चाहिए तथा उसके यज्ञिय पात्रों का उसकी कुश-निर्मित प्रतिकृति के साथ एक पृथक् चिता पर दाह करना चाहिए। इस प्रसङ्ग में यह स्मरणीय है कि आश्वलायन<sup>२</sup> साधारण अन्त्येष्टि में स्वयम् मृतक शरीर के साथ ही यज्ञिय पात्रों के दाह का विधान करते हैं। निस्सन्देह, वे उस पूर्ववर्ती क्यवहार का उल्लेख करते हैं, जब यज्ञ अधिक नियमित रूप में किये जाते थे। स्मृतियाँ आहिताग्नि और अनाहिताग्नि व्यक्ति के दाह और अशीच में भेद करती हैं। वृद्ध याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 'आहितामि व्यक्ति के शव का दाह तीन अग्नियों से, अनाहितामि का एक अग्नि से तथा शेष व्यक्तियों का छौकि-काग्नि से करना चाहिए' । अङ्गिरा के अनुसार 'आहिताग्नि के विषय में अशौच की अविध उसकी दाहिकिया ( जो किन्हीं कारणों से स्थगित की जा सकती है ) के दिन से आरम्भ होती है, किन्तु अनाहिताग्नि की उसकी मृत्यु के दिन से'। किन्तु याज्ञिक भर्म के द्वास के कारण सम्प्रति नितान्त अस्पसंख्यक अग्निहोत्री तीन अग्नियाँ रखतेहैं, जिसके फळस्वरूप ब्यवहार में उपर्युक्त भेद का अन्त हो गया है।

<sup>(</sup>१) बही. ३.१। (१) आ. गृ. सू.।

<sup>(</sup>३) या. स्मृ. ३. १. ९ पर विज्ञानेरवर द्वारा उद्घृत ।

<sup>(</sup>४) वही. ३. १. २१।

(२) शिशु

वृसरी विशेष किया है शिशुओं की। वे पूर्ण विकसित मनुष्य नहीं हैं, अतः उसकी अन्त्येष्टि भी प्रौढ़ों से भिन्न होनी चाहिए। उसका कोमल शरीर अप्ति की भीषण उवाळाओं के उपयुक्त नहीं है; उसका निष्पाप जीवन न तो कुछ पर इतना अधिक अशीच ही आरोपित करता और न ही उनके छिए गृहस्थ के छौकिक जीवन के समान इतनी अधिक शुद्धि अपेक्षित है। शिशुओं के छिए परछोक में सुखी जीवन की सभी आवश्यकताओं की पृर्ति भी अपेचित नहीं है, क्योंकि वे इस छोक में भी उनके अभ्यस्त नहीं होते। ये भाव शिशुओं की विशिष्ट अन्त्येष्टि किया के मूल में निहित रहे हैं। बौधायन कहते हैं कि अनुपनीत बालकों और अविवाहित कन्याओं के लिए पितृमेध नहीं करना चाहिए। वसके अनुसार अपने समय से पूर्व जन्म होने पर इस प्रकार के सृत शिशु का निखात कर देना चाहिए और उक्त किया करनेवाला व्यक्ति वस्र बिना उतारे ही जान करने पर तत्काल शुद्ध हो जाता है। १ किन्तु पैक्षध के अनुसार शिशु की अकालप्रस्ति से माता को दस दिन की अवधि के लिए अशौच लगता है।<sup>3</sup> जिसके दाँत न निकले हीं, ऐसे शिशु के शव का प्रणव<sup>8</sup> का उच्चारण करते हुए निखात कर देना चाहिए। पारस्कर छिखते हैं कि दो वर्ष से अरुप आयु के बालक का विना दाह ही निखात कर देना चाहिए। मनु का मत उक्त आचार्यों से मिन्न हैं और वे विधान करते हैं कि 'दो वर्ष से न्यून आयु के शिशु की मृत्यु होने पर उसके सम्बन्धी उसे प्राप्त के बाहर लाकर, उसके शव को माला तथा वर्खी से अलंकृत कर खुळे स्थान पर छोड़ दें (अथवा उसे भूमि में गाइ दें ); उसकी अस्थियों का सञ्जय करने की आवश्यकता नहीं। न तो उसका अग्निसंस्कार ही करना चाहिए और न उदक-दान ही ।' किन्तु उस बालक के विषय में, जिसके

<sup>(</sup>१) यथा एतन प्राक्त्वीलात् प्रमोतानां दहनं विद्यते चानुपनीतानां कन्यानां किनुमेध इत्युक्तम् । बौ. पि. स्. ३. ६. १।

<sup>(</sup>२) वही. ३.६.२।

<sup>(</sup>३) या. स्मृ. ३. १. २० पर विज्ञानेश्वर द्वारा उद्घृत ।

<sup>(</sup>४) बौ. पि. सू. ३. ६. ३। (४) पा. गृ. सू. ३. १०. ४, ४।

<sup>(</sup>६) म. स्मृ. ४. ६७-७०।

वाँत निकल आए हों, घे विकल्प की अनुमित देते हैं, अर वौधायन तो बान्धवों की इन्छा होने पर उसके दाह का भी अनुमोदन करते हैं। अजकल कुछ प्रदेशों में शिश्रुओं के शव का निखात होता है, किन्तु अधिकांश में उन्हें निद्यों में प्रवाहित कर दिया जाता है और किसी प्रकार के अशोच का पालन नहीं होता।

### (३) गर्मिणी

एक अन्य विशिष्ट किया गर्भिणी स्त्री की सृत्यु होने पर की जाती है। बौधायन के छिखते हैं कि उसे रमशान-भूमि में ले जाना चाहिए। शिशु को बचाकर, अष्टकाधेनु, तिल्धेनु तथा भूमिधेनु के अतिरिक्त दान के साथ उसका अग्निसंस्कार विधिवत् सम्पन्न करना चाहिए। अग्निसंस्कार के पश्चात् का कृत्य भी यथावत् करना चाहिए। इस प्रकार के उदाहरणों में सम्प्रति शिशु की रचा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता और माता के साथ ही उसका भी दाह हो जाता है तथा अन्त्येष्ट कियाणुँ वे ही हैं, जो अन्य साधारण उदाहरणों में।

### (४) नवप्रस्ता तथा रजस्वला

पद्धतियों में नवप्रस्ता तथा रजस्वला स्त्री की मृत्यु पर विशेष विधियों का विधान किया गया है। उनके अनुसार, उसके शव को घड़े के उस जल से स्नान कराना चाहिए जिसमें पंचगन्य का मिश्रण हो। यह निश्चित रूप से उसके शरीर की शुद्धि के उद्देश्य से किया जाता है, जो प्रजनन की अशुद्धि अथवा रजःसाव के कारण अशुद्ध हो जाता है। तब प्राजापत्य आहुतियाँ दी जाती हैं, और शरीर को वस्त्र से उंक कर उसका अग्निसंस्कार कर दिया जाता है। किन्तु सम्पूर्ण दाह न करने के कारण यह दाह अन्य दाहों से भिन्न है।

(४) परिव्राजक, संन्यासी तथा वानप्रस्थ परिव्राजकों, संन्यासियों तथा वानप्रस्थों का अन्त्येष्टि संस्कार, स्वयं अपने

<sup>(</sup>१) नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया । जातदन्तस्य वा कुर्बुर्नाम्नि बाऽपि कृते सति ॥ म. स्झ. ५. ७० ।

<sup>(</sup>२) बौ. पि. सू. इं. ६. ४।

<sup>(</sup>३) वही. ३. ९. १।

<sup>(</sup>४) गदाधर कृत कृत्यद्वति।

<sup>(</sup> ५ ) निश्शेषस्तु न दम्थव्य इति वचनात् । वही ।

आप में एक विषय है। वे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने समस्त सांसारिक सम्बन्धों को त्याग दिया है और जो ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त कर जुके हैं। उनके जीवन का उद्देश्य पितृलोक अथवा स्वर्ग की नहीं, ब्रह्मलोक अथवा मोष की प्राप्ति है। अतः सामाजिक तथा धार्मिक दोनों दृष्टियों से, वे साधारण गृहस्थों से उच्चतर हैं। अतः उनका अन्तिम संस्कार उन लोगों से भिन्न होना चाहिए, जो सांसारिक विषयों तथा स्वर्गीय सुख-सुविधाओं के लिए व्यग्न हैं। ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त किये हुए ब्राह्मण की अन्त्येष्टि का प्रथम उच्लेख तैत्तिरीय-आरण्यक में उपलब्ध होता है, जहाँ उसे ब्रह्ममेध नाम दिया गया है। बीधायन-गृह्मसूत्र परिवाजक की अन्त्येष्टि किया का वर्णन इस प्रकार करता है: 'शव को गढ्ढे में लिटाना चाहिए और उपयुक्त मन्त्रों के साथ भिन्नापात्र उसके पेट पर रख देना चाहिए। इसके पश्चात् उसके कमण्डल में जल भरकर उसके दाहिने हाथ पर रखना चाहिए। तब गढ्ढे को मिट्टी से उंक देना चाहिए तथा श्रुगाल, कुत्ते आदि मांसमची पशुओं से रखा के लिए उस पर एक स्तूप का निर्माण करना चाहिए। अपरिवाजकों के प्रति इस कर्तव्य का पालन अत्यन्त पुण्यकर माना जाता है। संन्यास। के लिए दाहोत्तर हत्य निषद्ध हैं। '

संन्यासियों के कतिपय विशेष सम्प्रदायों में अभी भी इस रीति का अनुसरण किया जाता है। किन्तु हिन्दूधर्म के वैदिक या ब्राह्मणधर्म से पौराणिक व तान्त्रिक धर्म की ओर सङ्क्रमण करने पर संन्यास किन्वज्ये माना जाने लगा। यद्यपि शंकराचार्यजी ने स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर इस निषेध का भंग किया तथापि संन्यास हिन्दूधर्म में पुनः लोकप्रिय न हो सका। आधुनिक साधु ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग के अनुसार विविध सम्प्रदायों में विभक्त हैं और यथार्थ में वे

<sup>(</sup>१) तैत्तिरीय भ्रारण्यक, ३। (२) बौ. पि. सू. ३. ११।

<sup>(</sup>३) श्वनालश्ववायसाः खादिन्त चेद्दोषमाहारयेत् कर्तुः। तस्मादिवशङ्कां वेदिं प्रच्छादयेदिति बौधायनः। ३. ११. २। श्रागे चलकर सम्मानित परि-वाजकों के विषय में स्तूप स्मारक के रूप में परिणत हो गया।

<sup>(</sup>४) इत्यरोषसंस्कारोऽश्वमेघफलं तत्रोदाहरन्ति । बही. ३. ११. १।

<sup>(</sup> प् ) त्रयाणामाश्रमाणाञ्च कुर्यादाहादिकाः कियाः। यतौ किञ्चिष कर्तन्यं न चान्येषां करोति सः।

गदाधर द्वारा कृत्यपद्धति में डढ़ृत ।

संन्यासी नहीं कहे जा सकते। कुछ सम्प्रदायों में निखात की प्रधा प्रचलित है, किन्तु उनका बहुमत जल-प्रवाह को प्राथमिकता देता है और उनका अन्तिम कृत्य ब्राह्मणों और साधुओं के महाभोज के साथ पूर्ण हो जाता है। संन्यासी के सिर को भेदने की आधुनिक प्रथा इस औपनिषदिक विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मज्ञानी की आत्मा ब्रह्मरन्त्र अथवा मस्तक के शिखर पर के एक छिद्र के मार्ग से उत्क्रमण कर जाती है। अतः आत्मा के उत्क्रमण में सुविधा के लिए सिर भेद दिया जाता है। संन्यासियों का अग्निसंस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि अध्यात्मज्ञान की अग्नि से विश्रुद्ध होने तथा ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त कर लेने पर, उनके बारीर की शुद्धि तथा आत्मा को परलोक में पहुँचाने के लिए भौतिक अग्नि की आवश्यकता उन्हें नहीं रहती। र

### (६) प्रवासी

अपने घर से सुदूर प्रदेश में मरनेवाले व्यक्तियों का एक अन्य वर्ग है। इस विषय में भी बौधायन ही प्रथम सूत्रकार हैं, जो सम्बन्धित क्रियाओं का विशद वर्णन करते हैं। मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उसके सम्बन्धियों को, यदि सुरचित हो तो उसका शव, अन्यथा उसकी अस्थियां ही विधिवत् अन्त्येष्टि के लिए लाना चाहिए। यदि केवल अस्थियां ही प्राप्त हो सकें, तो विभिन्न अवयवों से तेंतीस अस्थियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि उस समय व्याप्त धारणा के अनुसार मनुष्य का शरीर तेंतीस अवयवों से निर्मित माना जाता था। किन्तु जब अस्थियां उपलब्ध नहीं होती थीं और केवल दिशा का ही ज्ञान होता था, उस दिशा से प्रेत को उसका नाम लेकर पुकारा जाता था, कृष्ण मृगचम पर उसका एक पुतला बनाया जाता था, उस पर यज्ञिय पात्र रखे जाते थे, इन वस्तुओं पर कुश विखेर दिया जाता था और तब अग्नि-संस्कार

<sup>(</sup>१) शतं चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्द्धानमभिनिस्सृतैका। तयोर्ध्वमायष्ठमृतत्वमेति विष्वङ्कन्या उत्क्रमेण भवति ॥

छा. उ. ८. ६६।

<sup>(</sup>२) प्रतापनारसिंह का एक भाग यतिसंस्कार, बी. बी. आर. ए. ऐस. कैटलाग, पृ. २२२, सं. ७००-७०३।

<sup>(</sup>३) बौ. पि. सू. ३. ६।

<sup>(</sup>४) त्रयित्रंशत् पुरुषः । वही ३. ६. २।

कर दिया जाता था। जब सुदूर प्रदेश में गये हुए व्यक्ति का कोई भी चिह्न नहीं मिळता था और उसकी मृत्यु का विश्वास हो जाता था, तो उसकी अन्त्येष्टि किया उपर्युक्त रीति से कर दी जाती थी। ऐसे उदाहरणों में यदा-कदा ऐसे व्यक्ति घर छौट आते थे, जिनकी मृत्यु का विश्वास कर छिया जाता था। ऐसे व्यक्तियों को गर्भाधान प्रभृति विवाहान्त संस्कारों से पुनर्जीवित करना पड़ता था, वयोंकि वे सामाजिक दृष्टि से मृत माने जाते थे और कोई भी व्यक्ति उनसे सम्पर्क रखने के छिए प्रस्तुत न होता। आजकळ भी उसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है, किन्तु छोग खोये हुए व्यक्तियों की अन्त्येष्टि में किसी प्रकार की शीव्रता नहीं करते, और उनकी अन्त्येष्टि तब की जाती है, जब उनके छौटने की सम्भावना समाप्त हो जाती है।

### (७) जीवच्छाद्ध

जीवच्छाड़ की एक बड़ी ही विळचण प्रथा आधुनिक काछ में अस्तिस्व में आ गई है। एक परम्परावादी हिन्दू का विश्वास है कि सद्गति ( स्वर्ग अथवा मोच ) की प्राप्ति के छिए उसकी सविधि अन्स्थेष्टि क्रिया अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र न हों, अथवा उसे इस विषय में सन्देह हो कि मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र उसकी अन्स्थेष्टि क्रिया समुचित रीति से सम्पन्न करेंगे या नहीं, तो वह यह देखने के छिए उत्सुक रहता है कि उसकी अन्स्थेष्टि क्रिया उसके जीवन काछ में ही विधिवत् सम्पन्न हो जाए। एक पुत्तछा उसका प्रतिनिधि मान छिया जाता है, और सम्पूर्ण कृत्य साधारण रीति से सम्पन्न होते हैं। किन्तु यह अन्धविश्वास प्रचछित है कि जिन छोगों की अन्स्थेष्टि उनके जीवनकाछ में ही कर दी जाती है, वे अतिशीघ मर जाते हैं। अतः बहुत ही कम छोग ऐसा करने का साहस करते हैं।

### ( = ) अकाल मृत्यु

जिनकी मृत्यु दुर्घटनाओं में होती है, वे भी अपवाद माने जाते हैं। बौधायन के अनुसार जिनकी मृत्यु शस्त्र के घाव, विष के प्रयोग, रस्सी के फन्दे, पानी में दुवने, पर्वत अथवा बृच से गिरने आदि के कारण हो जाती है, वे अन्स्येष्टि

<sup>(</sup>१) वही. ३. ७।

<sup>(</sup>२) नारायण भद्दकृत जीवच्छ्राद्धपद्धति ।

के योग्य नहीं हैं। अधिक सम्भव यह है कि वे जल में फेंक या वन में छोड़ दिये जाते थे। किन्तु आजकल निश्चित प्रायश्चित्त करने के पश्चात् उनकी अन्त्येष्टि की जाती है। इस विषय में अन्त्येष्टि के निषेध का यह कारण था कि ये लोग पितृलोक में स्वीकृत नहीं किये जा सकते थे। अतः उनके लिए विस्तृत अन्त्येष्टि कियाओं का करना निरर्थक था। किन्तु गौतम धर्मसूत्र कहता है कि इच्छा होने पर उनके जीवित सम्बन्धी उदक कर्म आदि कर सकते थे। किन्तु अधिकांश स्मृतियां अशौच तथा अन्य कृत्यों को निषद्ध कर देती हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु से किसी प्रकार का अशौच नहीं लगता।

### (६) पतित

पतित व्यक्तियों का भी अपना एक विशिष्ट वर्ग है। मनु के अनुसार धर्मद्रोही, प्रतिलोम विवाह से उरपन्न, आरमहत्या करनेवाला, पाषण्ड, व्यभिचारिणी, गर्भपात या अपने पित से घृणा करनेवाली स्त्री आदि की अन्त्येष्टि नहीं करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य स्तेन या चोर का समावेश भी इसी वर्ग में करते हैं। इस निषेध के पीछे कारण यह है कि अपने असामाजिक अभ्यासों तथा व्यवहार के कारण वे समाज की दृष्टि से नष्ट ही हो जाते हैं, अतः संस्कार से लाभ उठाने का सामाजिक विशेषाधिकार उन्हें उपलब्ध नहीं होता। सम्प्रति ऐसी बातें या तो प्रकट नहीं की जातीं या उन्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, तथा अनेक पतित व्यक्ति साधारण गृहस्थों के ही समान बच निकलते हैं।

<sup>(</sup>१) बौ. पि. सू. ३. ७. १। वह एक अपवाद को मान्यता देता है, 'देशा-न्तरमृते सङ्ग्रामहते व्याघ्रहते शरीरमादाय विधिना दाहयेत ।

वही. ३. ७. २।

<sup>(</sup>२) उदकं पिण्डदानच प्रेतेभ्यो यत् प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिचे विनश्यति ॥

या. स्मृ. ३. १. ६. पर विज्ञानेश्वर द्वारा उद्धत।

<sup>(</sup>३) प्रायोऽनाशकशस्त्रामिविषोदकोद्बन्ध प्रपतनैश्चेच्छताम् । वही ।

<sup>(</sup>४) वी. मि. सं. ८७-९०।

<sup>(</sup>५) पाखण्ड्यनाश्रिताः स्तेना भर्तृष्ट्यः कामगादिकाः । सुराप्यात्मधातिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥ या.स्यृ. ३. १. ६ ।

# २४. क्रियाओं की आदिम प्रकृति

अन्त्येष्टि क्रियाएं, पुनः पुनः दुहरायी जाने तथा भरकम होने पर भी, अस्यन्त साधारण हैं। हिन्दूधमें के किसी भी अन्य चेत्र में आदिम विश्वास हतने जवलन्तरूप में विद्यमान नहीं हैं, जितने अन्त्येष्टि क्रियाओं में। परलोक इस लोक का दूसरा प्रतिरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और मृतक की आवश्यकताएं भी वे ही हैं, जो एक जीवित ज्यक्ति की। सम्पूर्ण क्रियाओं में मृत व्यक्ति के विषय-भोग तथा सुख-सुविधाओं के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। हमें उसके आध्यारिमक लाभ अथवा मोच के लिए इच्छा का बहुत कम सङ्केत मिलता है। जन्म—मरण के चक्र से मुक्ति के लिये प्रार्थना बहुत कम है और उसका उदय कर्मकाण्ड के विकास की नवीनतम श्रंखला में जाकर ही हो सका। संपूर्ण संस्कार नितान्त आदिम प्रकार का है और वह अस्यन्त सुदूर अतीत के विश्वासों की सूचना देता है।

-------

# दशम अध्याय

# उपसंहार

### १. जीवन एक रहस्य तथा कला

मनुष्य के लिए जीवन एक महान् रहस्य रहा है। इसके उद्भव, विकास, हास और लोप के रहस्य के ज्ञान के लिए वह सदा ब्याकुल रहा है। हिन्दू संस्कार इस रहस्य की थाह पाने तथा उसके प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के प्रयत्न थे। युगों के निरीचण तथा अनुभव और जुटियों तथा विश्वास के माध्यम से भारतीयों ने यह अनुभव कर लिया था कि जीवन भी संसार की अन्य कलाओं के समान ही एक कला है। इसके लिए संस्कार तथा परिष्करण अपेचित थे। उत्पन्न तथा अपने आप में सीमित मनुष्य केवल पञ्चतस्यों का एक पिण्ड, असम्य और पान्नविक तथा अपने वन्य सहयोगियों (पशुओं) से नाममात्र के लिए भिन्न था। उसके जीवन के लिए सावधानी, रचा तथा विकास की उतनी ही आवश्यकता थी, जितनी कि उद्यान में एक पौधे के लिए, खेत में फसल के लिए, और पशु-संघ में एक पशु के लिए। संस्कार इस आवश्यकता की पूर्ति के चेतन प्रयत्न थे। प्राचीन काल के ऋषियों और मुनियों ने, अपने प्रकाश तथा बुद्धि द्वारा वन्य पशुता को संस्कृत मनुष्यता में परिणत करने का प्रयास किया।

### २. जीवन एक चक्र

दर्शनशास्त्र के समान कर्मकाण्ड में भी जीवन एक चक्र के समान समझा जाता था। यह वहीं आरम्भ होता है, जहाँ इसका अन्त होता है। जीवन जन्म से मृत्यु पर्यन्त जीवित रहने, विषय-भोग तथा मुख प्राप्त करने, चिन्तन करने तथा अन्त में इस संसार से प्रस्थान करने के वासनामय मध्यबिन्दु के चारों ओर घूमनेवाली घटनाओं की निरन्तर श्र्द्धुला है। समस्त संस्कार और उसके विधि-विधान जीवन के केन्द्र से ही उत्पन्न होते हैं तथा वे उसकी सीमा के सहवतीं हैं। संस्कारों के प्राचीनतम आकरग्रन्थ गृह्यसूत्र विवाह से आरम्भ

होते हैं, क्योंकि वह जीवन का केन्द्र माना जाता था, जो समस्त सामाजिक गिति-विधियों को धारण तथा अनुप्राणित करता है। किन्तु स्मृतियाँ माता के गर्भ में अूण के आधान से संस्कारों का आरम्भ करती हैं, क्योंकि स्पष्टतः यहीं से ध्यक्ति के जीवन का उदय होता है; और अन्त्येष्टि के साथ समाप्त होती हैं, जहाँ प्रस्यच रूप से मनुष्य-जीवन का अन्त होता है। जीवन के समान संस्कार भी जन्म और मृत्यु के बीच गितिशील रहते हैं।

# ३. रूढि एक चेतन विकास

आरम्भ में संस्कार स्वचालित न होते हुए भी प्रवाहशील थे। उसमें न तो कोई मतवाद था और न ही कोई निश्चित नियम-श्रंखला।प्रथा अथवा परम्परा ही एक मात्र प्रमाण थी और तर्क तथा बुद्धिवाद का प्रभा नहीं उठता था। जब काल कम से संस्कारों से सम्बद्ध विविध प्रथाएं विकसित हुई और सामाजिक भावनाओं तथा आवश्यकताओं के कारण उनकी संख्यामें अभिवृद्धि हुई, तो संस्कारों को लिपबद्ध व नियमित करने का प्रयास किया गया तथा रूढ़ियाँ निश्चित हो गयीं। इससे संस्कारों के संस्थागत स्वरूप को स्थायित्व प्राप्त हुआ, किन्तु इससे उनके स्वाभाविक विकास की गति अवस्द्ध हो गयी, जिसका परिणाम हुआ उनकी अशकता तथा हास।

# **४. संस्कारों की पद्धति**

संस्कारों की पद्धित और स्वरूप निरीचण, अनुभव तथा तर्क पर आधारित थे। अति प्राचीन काल में भी संस्कारों की पद्धितयाँ विस्तृत तथा विशिष्ट थीं। उनका निश्चित उदय सुदूर अतीत के अन्तराल में निहित है, किन्तु यह निश्चित है कि सामाजिक आवश्यकताओं में उनका जन्म हुआ और कालक्षम से उन्हें धार्मिक आवश्य प्राप्त हो गया। संस्कारों की पद्धितयों के विकास में प्रतीकों तथा निषेधों का अस्यन्त महत्त्वपूर्ण योग रहा है।

# ५. हिन्दू धर्म में संस्कारों का स्थान

(१) संस्कार सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध

सभ्यता के आरम्भ में जीवन आज की अपेदा नितान्त साधारण था

और वह विविध खंडों में विभक्त नहीं हुआ था। सामाजिक संस्थाएँ, विश्वास, भावनाएँ, कलाएँ तथा विज्ञान आदि सभी परस्पर एक दूसरे में मिश्रित थे। संस्कारों ने जीवन के इन सभी चेत्रों को व्याप्त किया। प्राचीन काल में धर्म एक सर्वस्पर्शी तस्त्र था तथा कर्मकाण्ड जीवन में सभी सम्भव घटनाओं को शुद्धि तथा स्थायित्व प्रदान करते थे और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने संसार के समस्त नैतिक तथा भौतिक साधनों का उपयोग किया, जिन तक मनुष्य की पहुँच थी। संस्कारों का उद्देश व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था, जिससे वह अपने को मानवीय तथा अतिमानव शक्तियों से पूर्ण संसार के अनुरूप बना सके।

## (२) संस्कार और जीवन के तीन मार्ग

जब कालक्रम से जीवन में जिटलता बढ़ने लगो और फलस्वरूप कर्म में भेद करना पढ़ा, तो हिन्दुओं ने जीवन के तीन निश्चित मार्गों को मान्यता प्रदान की—(१) कर्म-मार्ग, (२) उपासना-मार्ग तथा (३) ज्ञान-मार्ग। यथिप मूलतः संस्कार अपने चेत्र की दृष्टि से अस्यन्त व्यापक थे, किन्तु आगे चलकर उनका समावेश केवल कर्म-मार्ग में किया जाने लगा। प्रथम मार्ग द्वितीय तथा तृतीय मार्ग के लिए तथ्यारी का मार्ग था, जिसका उद्देश्य चित्त-शुद्धि था। अतः यद्यपि संस्कार जीवन में सर्वोच्च महस्व के नहीं थे, तथापि उनका प्राथमिक महस्व था और इस प्रकार वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य थे। तथ्य यह है कि वे उच्चतर बौद्धिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के लिए व्यक्ति को प्रशिक्ति करतेथे।

(३) संस्कारों के प्रति दार्शनिक उदासीनता और विरोध का भाव तथा दर्शन के साथ उनका सामञ्जस्य।

जीवन के प्रति भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण इस विचार पर केन्द्रित रहा कि अन्तिम विश्लेषण करने पर सांसारिक जीवन निरर्थक है तथा पार्थिव अस्तिस्व से परे चेतना की स्थिर अवस्था की प्राप्ति ही मनुष्य का गम्तव्य है। जीवन के पारदर्शी मृत्यों की प्राप्ति के महत्त्वाकांची व्यक्ति संस्कारों को, जिनका प्रयोजन मनुष्य के सांसारिक जीवन का परिष्कार था, द्दीनता की दृष्टि से देखते थे। कतिपय औपनिषदिक मनीषियों ने संस्कारों सहित समस्त यज्ञों का उपहास किया और उनकी तुलना उस भग्न नौका से की जो संसार-सागर को पार करने में समर्थ नहीं है। किन्तु संयत हिन्दू मस्तिष्क, समन्वयात्मकता तथा जीवन का सन्तुलित विचार जिसकी विशेषता थी, कर्मकाण्ड तथा दर्शन के मध्य समन्वय स्थापित करने में समर्थ हुआ और एक ही यज्ञिय मण्डप के नीचे अस्यन्त विस्तृत यज्ञों के साथ-साथ आत्मविद्या-सम्बन्धी उच्चतम प्रश्न उठाये जाते थे और उन पर शाखार्थ होते थे। चार्वाकों, बौद्धों तथा जैनों ने कर्मकाण्ड पर व्यर्थ ही आक्रमण किया। आधारभित्ति के रूप में अपना स्वतन्त्र विधिविधान तथा रूड परंपरा न होने से चार्वाक मत का अन्त हो गया। जन साधारण को समाज में प्रचलित लोकप्रिय कर्मकाण्ड के अनुसरण के लिए छोड़कर, बौद्धों तथा जैनों ने मठों के लिये अपना स्वतन्त्र कर्मकाण्ड विकसित किया। वैदिक विचारकों ने कभी भी निरर्थक समझ कर उनका तिरस्कार नहीं किया। सम्भवतः इसका कारण उनकी यह धारणा थी कि जन साधारण किसी न किसी प्रकार के विधिविधानों के बिना जीवित नहीं रह सकता। वर्षोकि संस्कार इस दृष्ट से सर्वोत्तम थे, अतः समाज ने उन्हें मान्यता प्रदान की।

# ( ४ ) संस्कार तथा पौराणिक हिन्दू धर्म

पौराणिक हिन्दू धर्म के विकास के साथ वैदिक कर्मकाण्डीय धर्म का हास हुआ तथा धार्मिक जीवन का आकर्षण गृह—जो संस्कारों का केन्द्र विन्हु था—से तीर्ध-स्थानों तथा मन्दिरों की ओर स्थानान्तरित हो गया। मूर्तिप्ता पर बल दिया गया। यथापि दीर्घ तथा विस्तृत यज्ञ प्रचलित नहीं रहे, किन्तु संस्कार थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जीवित रहे, उदाहरणार्थ, यदा कदा चूडाकरण तथा मुण्डन संस्कार घर के स्थान पर मन्दिर में सम्पन्न होने लगे। संस्कारों का मनुष्य के वैयक्तिक जीवन से इतना निकट सम्बन्ध था कि सम्पूर्ण परिवर्तनों तथा उथलप्रल में भी वे उससे चिपके रहे। जीवन पर उनका नियन्त्रण हतना कठोर था कि अनेक देवताओं को भी कितपय संस्कारों के बीच से जाना पढ़ता था।

# ६. संस्कारों की उपयोगिता

संस्कार मानवजीवन के परिष्कार और शुद्धि में सहायता पहुँचाते, व्यक्तित्व के विकास को सुविधाजनक करते, मनुष्य-देह को पवित्रता तथा महस्त्र प्रदान करते, मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक महस्त्राकां को गित देते तथा अन्त में उसे जटिलताओं और समस्याओं के संसार से सरह तथा सानुन्द मुक्ति के लिए प्रस्तुत करते थे। अनेक सामाजिक महस्व की समस्याओं के समाधान में भी वे सहायक थे। उदाहरणार्थ, गर्भाधान तथा अन्य प्राग्-जन्म-संस्कार यौन-विज्ञान और प्रजनन-शास्त्र से सम्बद्ध थे। जब स्वास्थ्य-विज्ञान तथा प्रजनन-शास्त्र का विज्ञान की स्वतन्त्र शाखा के रूप में विकास नहीं हुआ था. उस समय इस प्रकार के विषयों में संस्कार ही शिका के माध्यम का कार्य करते थे। इसी प्रकार विचारम्भ तथा उपनयन से समावर्तन पर्यन्त सभी संस्कार शिचा की दृष्टि से अस्यन्त महत्त्व के हैं। आदिम समाजों में जनसाधारण में अनिवार्य शिचा को लागू करने के लिए कोई धर्मनिरपेच या लौकिक माध्यम न था। अनिवार्य होने के कारण संस्कार इस प्रयोजन की भी पूर्ति करते थे। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अयोग्य न होने पर प्रत्येक बालक को शिचा के अनिवार्य पाठ्यक्रम से होकर गुजरना होता था. जिसमें अध्ययन तथा कठोर अनुशासन का समावेश था। इससे प्राचीन हिन्दुओं के उच्च बौद्धिक तथा सांस्कृतिक स्तर की रचा में योग मिलता था। विवाह के प्रकारों, उसकी सीमाओं, वर और वधू के वरण तथा वैवाहिक विधि-विधान के सम्बन्ध में निश्चित नियमों के निर्धारण के द्वारा विवाह संस्कार अनेक यौन तथा सामाजिक समस्याओं का नियमन करता था। निस्तन्देह, इन नियमों की प्रवृत्ति समाज को स्थिर तथा गतिहीन बना देने की ओर थी, किन्तु सामाजिक समुदायों और पारिवारिक जीवनको स्थायित्व प्रदान करने तथा सुखी बनाने में उनसे सहायता मिली । अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि मृतक तथा जीवित के प्रति गृहस्थ के कर्तव्यों में सामअस्य स्थापित करता था। यह पारिवारिक और सामाजिक स्वास्थ्य-विज्ञानका एक विस्मयजनक समन्वय था तथा जीवित सम्बन्धियों को सान्त्वना प्रदान करता था। इस प्रकार संस्कार व्यवहार में मानवजीवन तथा उसके विकास की कमबद्ध योजना का कार्य करते थे।

## ७. संस्कारों का हास

अन्य सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के समान, सुदीर्घ काल तक अपने प्रयोजन की पूर्ति के पश्चाद, अपनी आन्तरिक दुर्बलताओं तथा उन विषम शाह्य परिस्थितियों के कारण, जो हिन्दू जाति के इतिहास में विकसित हुई, कालक्रम से संस्कारों का भी हास हुआ। संस्कारों के रचनाश्मक काल के पश्चाद, टीकाओं

और निबन्धों, परम्परावादिता तथा रूढिवादिता और अनुकरणात्मक प्रवृत्तियों का युग आया, जिसमें संस्कारों को नियमबद्ध व लेखबद्ध किया गया, उन पर टीकाएं लिखी गर्यों, वे सङ्गलित किये गये और अस्पष्ट तथा दयनीय रूप से उनका अनुकरण किया गया । फलस्वरूप वे स्थिर, अपरिवर्तनशील तथा शक्ति-हीन हो गये और उनमें निहित संग्राहकता, सुधार तथा परिवर्तन की अमता का अन्त हो गया। वह काल तथा विचार-धारा जिनमें संस्कारों का विकास हुआ था, बहुत पीछे छूट चुके थे तथा नवीन सामाजिक व धार्मिक शक्तियाँ समाज में कियाशील थीं, जो प्राचीन धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के पूर्णतः अनुरूप नहीं थीं। बौद्धधर्म, जैनधर्म तथा अन्य अनेक भक्तिमार्गों ने जनसाधारण का ध्यान कर्मकाण्डीय जटिलता से हटाकर भक्ति के विभिन्न प्रकारों अथवा पूजार्चन की ओर आकर्षित किया। भाषागत कठिनता भी संस्कारों के हास के छिए उत्तर-वायी थी। संस्कारों में पढ़े जानेवाले मन्त्र वेदों से छिये गये थे तथा संस्कारों की विधि गृह्यसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत आकर-प्रन्थों में विहित थी, और अद्या-विष ये दोनों ऐसे ही बने रहे। यद्यपि संस्कृत भारत की लोक-प्रचलित भाषा नहीं रही है तथा वह केवल कतिएय उच्चिशिचित व्यक्तियों के ही लिए बोध-गम्य है, किन्तु पुरोहितों ने कभी भी संस्कारों की भाषा में परिवर्तन का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वे धार्मिक विधि-विधानों की रहस्यात्मक तथा अस्पष्ट प्रकृति की सुरक्षा के छिए सदा ज्याप्र रहे हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम है संस्कारों के प्रति, जो कि उनके छिए बोधगम्य नहीं रहे, जन-साधारण की अरुचि और उदासीनता।

समाज का आदिम स्थित से विकास और मानवीय कियाओं की विविध शाखाओं का विभाग तथा विशेषीकरण भी संस्कारों के हास का एक दूरव्यापी कारण था। मूळतः संस्कारों में धार्मिक विश्वास तथा व्यवहार, सामाजिक प्रयाएं तथा विधियां, शिक्षा-सम्बन्धी योजनाएँ और स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियम आदि समाविष्ट थे। काळकम से इन समस्त पार्थों का स्वतन्त्र रूप से अल्प अधवा अधिक विकास हुआ। इस प्रकार संस्कारों के अधिकांश अंग तथा महस्व छुप्त हो गये; केवळ उनकी धार्मिक पवित्रता ही खण्डित रूप में विद्यमान रही। संस्कार, जो किसी समय मनुष्य के सुधार की दिशा में गरभीर प्रयास

थे, अब निरे विधि-विधान मान्न रह गये। सम्प्रति संस्कार अधिकांश में प्रभाव-हीन तथा निष्प्रयोजन कार्यंक्रम के ही विषय रह गये हैं।

अपने सुदीर्घ इतिहास-काल में हिन्दू धर्म विदेशी मानव तस्वों को आस्मसात् करता रहा है। ये तस्व हिन्दू धर्म की व्यापक रूपरेखा के भीतर था गये, किन्तु उन्हें अत्यन्त विस्तृत कर्मकाण्डीय विधि-विधान अनुकूछ न छगे। वे केवछ विवाह और अन्स्येष्टि जैसे महत्त्वपूर्णं संस्कार ही, जिनसे बच नहीं सकते थे, सम्पन्न करते थे, किन्तु कम महस्व के संस्कारों का उनके छिये कोई उपयोग नहीं था। भारत में इस्लाम के पदार्पण ने तो हिन्दू संस्कृति को आच्छुन ही कर लिया और देश के अधिकांश भाग में धार्मिक कुरवों को सम्पन्न करने की स्वतन्त्रता तथा अवसर मध्ययुग में प्राप्त नहीं थे। अपनी सुरका के लिए जन-समुदाय ने बाह्य तथा प्रदर्शनीय धार्मिक विधि-विधानों को त्याग दिया और केवछ कुछ परम्परावादी परिवार ही सङ्कट मोछ लेकर उनका अनुष्ठान करते रहे । पाञ्चारय भौतिकवाद के परवर्ती तथा आधुनिक दृष्टिकोण ने एक भिन्न ही घरातल पर हिन्दूधर्म पर आक्रमण किया। पाश्चाश्य शिचण-पद्धति तथा शिचण के विदेशी माध्यम के द्वारा उसने इस नवीन शिचा को प्राप्त करनेवाले अधिकांश युवकों को अपनी संस्कृति से बौद्धिक तथा भावुक रूप से पृथक् कर दिया है। उसने अपने में दीचित जन-समुदाय को देश के परम्परागत जीवन के प्रति प्रायः शत्रुतापूर्ण, जीवन के आध्यास्मिक मुल्यों के प्रति सन्देहवादी तथा किसी भी धार्मिक अनुकासन के प्रति असहिष्णु बना दिया है। वे जीवन की सांस्कारिक धारणा से दूर होते चले जा रहे हैं, जैसे उनके लिए उसका कोई अस्तिस्व ही न हो। संस्कारों के लिए यह गम्भीरतम सङ्कट है। संस्कारों के लिए आज्ञा की एकमात्र किरण है विचारकवर्ग में भौतिकवाद के विरुद्ध वर्धमान प्रतिक्रिया, जो भविष्य में मानव-जीवन के धार्मिक तथा आध्यास्मिक मूल्यों की पुनः प्रतिद्या कर सकती है।

# ८. पुनरुस्थानवादी प्रवृत्तियां तथा संस्कार

उन्नीसवीं शती में भारत में एक ओर तो पाश्चास्य संस्कृति का प्रभाव बहुसंस्थक युवकों के मानस-पटल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तथा दूसरी ओर इसने राष्ट्रवादी सांस्कृतिक आन्दोलनों के नेतृत्व में अपने विरुद्ध ४४ हि० प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया। उनमें आर्य-सामाज तथा सनातन धर्म के समान अपेकाकृत रूढिवादी आन्दोलनों ने एक ओर तो हिन्दू धर्म के विरुद्ध किये गये विदेशियों के आक्षेपों का खण्डन कर तथा दूसरी ओर कितपय सुधारों तथा सादगी के साथ प्राचीन सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं को पुनर्जीवित कर, जिससे कि वे शिक्तिन्वर्ग को बौद्धिक रूप से प्रभावित कर सकें, हिन्दू-समाज की रचा का प्रयत्न किया। नये उत्साह के साथ संस्कारों को पुनर्जीवित किया गया तथा कुछ समय तक उन्होंने जनसाधारण को आकृष्ट भी किया, किन्तु उनका प्रभाव पुनः छुप्त होता जा रहा है। वास्तविक प्रश्न पश्चिम तथा पूर्व का नहीं, प्राचीन तथा नवीन का है। संस्कारों का जन्म अति सुदूर अतीत में हुआ था, जब कि समाज की आवश्यकताएं तथा समस्याएं आज से भिन्न थीं; जन-मानस एक ऐसी विचारधारा के अधीन क्रियाशील था, जो अपने युग की एक विशिष्ट वस्तु थी। आज समाज परिवर्तित हो छुका है; उसी के अनुरूप मनुष्य, उसके विश्वासों, भावों तथा महस्वाकांखाओं में भी परिवर्तन हो चुका है। नवीन विचारधारा के अनुरूप परिवर्तित हुए बिना संस्कार आज जन-मानस को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते।

# ९. भविष्य

संस्कार मानवीय विश्वासों, भावनाओं, आज्ञाओं तथा आज्ञङ्काओं की अभिव्यक्ति थे तथा उनका जन्म मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था।
जीवन में परिवर्तन के साथ उनमें भी परिवर्तन अनिवार्य है। आज जीवन की
धारणा ही मूळतः परिवर्तित हो चुकी है। वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा जीवन
के अनेक रहस्यों का उद्धाटन हो चुका है तथा प्रकृति पर मनुष्य के नियन्त्रण
में भी असीमित चुद्धि हो चुकी है। अनेक प्राकृतिक शक्तियां, जिनसे
प्राचीनकाल में लोग भयभीत थे अथवा उनका आदर करते थे, आज मनुष्य
की प्रेष्य भृत्य बन चुकी हैं। जीवन के भौतिक साधन भी निरन्तर बढ़ते
जा रहे हैं। जीवन के अनेक चेत्र, जो कि प्राचीनकाल में धार्मिक व पित्रत्र
माने जाते थे, आज पूर्णतः लौकिक तथा धर्म-निरपेख हो चुके हैं। अतः वह
आतङ्क तथा श्रद्धा, जिनके साथ धार्मिक कृत्य सम्पन्न किये लाते थे, श्रनैः शनैः
चीण होते जा रहे हैं। किन्तु संसार के भौतिक पार्श्वों में इन परिवर्तनों के
होने पर भी, जीवन के विशिष्ट केन्द्रभूत रहस्य तथा मानव के अस्तिस्व की

कतिपय मौलिक आवश्यकताएं तो अवश्य ही विद्यमान रहेंगी। यद्यपि जीवन के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन और विश्लेषण हो चुका है, तथापि जीवन का उन्दर्व, उसके विधायक अङ्ग तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्रश्न आज भी मनुष्य के मस्तिष्क को शान्त नहीं होने दे रहे हैं तथा भविष्य में भी जीवन की केन्द्रभूत समस्या के अंतिम समाधान की कोई सम्भावना नहीं दृष्टिगत होती। जीवन के स्रोत अथवा उद्गम पर आज भी मनुष्य अदश्य के किसी रहस्यपूर्ण स्पर्श का अनुभव कर रहा है। यह तस्व मनुष्य के धार्मिक भावों को जीवित रखने में अवश्य ही सहायक होगा । यद्यपि जीवन के कतिपय चेत्रों में धर्म का चमत्कारी नियन्त्रण ढीटा पड्ता जा रहा है, किन्तु मानव-हृद्य अपने को उस पवित्रता से पृथक् न रख सकेगा, जो धार्मिक मान्यताओं द्वारा प्राप्त होती है। जीवन का संस्कार तथा परिष्कार सदा अपेचित रहेंगे। इसी प्रकार जीवन एक कला है तथा इसके सुधार के छिए चेतन तथा सुनियोजित प्रयत्न अपेचित हैं, यह भी पुक अनिवार्य तथा शाश्वत सस्य है। जातीय संस्कृति तथा राष्ट्रनिर्माण की कछा सदैव मानव-प्रगति का महस्वपूर्ण अङ्ग बनी रहेंगी। संस्कारों की प्राचीन रूप-रेखा में भी परिवर्तन होगा तथा निश्चय ही उन्हें युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन रूप प्राप्त होगा।





# आधार प्रनथ-सूची

~ +0+0+0+~

# १. संस्कृत ग्रन्थ

## क. वेद

श्रथर्ववेद: सम्पादक द्यारः रॉथ श्रौर डब्लू. डी. ह्विटने। बर्लिन, १८५६। सायण-भाष्य सहित; सम्पादक एसः पीः पण्डित। बम्बई, १८९४-९८।

> ः श्रनुवादक डब्लू डी ह्विटने। कॅब्रिज, मेसेच्युसेट्स, संयुक्त राज्य श्रमेरिका, १९०४।

> : ब्रानुबादक श्रारः टी. एचः ब्रिफिथ । बनारसः, १८९७ ।

> : अनुवादक डब्ल्यू: डी. ह्विटने। केंब्रिज ( मॅस॰ ) १९०८। २ भाग।

ऋग्वेद : संहिता और पद, सायण-भाष्य सहित ; सम्पादक एफ् मैक्समूलर । द्वितीय संस्करण, १८९०-२ । संहिता और पद, सायण-भाष्य सहित, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना । १९३३-५१ । ५ भाग । संहिता : एम्, एन्, दस्त । कलकत्ता, १९०६ । ६ भाग ।

: आर. टी. आर. प्रिफिथ;

त्रजुवादक । <mark>बना</mark>रस १८९६-९७ । २ भाग ।

ः त्र्यनुवादक एः केगीः । बोस्टन, १८९६ ।

ः अनुवादक एच्. एच्. विल्सन । लंदन । भाग १-३, १८५०-५७ । भाग ४-६, १८६६-८८ ।

यजुर्वेद-संहिताः श्रनुवादक श्रारः टीः एचः प्रिफिथः। लजारसः, बनारसः, १८९९ः।

काठक-संहिताः सम्पादक वॉन श्रेडर । लिपिकिंग, १९००-११ ।

तैत्तिरीय-संहिता । सम्पादक ए. वेबर । बर्लिन, १८७१-७२ ।

> माध्य कृत भाष्य सहित । कलकत्ता, १८५४-९९ ।

ः त्रंग्रेजी श्रनुवादक। टी. एस. कीथ।

मैत्रायणी-संहिताः सम्पादक वॉन श्रेडर । लिपिका, १८८१-८६ ।

वाजसनेयी-सहिताः महीघर-भाष्य सहितः सम्पादक एः वेबरः। लंदन, १८५२। निर्णयः सागर संस्करण, बम्बई १९१२। सामवेद: सम्पादक श्रौर श्रनुवादक टी. बेनफी। लिपिकिंग, १८४८। सम्पादक सत्यवत सामश्रमी। कलकत्ता, १८७३। : श्रदुवादक श्रार. टी. एच. ग्रिफिश। बनारस, १८९३।

#### ख. ब्राह्मण

ऐतरेय-ब्राह्मण: सम्पादक टी. आफे-ख्ट । बॉन ( जर्मनी ), १८७९ । श्रानन्दाश्रम संस्करण सम्पादक: के. एस. श्रागारो । पूना, १८९६ । श्रानुवादक होंग, यम्बई, १८६३ । श्रानुवादक कीथ । हॉर्वर्ड श्रोरिएंटल सीरीज, भाग २५ । केंब्रिज, मेसे-च्युसेट्स, १९२० ।

गोपथ-ब्राह्मणः सम्पादक राजेन्द्र लाल मित्र श्रौर एच् विद्याभूषण। कलकत्ता, १८७२।

तैत्तिरीय-ब्राह्मणः सम्पादक राजेन्द्रलाल मित्र। कलकत्ता, १८५५-७०।

पश्चविश-ब्राह्मणः सम्पादक ए. वेदान्त-वागीश । कळकत्ता, १८६९-७४।

शतपथ-ब्राह्मण : संपादक ए. वेबर । लंदन, १८८५ । अनुवादक जे. एगलिंग । XII, XXVI, XLII, XLIII, XLIV. ऑक्सफोर्ड, १८८२-१९०० । सेकेड बुक्स आॅव् दि ईस्ट सीरीज,

भाग १२, २६, ४१, ४३, ४४, स्रॉक्सफोर्ड, १८८२-१९००। सामवेद-मन्त्र-ब्राह्मणः सम्पादकः ए. सी. बर्नेल, लन्दन, १८७३।

#### ग. आरण्यक

ऐतरेय-श्चारण्यक, सम्पादक ए. बी. कीथ, श्चॉक्सफोर्ड १९०९ । तैत्तिरीय-श्चारण्यक: सम्पादक हरि नारा-यण श्चाप्टे, पूना, १८९८ । सांख्यायन श्चारण्यक, सम्पादक ए. बी.कीथ, श्चॉक्सफोर्ड, १९०९।

### घ. उपनिषद्

ईशोपनिषद् ः निर्णयसागर संस्करण, बम्बई १९३०।

कठोपनिषद् ः निर्णयसागर संस्करण, बम्बई १९३०।

छान्दोग्य-उपनिषद् : निर्णयसागर-संस्करण, बम्बई १९३०।

छान्दोग्य-उपनिषद् : सम्पादक व श्रनुवा-दक श्रो बोथिलक । लिपिकन, १८८९ तैलिरीय-उपनिषद् : शाङ्करभाष्य सहित पश्चम संस्करण । श्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना १९२९ ।

बृहदारण्यक-उपनिषद् : निर्णयसागर संस्करण, बम्बई १९३० । सम्पादक एवं श्रजुवादक श्रो बोथलिक । लिपिमग १८८९ ।

मैत्रायणी-उपनिषद् : निर्णयसागर संस्क-करण, बम्बई ।

श्वेताश्वतर-उपनिषद् ि निर्णयसागर संस्करण, बस्बई १९३९।

# ङ. श्रीतसूत्र

श्रापस्तम्ब-श्रौतस्त्रः श्रारं, गारवे द्वारा सम्पादितं, कलकत्तां, १८८२ । श्राश्वलायन-श्रौतस्त्रः श्रारं विद्या-रत्न द्वारा सम्पादितं, कलकत्तां, १८६४-७४ ।

कात्यायन-श्रौतसूत्र : ए. वेबर द्वारा सम्पादित, लन्दन, १८५५।

लाट्यायन-श्रौतसूत्र ः श्रानन्दचन्द्र वेदान्तवागीश द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८७२-७४।

सांख्यायन-श्रीतसूत्र : हिले बांड द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, १८८२।

#### च. गृह्यसूत्र

श्रथर्वण-गृह्यसूत्र ।

आपस्तम्ब-गृह्यस्त्रः सम्पादक एमः विण्टरिनट्स, वियना, १८८७। हरदत्तकृत अनाकुला टीका सहित। आश्वलायन-गृह्यस्त्रः सम्पादक ए.एफः स्टेंज्लर। लिपिकिंग, १८६४। हरदत्तकृत अनाकुला, जयस्वामि-कृत विमलोदया तथा देवस्वामिन

कौशिक-गृह्यसूत्रः सम्पादक एम. ब्लूम-फील्ड । न्यू हेवेन, १८९० । दारिल, भद्यारिमद्द तथा वासुदेव की टीकाओं सहित ।

श्रीर नारायणकृत टीकाश्रों सहित ।

कौशीतकि-गृह्यसूत्र।

काठक-गृह्यस्त्र ।

सादिर-गृह्यसूत्रः सम्पादक ए. महादेव शास्त्री एवं एल्. श्रीनिवासाचार्यः। मैसर, १९१३ः।

स्त्रस्कन्द कृत टीका सहित । गोभिल-गृह्यसूत्र : सम्पादक एफ. नॉवर । डॉरपेट, १८८४ । नारायण भट्ट, यशोधर श्रौर सायण की टीकात्रों सहित ।

जैमिनि-गृह्यस्त्र । श्रीनिवासकृत सुबोधिनी सहित । पारस्कर-गृह्यसूत्र ।

> हरिहर तथा गदाधर कृत भाष्य सिहत । सम्पादक गोपाल शास्त्री नेने । चौत्रम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, १९२६ ।

बौधायन-गृह्यसूत्रः सम्पादक आरः शाम-शास्त्री । मैसूरः १९२० ।

भारद्वाज-गृह्यसूत्र ।

मानव-गृह्यसूत्रः सम्पादक एफ. नॉवर । सेण्ट पीटर्सबर्ग, १८९७ ।

वाराह-गृह्यसूत्र । वैखानस-स्मार्तसूत्र ।

शाङ्कायन-गृह्यसूत्रः सम्पादक एचः श्रील्डेनवर्ग। इण्डियन स्टडीज, १५, पृ. १३ श्रीर श्रागे।

हिरण्यकेशि-गृह्यसूत्र : सम्पादक जे. कित्सें। वियना, १८८९।

### छ. गृह्यकल्प

गौतम-श्राद्धकल्प हिरण्यकेशि-श्राद्धकल्प बौधायन-श्राद्धकल्प कात्यायन-श्राद्धकल्प पैप्पलाद-श्राद्धकल्प मानव-श्राद्धकल्प

### ज. गृह्यपरिशिष्ट

गोभिलपुत्र : गृह्यसंप्रह-परिशिष्ट

## झ. धर्ममूत्र

श्रापस्तम्बीय-धर्मसूत्रः संपादक जी-बूलर । बंबई संस्कृत सीरीज । बंबई, १८९२, १८९४ ।

गौतम-धर्मसूत्रः सम्पादक स्टेंज्लर । लन्दन, १८७६ । त्रानुवाद, सेकेड बुक्स त्र्यॉव् दि ईष्ट, भाग २ । हरदत्त कृत मिताक्षरा सहित ।

बौधायन-धर्मस्त्रः संपादक ई. हुल्श। लिपिक्तिग, १८८४। गोविन्दस्वा-मिन् तथा परमेश्वर कृत टीकात्रों सहित।

मानव-धर्मसूत्र।

वासिष्ठ-धर्मसूत्र : संपादक ए. ए. फ्यू-हरर । बंबई, १९१६ ।

विष्णु-धर्मसूत्र : सम्पादक जॉली। कलकत्ता, १८८१।

वैखानस-स्मार्त धर्मसूत्र । शंख-लिखित-धर्मसूत्र । हारीत-धर्मसूत्र । हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र ।

## ञ . आपकाञ्य

वाल्मीकि रामायणः भगवद्तः द्वारा सम्पादित, लाहौर, १९३१। पी. सी. रॉय द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८८१-८२। : नीलकण्ठी टीका सहित, चित्रशाला प्रेस पूना, १९२९। महाभारतः पी. सी. राय द्वारा सम्पा-दित, कलकत्ता १८८१-८२। : श्रंग्रेजी श्रनुवाद पी. सी. रॉय। कलकत्ता, १८८४-९६।

ः श्रंभेजी श्रनुवाद दत्त, कलकत्ता, १८९५ ।

# ट. अर्थशास्त्र

कामन्दकीय-नीतिसार: हिन्दी श्रानुवा-दक ज्वालाप्रसाद मिश्र। बम्बई, सं. २००९।

कौटिलीय-अर्थशाल : हिन्दी अनुवाद सहितः अनुवादक उदयवीर शास्त्री लाहौर, संस्कृतपुस्तकालय, १९२५। : श्रंग्रेजी अनुवाद—आर. शाम शास्त्री। बंगलौर, १९२३।

नीतिवाक्यामृतम् : सोमदेव स्रिकृतः कश्चिदज्ञात पण्डित प्रणीतटीको-पेतम् : माणिकचन्द्र जैन ग्रंथमाला हीराबाग, बम्बई १९७९ वि. ।

शुक्रनीतिसार : श्रंग्रेजी श्रजुवादक विनयकुमार सरकार । इलाहाबाद, पाणिनि श्रॉफिस,

## ठ. स्मृतियाँ

अति-स्मृति : स्मृतिसन्दर्भ, भाग १, पृ. ३३६-५१। गुरुमण्डल प्रंथमाला, ५ क्वाइव रो

कलकत्ता, १९४२।

त्राङ्गिरस-स्मृति, स्मृतिसन्दर्भ, भाग १, पृ. ५९१-९७।

त्रापस्तम<del>्ब स्मृ</del>ति : स्मृतिसन्दर्भ, भाग ३, पृ. १३८७-१४०७।

### आधार प्रन्थ-सूची

श्राश्वलायन-स्मृति । ऋष्यश्ंग-स्मृति । कपिल-स्मृति । कात्यायन-स्मृति । गोभिल-स्मृति। गौतम-स्मृति। दक्षस्मृति कृष्णनाथ कृत टीका सहित। देवल-स्मृति। नारद-स्मृति। प्रचेतस-स्मृति । प्रजापति-स्मृति । पाराशर-स्मृति सायण और माधव की टीकाओं सहित । बॉम्बे संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज। पितामह-स्मृति । पुलस्त्य-स्मृति । पैठीनसी-स्मृति । बृहत्-पाराशर-स्मृति । बृहद्यम-स्मृति। बृहस्पति-स्मृति । बौधायन-स्मृति। भारद्वाज-स्मृति। मनुस्मृति : मेधातिथि कृत मनुभाष्य-सहित । २ भाग । कलकत्ता, १९३२-३९। कुल्लूकभद्दकृत मन्वर्धमुक्तावली सहित। निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९४६, गोविन्दराजकृत मानवाशयानुसा-रिणी और नन्दनाचार्यकृत नन्दिनी

> सहित । ४६ हि०

श्रंप्रेजी अनुवादक जी. बूलर। सेकेंड बुक्स ग्रॉव दि ईस्ट, भाग २५। त्र्यॉक्सफोर्ड, १८८६। मरोचि-स्मृति। यम-स्मृति । याज्ञवल्क्य-स्मृति। विज्ञानेश्वरकृत मिताक्षरा सहित। निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। कुलमणि शक्त तथा देवबोध कृत टोकाञ्चों सहित । लघ्वत्रि-स्मृति । लब्रज्ञाश्वलायन रमृति । लघपाराशर-स्मृति। लघबहस्पति-स्मृति। लघुव्यास-समृति । लघुवरिष्ठ-स्मृति । लघुविष्णु-स्मृति। लघुशङ्ग-स्मृति। लघुशातातप-स्मृति। लघुशौनक-स्मृति। लबहारीत-स्मृति। लघुयम-स्मृति । लिखित-स्मृति । लोहित-स्मृति। लौगाक्षि-स्मृति। व्यास-स्मृति । वद्ध-गौतम । बृद्ध-पराशर-संहिता। वृद्ध-शातातप-स्मृति । वृद्ध-हारीत-स्मृति।

वृद्ध-श्रात्रि-स्मृति।

विस्तृष्ट-स्मृति । विश्वामित्र-स्मृति । विष्णु-स्मृति । शङ्क-स्मृति । शाण्डिल्य-स्मृति । शातातप-स्मृति । शौनक-स्मृति । हारीत-स्मृति ।

> (स्मृतियों के लिए देखिए जीवा-नन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित धर्मशास्त्रसंग्रह, कलकत्ता, १८७६ तथा स्मृतिसन्दर्भ, ५ भाग, कलकत्ता १९५२-५५)।

### ड. पुराण

गरुड-पुराणः जीवानन्दः विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता,। : श्रंग्रेजी श्रनुवादक दत्त। ·कलकत्ता, १९०८।

पद्मपुराणः श्चानन्दाश्रम संस्करण, पूना। भविष्यपुराणः श्रीवेङ्कदेश्वर प्रेस, बम्बई। विष्णुपुराणः जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता।

ः श्रंग्रेजी श्रनुवादक दत्त। कलकत्ता, १९९४।

हिन्दी श्रनुवाद सहित । गीताप्रेस गोरखपुर, सं० २००९ ।

लिंगपुराणः जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता। स्कन्दपुराणः श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई।

### ह. निबन्ध ग्रन्थ

श्रमूप-विलास (संस्कार-रत्न), धर्माम्भोधि कृत । श्रष्टादश संस्कार, चतुर्भुजकृत । श्रष्टादश स्मृतिसार । श्राश्वलायनीय षोडश-संस्कार । कर्म-तत्त्व-दीपिका, कृष्णभद्द कृत । कृत्यविन्तामणि, चण्डेश्वर प्रणीत । गोविन्दार्णव (संस्कार-वीचि), शेष-

नृसिंह कृत ।

चतुर्वगिचिन्तामणि : हेमाद्रि कृत ।

चमत्कारचिन्तामणि : वैद्यनाथ कृत ।

जद्यमञ्ज-विलास : श्रीधरकृत ।

निर्णयसिन्धु : कमलाकर भट्ट प्रणीत ।

पारस्करीय संस्काररत्नाकर ।

चीरमित्रोदय : मित्रमिश्र कृत । चौखम्बा

संस्कृत सीरीज, बनारस ।

षोडश-संस्कार : कमलाकर कृत ।
षोडश-संस्कार : चन्द्रचूड कृत ।
षोडश-संस्कार-सेतु : रामेश्वर कृत ।
संस्कार-कौमुदी : गिरिभट्ट कृत ।
संस्कार-कल्पद्धम : जगन्नाथ याङ्गिककृत ।
संस्कार-कौस्तुभ : अनन्तदेव कृत ।
संस्कार-तिर्णय : नन्दपण्डित कृत ।
संस्कार-निर्णय : नन्दपण्डित कृत ।
संस्कार-नृसिंह : नरहरिकृत ।
संस्कार-प्रदीप ।
संस्कार-प्रदीप ।
संस्कार-भास्कर : खण्डे भट्ट कृत ।
संस्कार-भास्कर : खण्डे भट्ट कृत ।

संस्काररहा : खण्डे राय कृत ।

संस्काररत्नमाला : गोपीनाथ भट्ट कृत । संस्कार संख्या ।

स्मृतिकौमुदी : मदनपाल कृत । स्मृतिकौस्तुभ : श्रनन्तदेव कृत ।

स्मृति-चिन्द्रकाः अप्पदेवमीमां सक्प्रणीत। स्मृति-चिन्द्रकाः देवणभद्देशपाच्याय प्रणीत

गवर्नमेंट श्रोरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज, मैसूर ।

स्मृतितत्त्व : रघुनन्दन कृत ।

स्मृति-निबन्धः नृसिंह भट्ट कृत ।

स्मृतिरत्नाकरः विष्णुभद्द कृत ।

स्मृति-सारः याज्ञिकदेव कृत।

त. पद्धांतयाँ

त्रापस्तम्ब पद्धति : विश्वेश्वरभट्ट कृत । कौशिक गृह्यसूत्र पद्धति : केशव कृत । गर्गपद्धति ।

गर्भाधानादि दशकर्म पद्धति : शौनकीय ।

दशकर्म-पद्धति : कालेशिकृत।

दशकर्म-पद्धति : गणपति प्रणीत ।

दशकर्म-पद्धति : पशुपति कृत ।

दशकर्म पद्धति : पृथ्वीधर कृत ।

दशकर्म-पद्धति : भवदेव भट्ट कृत । दशकर्म-पद्धति : रामदत्त मैथिल कृत ।

दशकर्म-च्याख्या : हलायुध प्रणीत ।

पारस्कर-गृह्यपद्धति : कामदेव कृत ।

पारस्कर-गृह्मपद्धति : वसुदेव कृत ।

बौधायन गृह्यस्त्र-पद्धति : केशवस्वामि प्रणीत ।

मैत्रायण गृह्यस्त्र-पद्धति ।

सांख्यायन गृह्यस् त्र-पद्धति : वसुदेव कृत ।

सांख्यायन गृह्यसूत्र-पद्धति : विश्वनाथ कृत।

षोडश कर्म-पद्धति : ऋषिभद्द कृत ।

षोडश संस्कार-पद्धति : त्र्यानन्दराम दीक्षित कृत ।

षोडश संस्कार-विधिः भीमसेन-शर्मप्रणीत।

संस्कार-पद्धति : श्रमृत पाठक कृत ।

संस्कार-पद्धति : कमलाकर कृत ।

संस्कार-पद्धति : नारायणभट्ट कृत ।

संस्कार-विधिः स्वामी दयानन्द सरस्वती

प्रणीत ।

सामवेदीय संस्कार-पद्धतिः वीरेश्वर कृत।

### थ. प्रयोग

त्रापस्तम्ब गृह्यसूत्र-प्रयोग ।

त्राश्वलायन गृह्यसूत्र-प्रयोग ।

पारस्कर गृह्यसूत्र-प्रयोग ।

प्रयोग-कौस्तुभ : गरोश पाठक कृत ।

प्रयोग-चन्द्रिकाः वोरराघव कृत।

प्रयोग-तत्त्व : रघुनाथ कृत ।

प्रयोग-दर्पण : नारायण प्रणीत । प्रयोग-दीप : दयाशङ्कर कृत ।

प्रयोग-दीपिकाः रामकृष्ण भट्ट प्रणीत ।

प्रयोग-पद्धति : गङ्गाधर प्रणीत ।

प्रयोग-पद्धति : दामोद्र गार्ग्य कृत ।

प्रयोग-पद्धति : रघुनाथ प्रणीत ।

प्रयोग-पारिजात : नृसिंहकृत ।

प्रयोग-पारिजात : पुरूषोत्तमभट कृत ।

प्रयोग-मणि : केशवभट्ट प्रणीत ।

प्रयोग-रत्नः श्रनन्त कृत । प्रयोग-रत्नः काशीनाथ दीक्षित कृतः।

प्रयोग-रतः केशवदीक्षित कृत ।

प्रयोग-रहाः नारायणभट कृत ।

प्रयोग-रतः नृसिंह भट्ट कृत ।

प्रयोग-रतः महादेव कृत।

प्रयोग-रत्नः महेश कृत । प्रयोग-रत्नः हरिहर कृत ।

प्रयोग-सारः बालकृष्ण कृत ।

द. कारिकाएँ

त्राश्वलायन गृह्यसूत्र-कारिकाः सुदर्शन-

कृत ।

**त्राक्षलायन** गृह्यसूत्र-परिभाषा।

कात्यायन गृह्यसूत्र-कारिका।

खादिर-गृह्यस्त्र-कारिकाः वामन प्रणीत।

गृह्यसूत्र-कारिका : कर्क प्रणीत ।

गृह्यसूत्र-कारिकाः रेणुक कृत ।

द्राह्यायन गृह्यसूत्र-कारिका।

पारस्कर गृह्यसूत्र-कारिकाः रेणुकाचार्य

कृत।

बौधायन गृह्यसूत्र-कारिका : कनकसमा-

पति कृत।

सांख्यायन गृह्यसूत्र-कारिका।

शौनक-कारिका।

सामवेदीय यहास्त्र-कारिकाः भ्वक कृत।

## घ. विभिन्न संस्कारों पर विशिष्ट ग्रंथ

जातकर्म :

आतस्तम्ब जातकर्मः वापण्णभद्द कृत ।

जन्मदिन कृत्यपद्धति।

जन्म-दिवस-पूजा-पद्धति ।

सूतकनिर्णयः भद्दोजि कृत ।

अन्नप्राशनः

त्रवप्राशन।

त्रवप्राशन-प्रयोग ।

चूडाकरण:

चूडाकरण-केशान्तौ ।

चुडाकर्मः दत्तपण्डित कृत।

चूडाकर्म-प्रयोग ।

चौलोपनयन ।

चौलोपनयन-प्रयोग ।

कर्णवेधः

कर्णवेध-विधान ( प्रयोगपारिजात )

उपनयन:

श्रश्वत्थोपनयन-विधि।

उपनयन-कर्मपद्धति ।

उपनयन-कारिका।

उपनयन-चिन्तामणि : विश्वनाथ कृत ।

उपनयन तन्त्रः गोभिल प्रणीत ।

उपनयन-तन्त्रः रामदत्त कृत।

उपनयन-तन्त्रः लौगाक्षि प्रणीत । उपनयन-पद्धति : रामदत्त कृत ।

उपनयन-पद्धति : विश्वनाथ कृत ।

पुनक्पनयन-प्रयोग : दिवाकर प्रणीत ।

यज्ञोपवीत-पद्धति : रामदत्त कृत ।

व्रात्य-प्रायश्चित्त-निर्णय : नागोजिभट्ट कृत

प्रायश्चित्तेन्दु-रोखर से उद्घृत । बात्य-शुद्धि-संब्रह ।

वात्य-स्तोम-पद्धति : माधवाचार्य कृत ।

केशान्तः

गोदान-विधि-संप्रहः

मधुसूदन गोस्वामि प्रणीत ।

समावर्तन:

समावर्तन-प्रयोग ; श्यामसुन्दर कृत-।

विवाह:

श्रङ्करार्पण : नारायण भट्ट के प्रयोग-

रत्न से।

उद्वाह-कन्या-स्वरूप-निर्णय।

उद्वाह-चन्द्रिकाः गोवर्धन उपाध्यायकृत।

उद्वाह-तत्त्व : काशीराम वाचस्पति उपाध्याय कृत।

उद्वाह-निर्णय, गोपाल-न्यायपञ्चरत्न कृत।

उद्वाह-लक्षण।

उद्वाह-विवेक: गरोशभट्टकृत।

उद्वाह-व्यवस्था। उद्वाह-व्यवस्था-संदोप।

उद्वाहादि-काल-निर्णय ः गोपीनाथ-

प्रणीत । कन्यादान-पद्धति । कन्यादान-प्रयोग। कन्या-विवाह। कन्या-संदोप।

गोत्र-निर्णयः बालभदृकृत।

गोत्र-निर्णयः महादेव देवज्ञ प्रणीत । गोत्र-प्रवर-खण्डः श्रापस्तम्ब स्मृति से। गोत्र-प्रवर-दीप : विष्णु पण्डित कृत ।

गोत्र-प्रवर-निर्णय।

श्रनन्तदेवकृत संस्कार-कौस्तुभ से। गोत्र-प्रवर-निर्णय : श्रिभनवमाधवाचार्य

प्रणीत । गोत्र-प्रवर-निर्णयः कमलाकर कृत।

गोत्र-प्रवर-निर्णय : जीवदेव कृत ।

गोत्र-प्रवर-निर्णय: नागेशभट कृत।

गोत्र-प्रवर्-निर्णयः नारायणभटः कृत। गोत्र-प्रवर-निर्णयः भट्टोजिकृत ।

गोत्र-प्रवर-निर्णयः विश्वनाथ कृत ।

गोत्र-प्रवर-मझरी : केशवप्रणीत ।

गोत्र-प्रवर-मजरीः पुरुषोत्तम पण्डित कृत। गोत्र-प्रवर-मजरी : शङ्कर तान्त्रिक कृत।

गोत्र-प्रवर-मझरी : शङ्करदैवज्ञ कृत ।

गोत्र-प्रवर-रत्नः लक्षणभट्ट कृत।

गोत्र-प्रवरोचारः श्रौदीच्य प्रकाश से।

प्रवराध्याय : विष्णु-धर्मोत्तर से ।

प्रवरकाण्ड ( श्राश्वलायन )

प्रवर-खण्ड ( श्रापस्तम्बीय ) प्रवर-खण्ड ( एक प्रश्न में वैखानस )

प्रवर-दर्पण: कमलाकर कृत। प्रवर-निर्णय : भट्टोजि कृत ।

मण्डपोद्वासन-प्रयोग : धरणीधर के एक

पुत्र द्वारा प्रणीत ।

विवाह-कर्म: श्रमिहोत्रिविष्णु प्रणीत ।

विवाह-चातुर्थि-कर्म।

विवाह-तत्त्व : रघुनन्दन कृत ।

विवाह-पटल: सारंगपाणि कृत।

विवाह-दिरागमन-पद्धति ।

विवाह-नैरूपण : नन्दभट्ट प्रणीत ।

विवाह-नैरूपण : वैद्यनाथ कृत ।

विवाह-पद्धति (गोभिलीय)।

विवाह-पद्धति : गौरीशंकर कृत ।

विवाह-पद्धति : चतुर्भुज कृत । विवाह-पद्धति : जगन्नाथ-विरचित ।

विवाह-पद्धति : नरहरि कृत ।

विवाह-पद्धति : नारायण भट्ट कृत ।

विवाह-पद्धति : रामचन्द्र प्रणीत ।

विवाह-पद्धति : रामदत्त राजपण्डित कृत।

विवाह-रनः हरिभट्ट कृत।

विवाह-रत्न-संचेप : चेमक्र कृत।

विवाह-वृन्दावन : केशवाचार्य कृत ।

विवाह-सौख्यः नीलकण्ठप्रणीत।

विवाह-स्वरूप-निर्णय : श्रनन्तराम-

शाम्रि कृत।

सापिण्ड्य-कल्प-लताः सदाशिवदेव कृत।

सापिण्ड्य-दीपिकाः नागेशभद्द कृत ।

सापिण्ड्य-निर्णयः भट्टोजि कृतः । सापिण्ड्य-निर्णयः रामकृष्ण कृतः । सापिण्ड्य-निर्णयः रामभट्ट कृतः । सापिण्ड्य-निर्णयः श्रीधरभट्ट प्रणीतः ।

#### अन्त्येष्टिः

श्चन्त्य-कर्म-दोपिका : हरिहरमष्ट-दीक्षित-प्रणीत ।

श्चन्त्य-क्रिया-विधिः मनुराम कृत । श्चन्त्येष्टि-पद्धतिः श्चनन्तदेव कृत । श्चन्त्येष्टि-पद्धतिः केशव कृत । श्चन्त्येष्टि-पद्धतिः भद्दनारायण प्रणीत । श्चन्त्येष्टि-पद्धतिः महेश्वरभद्द प्रणीत । श्चन्त्येष्टि-पद्धतिः रामाचार्य प्रणीत । श्चन्त्येष्टि-पद्धतिः रामाचार्य प्रणीत । श्चन्त्येष्टि-पद्धतिः विश्वनाथ (गोपाल-पुत्र ) द्वारा प्रणीत ।

श्चन्त्येष्टि-पद्धति : हरिहर ( भास्करपुत्र ) प्रणीत ।

य्यन्त्येष्टि-प्रकाशः दिवाकर कृतः । य्यन्त्येष्टि-प्रयोगः य्यापरतम्बीयः । यन्त्येष्टि-प्रयोगः केशवभद्द विरचितः । यन्त्येष्टि-प्रयोगः नारायणभद्द कृतः । यन्त्येष्टि-प्रयोगः विश्वनाथ कृतः । यशौचः वेद्वटेशः कृतः । यशौचः वेद्वटेशः कृतः । यशौच-गंगाधरीः गंगाधर कृतः । यशौच-दीधितः ( यन्तिवेव कृतः

स्मृति-कौरतुभ से )।
प्रशौच-निर्णय: ग्रादित्याचार्य कृत।
प्रशौच-निर्णय: कौशिकाचार्य कृत।
प्रशौच-निर्णय: गोविन्द कृत।
प्रशौच-निर्णय: नागोजीभद्द प्रणीत।

त्रशौच-निर्णयः भट्टोजि कृत ।
त्रशौच-निर्णयः रघुनन्दन कृत ।
त्रशौच-प्रकाश ।
त्रशौच-शतकः नीलकण्ठ प्रणीत ।
त्रशौच-सारः बलभद्र प्रणीत ।
त्राहिताग्रिमरणे दाहादि ( त्राश्वलाय-नीय )।
त्राहिताग्नेदीहादिनिर्णयः रामभद्दप्रणीत।
त्राहिताग्नेदीहादिनिर्णयः रामभद्दप्रणीत।
त्राहिताग्नेदीहादिनिर्णयः रामभद्दप्रणीत।
त्राहिताग्नेदन्त्रिध-प्रयोग।
एकादशाह-कृत्य।
एकोदिष्ट-श्राद्ध-प्रयोग।

एकोहिष्ट-सारिणीः रक्षपाणि मिश्र प्रणीत । श्रोध्वेदेहिक-कल्पवल्लीः विश्वनाथप्रणीत । श्रोध्वेदेहिक-क्रिया-पद्धतिः विश्वनाथ कृत । श्रोध्वेदेहिक-पद्धतिः कमलाकरभट्ट प्रणीत । श्रोध्वेदेहिक-पद्धतिः कमलाकरभट्ट प्रणीत ।

पद्धति : नारायणभट्ट कृत ।
पितृमेध-प्रयोग ।
पितृमेध-भाष्य ( श्रापस्तम्बीय ) : गार्ग्य
गोपाल प्रणीत ।

पितृमेध-विवरण : रंगनाथ ृत । पितृमेध-सूत्र : गौतम प्रणीत । पैतृमेधिक सूत्र : भारद्वाज प्रणीत । प्रेत-दीपिका : गोपीनाथ अमिहोत्रि

प्रणीत ।
प्रेत-प्रदीप : कृष्णमित्राचार्य कृत ।
प्रेत-प्रदीप : कृष्णमित्राचार्य कृत ।
प्रेत-मंजरी या प्रेत-पद्धित : यदुभृहकृत ।
मरण-कर्म-पद्धित : यजुर्वेदीय युग्धसूत्र ।
मरण-सामयिक-निर्णय ।
वृष्णेत्सर्ग-कौसुदी : रघुनन्दन प्रणीत ।
वृष्णेत्सर्ग-तत्त्व : शक्क प्रणीत ।

वृषोत्सर्ग-तत्त्वः शनक प्रणीत । वृषोत्सर्ग-पद्धतिः नारायण प्रणीत । वृषोत्सर्ग-कौमुदी : रामकृष्ण कृत । वृषोत्सर्ग-प्रयोग : अनन्तभट्ट कृत । वृषोत्सर्ग-विधि : मधुसूदन : गोस्वार्

प्रणीत ।

वैतरणी-दानः स्टीन का स्चीपत्र, प्र० १०४।

शुद्धि-कौमुदी : महेश्वर-प्रणीत । शुद्धि-तत्व : रघुनाथ प्रणीत । सपिण्डी-करण : माध्यन्दिनीय । सपिण्डी-करण-विधि ।

### २. सामान्य आधुनिक ग्रन्थ

श्रास्तेकर, श्रास्त स्पुतिकेशन इन एंश्वेंट इण्डिया। बनारस १९३४। दि पोजीशन श्रांक विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कल्चर पञ्जिकेशन, १९३८।

श्रॉमली, एल् एस् एस् ः इण्डियाज सोशल हेरिटेज । १९२४।

ः इण्डियन कास्ट कस्टम्स । छन्दन, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३२ ।

इनसाइक्षोपीडिया श्रॉफ रिलीजन एण्ड इथिक्स: सम्पादक जे. हेरिंटग्ज। एडिनबरा, टी.टी. क्लार्क, १९२५-३४। भाग १२।

एँशियेन्ट इण्डिया ऐत डिसकाइब्ड बाइ मेगस्थनीज एंड एरियन: अनुवादक मैकिकिण्डल। लन्दन, १८७७।

एबट, जे. विकीज़ आँफ पॉवर। लन्दनं, मेथ्यूं, १९३२।

एल्ड्रिक, सो. श्रारः : प्रिमिटिव माइन्ड एण्ड मॉडर्न सिविलिजेशन, केगन पॉल, लन्दन।

कैलेण्ड: ऐंशियेन्टं इण्डियन कस्टम्स अबाउट दि फ्युनरल विच-क्राफ्ट आॅफ ऐंशियेन्ट इण्डिया।

कारों, पी. वी. : हिस्ट्री त्रॉफ धर्मशास्त्र, जिल्द १-४, गवर्नमेंट त्रोरियंटल सिरीज़, भांडारकर त्रोरियंटलरिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना १९३०-१९४५।

कारसॉण्डर्स, ए. एम : यूजेनिक्स। होम यूनिवर्सिटी, १९३६।

कॉबी, ई. : दि मिस्टिक रोजेज़ः द्वितीय संस्करण । लन्दन, मैथ्यूं, १९२७।

कीथ, ए. बी.: दि रिलीजन एण्ड फिलॉसफी ब्रॉफ दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स। केम्ब्रिज, मॅसॅच्युसॅट्स, २ भाग।

केई एफ् एस् ऐशियेण्ट इण्डियन एजु-केशन । लन्दन, आक्सफोर्ड यूनि-वर्सिटी प्रेस, १९१८ ।

केसेर्लिंग, काउण्ट : दिबुक त्र्यॉफ मैरेज। लन्दन, जोनाथन, १९२९।

क्लीट्ज : एंशियेण्ट ग्रीक ऐट वर्क। लन्दन, १९२६।

गेट्स, श्रारः श्रारः हेरेडिटी ऍण्ड यूजे-निक्स। लन्दन, कॉन्स्टेबल, १९२३।

गीगरः सिविलिजेशन त्रॉफ दि ईस्टर्न रिशिवयन्स । लन्दन, १९२५ ।

गोल्डनबीजर, ए. ए.: एन्य्रॉपॉलॉजी । लन्दन, हैर, १९३७ ।

घुरे, जी. एस् ः कास्ट ऍण्ड रेस इन इण्डिया। लन्दन, केननपॉल, १९३२। चकलदार, एचः सीः ः स्टडीज़ इन वात्स्यायन कामस्त्राज़ । कलकत्ता, प्रेटर इण्डिया सोसायटी, १९२९ । चकलदार, एच् सीः सोशल लाइफ इन

ऐशियेण्ट इण्डिया ।

जायसवाल, के. पी.: मनु ऍण्ड याज्ञवल्क्य कलकत्ता, बटरवर्थ, १९३०।

जॉस्नी, जे : हिन्दू ठॉ एण्ड कस्टमः अनुवादक बी के घोष । कलकत्ता, प्रेटर इण्डिया सोसायटी, १९२८ । डॉसन : दि इथिकल रिलीजन ऑफ

ज़ीरास्टर । न्यूयॉर्क, १९३१ ।

डुबॉइस, ए. जे. ए. व बॉखेम, एच्. के. : हिन्दू मैनर्स, कस्टम्स ऐण्ड सिरि-मॅनीज् । स्रॉक्सफोर्ड, क्लेरेण्डन, १९०६।

दत्त, ग्रार, सी.: हिस्ट्री ग्रॉफ सिविलि-जेशन इन ऐंशियेण्ट इण्डिया। लन्दन, केंगन पॉल, १८९३। भाग १-२।

दास, ए. सी.: शहरवेदिक कल्चर। कलकत्ता, काम्बे, १९२५।

दास, एस्.के. ः दि एज्यूकेशनलसिस्टम ऋॉफ दि ऐंशियेष्ट हिन्दूज् । कल-कत्ता, मित्रप्रेस, १९२३।

पुणताम्बेकर, एस् वीः एन इण्ट्रोडक्शन दु इण्डियन सिटिजनशिप एण्ड सिविलिजेशन, बनारस, नन्दिकशोर। प्रमु, पण्डिरनाथ : हिन्दू सोशल इंस्टि-

टयूरान्स लौंगमीन्स भीन ऐण्ड को, १९३९। : ( प्रभु ) हिन्दू सोशल त्रार्गेनाइ-जेशन ।

फर्कुहर, जे. एन् : रिलीजस लाइफ इन इण्डिया । लन्दन, ख्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१६ ।

फिक, आर ः दि सोशल ऑर्गेनाईज़ेशन इन नॉर्थ ईस्ट इण्डिया इन बुद्धिस्ट टाइम; अनुवादक एस् के मैत्र। कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९२०।

फ्रेंजर, जे.सी.: दि गोल्डन बॉउ। लन्दन, मैकमिलन, १९२५। : टोटेमिज्म ऐण्ड एक्सोगेमी। लन्दन, मैकमिलन, १९३५।

फ्रेण्ड, एस्. : टोटेम ऍण्ड टेबू । न्यूयॉर्क, न्यू रिपब्लिक, १९२७ ।

ब्लूमफील्ड, एम् : दि रिलीजन श्रॉफ दि वेदाज् । न्यूयॉर्क पुरनेनी, १९०८ । बच, एम. ए. दि : स्प्रिट श्रॉफ ऐंशियेण्ट

बन, एम. ए. दि : स्प्रिट आफ ए।शयण्ट हिन्दू कल्चर । बडौदा, १९२१ ।

बार्थ, ए.: रिलीजन्स ऋॉफ इण्डिया। द्रृबनर श्रोरियण्टल सीरीज। लन्दन, १९१४।

बेडर, सी. : विमेनइन एंशियेण्ट इण्डिया। लन्दन, केगन पॉल, १९२५।

वैनिस्टर, एच् ः साइकालॉजी ऐण्ड हेल्थ। लन्दन, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस्।

बोस, पी एनः सर्वाइवल श्रॉफ हिन्दू सिविलिजेशन । कलकत्ता, न्यूमॅन, १९१३ ।

भगवानदासः दि सायंस ऋाँफ सोशल ऋाँगैनाइज़ेशन। लन्दन, १९३५। ः दि सायंस ऋाँक् सीशल आर्गेना-इजेशन ऑर दि लाँज ऑफ् मनु इन दि लाइट ऑफ् आत्मविद्या, थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस अदयार, महास, इण्डिया, १९३२।

मैक्डॉनेल, ए. ए. श्रौर कीथ, ए. बी.: वैदिक इण्डेक्स । लन्दन, जॉनमुरे, १९१२ । २ भाग ।

मैक्डोनल, ए. ए. : वैदिकमाइथॉलोजी । स्ट्रासबर्ग, १८९७ ।

मैक्समूलरः दि फेमिली। लन्दन, एलेन इन-विन, १९३१।

मैक्समूलरः हिस्ट्री श्रॉफ् ऐंशियेण्ट संस्कृत लिटरेचर ।

मज्मदार, श्रारः सीः कॉरपोरेट लाइफ इन ऐंशियेण्ट इण्डियाः द्वितीय संस्करण। कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९२२।

मायेर, जे.डी. : ए ट्रीटाइज श्वॉन हिन्दू ळॉ ऐण्ड यूसेज । महास, १९१४। मायेर, जे.जे.: सेक्सुश्चललाइफ इन एन-शियेण्ट इण्डिया। लन्दन, राउट-

मारेट, आर. आर. : सैंकामेण्ट्स ऑफ सिंपुल फोक। आक्सफोर्ड, क्वेरे-ण्डन, १९३३।

लेज, १९३०। र भाग।

मिलर, एल्. एफ : दि इवोल्यूशन श्रॉफ् मॉडर्न मैरेज। लन्दन, एलेन-उनविन, १९३०।

मीज़, जी. एचः ः धर्म एण्ड सोसाइटी । छन्दन, त्युज़ाक, १९३५ ।

मुकर्जी, राधाकुमुदः हिन्दू सभ्यता। दिल्ली, राजकमल। ४७ हि० मोनियर, डब्लू. एम. : इन्डियन विज-डम; ४था संस्करण। लन्दन, सुजाक, १९३६।

रसेल, बर्टेण्ड: मैरेज एण्ड मॉरल्स। लन्दन, एलेन-डनविन, १९३०।

रॉय, एस्ः कस्टम्स एण्ड कस्टमरी लॉ इन ब्रिटिश इन्डिया । कलकत्ता १९१४।

राधाकृष्णन् , एस् ः दि हिन्दू व्यू श्चॉफ लाइफ । लन्दन, एलेन-उनविन, १९२७।

ः इण्डियन फिलॉसफी। सन्दन, एलेन-उनविन, १९२७। २ भाग।

रिजले, एच् एच् दि पीपुल आॅफ इन्डियाः २रा संस्करण । कलकत्ता, टॅकर, १९१४ ।

रैगोजिन, जेड्. ए. : वैदिक इन्डिया। लन्दन, फिशर यूनियन, १८९९।

रैप्सन, ई. जे.: केम्ब्रिज हिस्ट्री ब्रॉफ इन्डिया। लन्दन, केम्ब्रिज यूनि-वर्सिटी प्रेस।

विन्टरनित्सः ए हिस्ट्री श्रॉफ इन्डियन लिटरेचर। कलकत्ता विश्वविद्यालय।

वेंकटेश्वर एस् ची : इण्डियन कल्चर ध्रू दि एजेज़ । सन्दन, लॉगमॅन्स, १९२८। २ भाग ।

वेस्टर्मार्क, ई.: हिस्ट्री आफ सूमन मैरेज़: ५ वां संस्करण। छन्दन, मॅकमिलन, १९२१। ३ भाग।

वैद्य, सी. वी.: एपिक इण्डिया। बंबई, बॉबे बुकडिपो, १९३३। : ए हिस्ट्री ऋॉफ संस्कृत लिटरे-चर। बंबई,—। स्ट्रीवेन्सन, मिसेज सिंक्लेयर : राइट्स ऑफ दि ट्वाइस बॉर्न । स्पेंसर : प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी । एडिनबरा, १८९३ ।

सरकार, बी. के. : दि पौजिटिव बैक-प्राउण्ड ऋॉफ् हिन्दू सोशियोलॉजी । ऋलाहाबाद, पाणिनि ऋॉफिस, १९२१ ।

सरकार, एस् सीः सम ऋॉस्पेक्ट्स ऋॉफ दि ऋिंज्येस्ट सोशल हिस्ट्री ऋॉफ इण्डिया। लन्दन, ऋॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९२८।

सील, बी, एनः : दि पॉजिटिव साइन्सेस श्रॉफ दि ऐंशियेन्ट हिन्दूज़ । लन्दन, लॉगमॅन्स, १९१४ ।

सेनगुप्त, ऐन. सी.: सोर्सेज आंफ लॉ एण्ड सोसाइटी इन एंशियेंन्ट इण्डिया। कलकत्ता, आर्ट प्रेस, १९१४।

ह्यान च्यांगः वाटर्स द्वारा श्रान्दित । लन्दन, १९०४।

हॉबर्ड: ए हिस्ट्री ब्रॉफ मैट्रिमोनियल इन्स्टिट्यूशन्स। शिकागी, १९०४। ३ भाग।

हिलेब्रान्तः रिचुत्रक लिटरेचन वेदिक। त्रिपाठी, जी. एम्.ः मैरॅज फॉर्म्स श्रण्डर ऐंशियेण्ट हिन्दू लॉ। वंबई, १९०६।

त्रिपाठी, आर. एस्ः हिस्ट्री आंफ एन्शियेण्ट इण्डिया। बनारस, नन्दिकशोर।

#### ३ पत्र-पत्रिकाएँ

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, इलाहाबाद ।

इण्डियन एण्टीक्वेरी।

इण्डियन कल्चर, कलकत्ता। इण्डियन हिस्टोरिकल कार्टली, कलकत्ता। एनल्स आॅफ दि भाण्डारकर श्रोरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना।

कार्टर्ळी जर्नल श्रॉफ दि मिथिक सोसायटी।

जर्नल श्रॉफ श्रोरियंटल रिसर्च, मद्रास। जर्नल श्रॉफ दि श्रमेरिकन श्रोरियंटल सोसायटी, संयुक्त राज्य श्रमेरिका। जर्नल श्रॉफ दि एशिश्राटिक सोसायटी

श्चॉफ बेंगाल, कलकत्ता । जर्नल श्चॉफ दि बॉम्बे ब्रॉव श्चॉफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी,

सम्बद्ध ।

जर्नल श्रॉफ दि बाँबे हिस्टोरिकल सोसायटी।

जर्नल श्रॉफ दि बिहार एण्ड श्रोरिसा रिसर्च सोसायटी, पटना ।

जर्नल श्रॉफ दि रॉयल एसियाटिक सोसायटी श्रॉफ मेट ब्रिटेन एण्ड श्रायरलैंड।

जर्नल एशियाटिक।

न्यू इण्डियन एण्टिकेरी।

प्रोसीडिंग्स श्रॉफ दि श्रॉल इण्डिया श्रोरियंटल कॉनफरेंसेज़ ।

प्रोसीर्डिंग्स ग्रॉफ दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस ।

मैन इन इण्डिया, राँची।

# अनुक्रमणिका



श्रांगिरा २४, २४, ३६, १४१, ३३९।

— के वंशज १२४।

श्रक्षतारोपण २६२, २६३।

श्रक्षरत्तेखन १३७।

— स्वीकरण १३७।

श्रक्षरारम्भ १३७, १३९, १४१।

श्रक्षरारम्भ १३७, १३९, १४१।

श्रिप्त १४; चतुर्थीकर्म के समय पति-घातक तत्त्वों का निवारक २९; संस्कारों का स्थायी ब्राह्म ४१: मध्यस्थ ४३ ;संस्कारों में गृहपति का स्थानभूत ४२ ; हिन्दू धार्मिक कृत्यों का निर्दे-शक ४०; श्रायुष्यवर्द्धक ९५; कत्तिका का देवता १४०; जनना-शौच के पश्चात आहत १०८; आह-वनीय १७८; जीवन तथा प्रकाश का सचक १८०; प्राकृतिक देवता २४२: वधु अमिकी पत्नी २५७: पतिसहित प्रार्थना २५८; बोरपुत्रों के लिये २५८; श्रिप्त वधू का तृतीय पति २७४, २७६, २९१; आहुति २७६, २९१; प्रदक्षिणा, २६०, २६३, २७८, ३१६, ३२०, ३२८, ३३२, ३३७; ऋर्चन १४, २१८, 3341

त्र्यमितस्व २७५, २९१। त्र्यमिपुराण १ पा० टि० ३१३। त्र्यग्निष्टोम २३। श्रग्निसंस्कार ३४१, ३४३। अग्नि-स्थापन २६३। श्राग्निहोत्र ७, २५२। श्राग्निहोत्री ३३९। अच्यत १०४। त्राजिन १७१, १७२। श्रजिनवासिन् , १७१। श्रादि-पक्षी ११६। श्रात्याग्निष्टोम २३। श्रित्रि १२२: के वंशज १२४। श्रात्रिकाश्यप १४। श्रयनंवेद ४, ४, ५२, ५३, ६१, ७३, ९०, ९२, १२१, १३०, १४४, १४८. १४६-१४८, १६३, १८३, १९४, २०८, २१२, २२७, २२९, २३४, २३४, २४४, २४६, २४८, २४९, २६८, ३००, ३०२, ३०८, ३१८, ३१९, ३३७, ३३८। श्रदिति ७९, ८४ ; होम २६०, २७०। अनक्रमती २२९। श्चानन्त १०४। श्रानन्यपर्विका २४८। श्चनध्याय ९, २२।

त्र्यनसूया २३७। त्र्यनार्य १५६।

श्वनाहिताग्नि ३३९।

त्र्रमुराधा १०४। त्र्रमुस्तरणी २९८, ३११, ३१५, ३१६।

त्रमृचान ६१। त्रम्तरिक्ष १८३। त्रम्तर्जली ३१२। त्रम्तेवासिन् १४९।

अन्त्येष्टि संस्कार २, १२, २१; गृह्य-सूत्र, धर्मसूत्र और स्मृति में संस्कारों की गणना से बाहर २६; कतिपय गृह्यसूत्र तथा मनु, याइवल्क्य और जातुकर्ण्य की सूची में प्राप्य २६; प्रस्तुत निबन्ध में स्थान २६; अंतिम संस्कार २९६; संस्कार का वर्णन २९६-३४६।

श्चन्त्येष्टि-क्रिया २००, २०८, २१०, ३११, ३४१, ३४६।

अन्त्येष्टिपद्धतिः जयरामकृत, ३२२ (पा॰ टि॰); हरिहरकृत ३२९, ३३० (पा॰ टि॰); नारायण भट्ट-कृत ३३७, पा॰ टि॰ ३४३, ३५९। अन्नप्राशन ७, १४, ५११, १११, ११४, ११७, ११८, ३४१, ३४६। अपरार्क १४९, १७३, १९७, २२४।

त्र्यपामार्गीदक ३२८। ज्यप्रशस्त २०३, २०४, २०८, २१९।

त्रभिचार ४२, ४३, १२८, २३४। त्रभिमन्त्रण २६०, २६३।

त्र्यभिमन्त्रित २५६। त्र्यभिषित्रन ४७, २६३, २७९, २८४, २९३, ३१०।

श्चिमिषिक्त १४६, १४९, १९३।

श्वाभिषेक ४७, ४८। श्चम्यातन १७६। अभ्यातन होम २६०। श्रायोध्या २३७। श्चरण्यकाण्ड २३७। श्चरुम्धती २६०, २८१। श्रर्घ २५९, २६०, २७०, २८७। श्चरणीदान २६३। ऋर्यवाद ५, २२५। श्रर्थशास्त्र कौटिलीय १४०। श्रर्थी ३१३। श्चर्यमा २५६, २७६, २८८, २९१। त्रलङ्करण २६०। श्रवन्तिसन्दरी २२९। यावभ्य १८७। श्रविनाशचन्द्र दास २१५; २८२। श्रवेस्ता १४, ४१। श्रशीच ९, १४, २२, ४७, ४२, ९३.

१०८, ३२४, ३२४, ३२६, ३२७, ३३४, ३३९-३४१, ३४४। ऋश्मारोहण १७६, २६०, २६१,

त्रश्मारोहण १७६, २६०, २६१ २६३,२७७,२८९। ऋभ्रमेघ ७।

श्वश्विन १३७, १३८। श्रश्विनीकुमार ६०, १०४, २१०,२६४। श्रष्टकाधेनु ३४१।

त्र्रष्टकाहोम २०। श्रप्टफलदान २६३। श्रसगोत्र २२०-२२२, २२४, २२६।

श्चसजातीय २२४।

श्रिस्थिचयन ३२७। श्राङ्गिरसी २२७। श्राचमन ४७।
श्राचार ९, १४६, १४०।
श्राचार्य-महत्व १४७; के पास
शिशु को ले जाना १६९; यमके
श्राचुसार चुनाव १६२; योग्यता १६२;
शिक्षण १६२; उपनयन में १६३,
कौपीन १६७; मेखला १६८; यक्कोपबीत
१७१; दण्डप्रदान १७३; हृदयस्पर्श
१७५; स्वीकृति १७६; सावित्रीमंत्र
१७७; श्राचार्य-विद्यार्थी का ऐकमस्य
१८०; श्राचस्त्र में विद्याह-दक्षिणा
१८०।

श्राज्याहुति २६०, २८४।
श्राटिकी ६, २३६।
श्रादित्य २७०, ३१४।
श्रादित्यपुराण १२, ६८, ९८।
श्रापस्तम्ब ८०, १४०, २१४, २४६।
श्रापस्तम्ब गृह्यसूत्र, १६७, २२४, पा

आपस्तम्ब धर्मसूत्र ११, १३, पा िटः
१३; स्मृतिकारों की पुष्टि ६४; सीमन्तोन्नयन पर मत ८०; उपनयन १५०;
आर्ष विवाह २१५, वर की योग्यता
२५१।

ग्रापस्तम्बस्मृति ६२; शुल्कवर्जित२११। त्राप्तोर्याम २३। त्राप्ती २२४।

त्राभ्युद्यिकश्राद्धः प्रयोग त्रौर पद्धति में नवीन ७५; वेदारम्भ १८३। श्रायुष्य ३७; जातकर्म द्वितीय कृत्य ९५; चूडाकरण १२६ । श्रायुष्यकर्माणि ४ । श्रायुष्यजप २६७ । श्रारण्यक दार्शनिक ६; तपस्वी १७२, . श्रान्त्येष्टि ३१०, ३११, ३१२, ३१७,

त्रारुणि १४७, १५७, पा. टि. १६१। त्राइक्षितारोपण २६२ ।

त्रार्थ—४; समुदाय ५; विकसित ३४; व्यवस्थित ६६, ७०; विस्तार ७१, ८२, १००, १४५, १५५-५६, १५८, २१९, २२४; शाखा ३०६; कृषक १६७; जीवन १५८; पशुपालक १६७; प्रागैतिहासिक २०१; उपनयनहीन १४४; शुद्ध-विवाह २२७; सेनार्ट२१९, विलासी २३८; श्रान्त्येष्टि ३०२; योद्धा ८२; त्रात्य १५६; इतिहास ३३२; दासीपुत्र२२७; सावित्री से पतित १५५। श्रार्यसमाज ३५४।

श्चार्य-विवाह २०३,२१२, २१४,२१४। श्चल्तेकर डा॰ ए॰ एस॰ १६४। श्चावसाध्य होम २६०।

आश्रम ६; धर्मसूत्र ९; उपनिषद् काल १४६; व्यापकता प्राप्त नहीं १४८; धर्मशास्त्र १८९; स्नातक १९०; स्मृति काल १९६; त्राश्रम-व्यवस्था १९६; उपेक्षा २४३।

श्राश्वयुजी २३ ।

त्राश्वलायन २१; शुद्धि ८०; त्र्यभिवाद-नीय नाम १०५,१११, पा०टि०१२२, १६९, १७५, १८१, १८४, २०३; गान्धर्व-विवाह २०७, प्राजापत्य२१३, २१४, पा०टि० २८८, श्रन्त्येष्टि३१२, ३१७, ३१८; श्रस्थिचय ३२७,३२८, शान्तिकर्म ३३०, ३३९।

आश्वलायन गृह्यसूत्र १३, २१, नाम-रचना १०२; पैशाच-विवाह २०४; प्रतिलोम २२७; कुल-परीक्षा २३१; वध्र की योग्यता २४४; स्त्रीके आभ्य-न्तर गुण-दोष २४९; नवीन प्रथा २६१, वरयात्रा २६८; अन्त्येष्टि ३०४; विशिष्ट निर्देश ३१०; शव ३१४; विधवा-विता ३१९।

त्राश्वलायन स्मृति : पुंसवन ६८; पतिके कर्तव्य ८५; सीमन्तीनयन ७८।

श्चासुर-विवाह-प्रकार ३, २०३, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१८।

श्राहितामि ३३९; गृहस्थ ३३९। इडा मित्र व वरुण की कन्या ९७। इन्द्र १०४, १०६, १६७, १७६,१८०, २२३, २२४, २५६, २९३।

इन्द्रामि १०४। ईरानी १४५।

इष्ट-यज्ञ ३१३।

इसराइल १९८।

इसलाम १४, १४४, ३४३।

ईशान १५६।

ईसाई १५, १४३, १४४, १९९,३३२।

उक्थ २३।

उत्तर रामचरित १९, १४०, २३७। उत्तरीय १६९, १६७-६९, १७२, २५६-५७। उत्सर्जन २२।

उदक कर्म ३१०, ३२२, ३२३, ३४४। उदुम्बर सीमन्तोषयन ३१, ७९, ८१-८२,१७३, १९३, २८१,३१३,३२८।

उदालक श्वेतकेतु के पिता २०१।

उद्वाह २४, २६० । उपकर्वाण १८८ ।

उपनयन: गोपथ ब्राह्मण ४, ७-९; श्राश्रम-धर्म ९; ब्राह्मण साहित्य १९, २०, श्रार्य-समुदाय (द्विज) ३४, ३५; शिक्षा-संबन्धी ३७; श्राप्त्र-प्रार्थना ४५; स्नान ४७; जनसाधारण ५६; प्राचीनता १४५; श्रर्थ १४८; विद्यासंस्कार १५१; देहिक १५९; शिक्षा के महत्व का श्रन्त १८९, १९०; समावर्तन १९०। उपनयन संस्कार: उपनिषद् में ६, ४८,

४९; गृह्यस्त्रों में प्रतिष्ठित १४८; क्य १४१-१४४; विधि-विधान १६३; यज्ञोपवीत १६९, नवीन तस्त्र १७९;

वेदव्रतों में १८१।

उपनिषद् ६; उपनयन में संदर्भ ६,१५; भोजन की स्तुति ११५; पार्व टि० १८१।

उपवास ५२।

उपवीति १७१, २६४।

उपवीर २९, ९७।

उपसंवेशन २६०।

उपश्चति ९७।

उपाकर्म ९; धर्मसूत्रों में २२।

उपासनामार्ग ३४९।

उपेन्द्र १०४।

उमामहेश्वर-संवाद २३८।

उर्वशी २०१। उल्लंखल २९, ९७। उषिज १००। ऋक २७७, २८८। ऋग्वेद १, २,३, ४१, ८९,१००, १४४, १७२, १९४, २०१, २०७, २१२, २१७, २२३, २३४, २३४, २४४, २४८, २४९, २६८, ३००, ₹09-₹, ₹06, ₹08, ₹99, 396, 398 1 ऋग्वेदिक कल्चर (म्रन्थ) २१५, पा॰ हि० २८२, २८३, १७२, ३१६, २२६, २०१, २४४, २४८, २६४, ३०१, ३०२, ३१८, ३०१, ३१६। ऋणच्यत ६०। ऋत २४९। ऋतसंगमन २१। अस्थि चार वेदों के ६१, ३५, ४०, ९५, १५१, १६९, १७३, २१०, २१५, ३४७। ऋषिकल्प कल्प श्रध्येता ६१। एथोपियन २२०। एथेन्स १९८। ऐटिकिन्सन जे० जे० २२० नोट। ऐतरेय ५। ऐतरेय ब्राह्मण १००, २१२। श्रोपस २५६। त्र्योल्डेनबर्ग २८२, ३१६। श्रीर्घ्वदैहिक किया ३०७। श्रीशनस स्मृति ११। श्रौशिज २२७।

कडूण २७४।

कङ्गण-बन्धन २६२, २७४। कठीय ११। कण्च २०८, २२३, २३७। कथासरित्सागर २२९। कन्या २४१, २४८, २५१, २६४,२७३, २८०, २९०, ३२६। कन्यादान २११,२१२, २१४-१६,२३१, २४२, २४३, २४८, २६२, २६४, २७२, २७३। कन्यादानीय २६२। कन्यावरण २६४, २६५। कपिञ्जल ११६। कमण्डल ३४२। कमलाकर २६१। कर्णवेध २४, १२९-१३२। कर्णेजप २६०। कर्मकाण्ड १६, ४०, १११, ११४,२३४, २६१, ३३९, ३४६, ३४७, ३४८, ३५०। कर्ममार्ग ३४९। कलियम १६०, २७०। कलिवर्ज्य ११, ६८, २२६, २३०,२७० 3831 कल्प ८। कल्हण २२९। कवष २२७। कश्यप ८४। कार्षे, पा॰ वा॰ ३१३। कात्यायनश्राद्धकल्पसूत्र पा०टि० ३३७। कात्यायन सूत्र १२९, १३०, १३१, 9331 कानीन २३५।

काम २७३, २९०। कारिका १३, ८५, २७०। कालविधान ८५, ११४। काव्यमीमांसा पा॰ टि॰ २२९। काशी-काश्मीर १७९। कीथ, ए॰ बी॰ २८२। कतप १६८। क्रमार २८, ९८। कुमारसंभव ११। कुमारी पुत्र दे॰ कानीन। कुम्भिन् ९७। क़रीर २५६। कुह २१०। कुकर २८, ९८। कुल २२३। कुलरेवता १०६, ११२, २६७। कुलाचार १४, ७५। कुश ८१, १२६-१२७, ३१७, ३३४, 3831

कुशकण्टक ७४।
कूर्मपुराण ११।
कृकश-पक्षी ११६।
कृतचूड ५४।
कृतिका १०४।
कृत्यचिन्तामणि पा० टि० २६४।
कृष्ण १०५, १०६।
कृष्णमृगचर्म ३४३।
कृष्णमृगचर्म ३४३।
कृष्णमुज्ञेदंद ३१०।
केशच्छेदन १२१, १२२, १३२।
केशच्छेदन १२१, १२२, १३२।

केशान्तः गोदान-विभिन्न नाम १८४: उद्भव १८५: परवर्ती १८५: विवाह-श्रानुमति १९०। कैलेण्ड ११। कौटिल्य ६८, १४०। कौपीन १६७, १६९, १९३। कीशाम्बेय १०१। कौशिक ४२, १३०, २२४। कव्याद ३०९। काफर्ड, हावेल-टाय १२०। किया-पद्धति पा० टि० ३३४, ३४९, 3831 क्रीतापति २१०। क्षत्रिय १४, १०३, १४१, १४२, 950, 958, 956, 993, 999, १९७, २०६, २२९, २८०, ३१७, ३२४. ३२६ । क्षात्र-विवाह २०७। त्रेत्र-संस्कार ६८, ६९, ८०। शीम १६८। खगोलविद्या २६६। खदिरयुषस्त्र पा० टि० २९३। खैलिक ऋचा २२३, २२५, २२६ । गङ्गा १०१, ३२९। गङ्गाधर २७२। गणपतिपूजन २६२, २६३। गर्गोश (विनायक) ६३; नाम १०६, 993, 938, 984, 388 1 गदाधर पा० टि० १२६, १८५, २२५ २४१, २६२, २६४, २६४, २६६, २६७, २७०, २८०, २८४ । गदाधर-क्रिया-पद्धति३४१, ३४२, ३३४।

गन्धर्व (जन): हिमालय की तराई में, २०८। गन्धर्व (देव): चतुर्थी कर्म में खाह्यान २९; प्राकृतिक देवता २४२, २४६, वैभव २५७, २७४, २७५, २८२-

गरुड-पुराण २०, ११। गर्ग १३३। गर्ग-पद्धति पा० टि० २७२, २८४। गर्म-संस्कार ६८, ६९।

गर्भहन्ता ८३।
गर्भाधान २,४,२१ संस्कार ३७,४८,
५९; वैदिककाल ६०; ग्रह्मसूत्र
६०,६१; निषिद्धतिथि ६५,६६;
गर्भ या चेत्र ६८; पवित्र कर्तव्य
७०; विवाह २६०; अन्त्येष्टि ३४४,
३५९।

गर्भिणी ४, ३४९। गांगेय २०९।

गाथागान २६०, २६१, २६३, २८९।
गान्धर्व विवाह १४, २०३; राक्षसविवाह के समान या प्राचीन २०७;
ग्राश्वलायन के श्रानुसार २०७;
देवल-कथन, २१८, २१९; श्रासुर
विवाह से तु.२०९,२११,२१८,२३७
गायत्र ६३।

गायत्री मन्त्र ७, ४५; मेधाजनन ९५; उपदेश, १४६; १४९, १७५, १७८, १८२।

गार्ग्य (स्पृतिकार) १०५। गार्भहोम ३३।

गार्हपत्य २८८, ३११, ३१२, ३१४।

गार्हस्थ्य १८९, १९४, १९६, २०१, २०३।

गुप्त १०३, युग २४३। गुरुकुल ६, २३८। गुहानिखात ३०२। गुहासमाज १००।

गृहदेवता १४१, १९८, १९९।

गृहपति ४२। गृहप्रवेश २६०, २६३, ( होम )। गृहस्थाश्रम १९६, १९७।

गृहाग्नि ३०९, ९३, २४२, २४७, २८४।

गृह्य-होम ३२७। गृहशेष २१।

गोंड २०४। गोत्र २२३, २२४, २६४, २७२। गोत्रकृत २२४। गोत्रप्रवरमजरी (केस्रव) पा. टि.

गोत्रोचार २६३। गोदान ४, १८९, १८४, १८६। गोपथज्ञाह्मण ४, १६७, १७२। गोपीनायभट्ट १३७। गोभिल ५४, १०१, २३६, २५०। गोभिलगृह्यसूत्र ६३, ९४, १४६। गोमिथन २१४, २१४। गौतम २२, २६, ३६, १४१, १७४, १८१, २०४, २०७, २१३, २३९, 2891 277 375 807 SOF गौतमधर्मसूत्र १, १३, २२, ६९, २२३, ३४५ । . हे . हे हैं है गौतमस्मृति ११, २४। गौरी २४९। १ ११ ११०३ १३०३ गौरीहर-पूजन २६२, २७१। प्रनिधवन्धन २५५। प्रामवचन २६०, २६१, २८० । घटी ( घटिकास्थापन ) २६२, २६७। घोषा २३५ । चक्री १०५। बण्डेश्वर २६५ । े विकास स्थान चतर्थीकर्म २९, २६०, २६३, २८३, चतुर्विशतिपुराण ११। चन्द्र २९, ७४, १३३, १८३, २८४। चन्द्रमा ६६, ७६। १० १०% १० चरक १२०१ चातुमस्य ७०। चान्द्रायणवत २२४ । १८८ वर्ष चार वेदव्रत २३। चार्चाक पा. टि. १३९, ३४०। चिकित्सास्थान पा. दि. १२९। वित्तशुद्धि ३४९ । १००० १ १००० चित्रा-त्वष्टा १०४। चूडाकरण वा मुण्डन २९, ३७, ५६; जलशुद्धि २६२ दे कन्यादानीय।

प्रादर्भीव ११७, प्रयोजन ११९, १२०: वैदिक १२१; वय १२२; समय १२२; शुभ दिन १२६; विधि-विधान १२७, १३१; विद्यारम्भ १४०, १६६, १८६, ३२६, ३४०। चुडाकर्म ७, ३३, ४८, १२२। चहामणि १०४। चैत्र १६४। चैत्री २३। चील २०, १२२, १३९। चीलक २२। च्यवन २९, ९७, २२६। च्यवनश्यावास्य २२६। छन्दस् १८३। छान्दोग्योपनिषद् ६७, २२३, २३६, ३३८ । जगन्नाथ (पा. टि. ) २७३। जनपदधर्म २६९। जनसमवाय २०७, २५४। जनार्दन १०४। जनेक १४९। जन्मन ८९ । जन्ममरण १०। जय २६०, २७६। जयराम पा. टि. ३१४, ३२२, ३२४, ३२६, ३२९ । जरायु ९०, ९२। जर्मन २००, २०१, २१६। जल ( श्रापः ) ९७, २७९, २७९, २८७, २९३। जलनिखात ३०२, ३०३।

जलीय ( अन्त्येष्टि-लोक ) १२१। जातकर्म (जन्मसंस्कार) ७, १४, 94, 30, 35, 33, 38, 86, 65; समय ९२: विधि-विधान ९४, ९४। जातवेदस १८७, ३१६, ३२०। जातुकर्ण्य ७५; संस्कारसूची २५; श्चन्त्येष्टि २६: केशान्त १८४। जात्याचार १४। जिसर ३०० दे. केणी। जीवच्छाद्ध ३३९, ३४४। जीवच्छाद्धप्रयोग पा. टि. ३४४। जुल्ला ३४६, ३२१, ३२२। जैन ५३; गृह्यसूत्र ११६; साहित्य २२३, ३४० । जैनधर्म ३४२। जैनसाहित्य २२३। ज्ञानमार्ग ३४८; ज्ञान ३४९। ज्येष्ठ १४१, १६४। ज्येष्ठा १०४। ज्योतिर्निबन्ध २६६। टायलर ४४। डार्विन २२२। तप्तकृच्छ्वत १२४। ताण्ड्यबाह्मण ५। तान्त्रिक ३४२ (धर्म)। तिसिर ११६। तिलक २६५। तिलककरण २६२। तिलधेन ३४१। तूर्यन्ती ९२। तैतिरीय ३२८। तैत्तिरीय श्रारण्यक ६,७, ३०९, ३१०, दीपक श्रीर मंगलघट २६८।

३३८, ३४२ । तैसिरीय-उपनिषद् ७। तैत्तिरीय ब्राह्मण १९४। तैत्तिरीय संहिता पा॰ टि॰ ६०। त्रेताग्रिसंग्रह २४। त्रिरात्रवत १७९, २६०, २६३, २८१, 263, 2981 त्रिष्टम १७७। त्वदा ६०। दक्षस्मृति १९७। दक्षिणा वेदारम्भ १८३; ब्राप्सरविवाह २१३; आचार्य को २६०; अन्त्येष्टि 3381 दण्ड १७३, १७४, १९३, २८२। दन्तोद्रम २२। दयानन्द सरस्वती २६, पा०टि० १०८। दर्भ ३३५। दर्शपौर्णमास्य ७। दशकर्मपद्धति २५। दहेज २१२, २१३, २१८, २६४। दायभाग २३०। ढाल्भ २१६। दास १०३, २२७। दास या भक्त १०६। दासीपुत्र २२७। दासी २२७। दाह ३१०, ३२०, ३२१, ३२८, ३२९, ३३७, ३३९, ३४९। दाहकिया ३२७, ३२९, ३३८। दिक्पाल १३३। दिति ८४।

दीर्घसत्र ३४, १७३, १८७। दीर्घायु ९५। दुर्खाइम पा०टि० २२१। देव ६१, ९८ । देवकोत्थापन २६३। देवल ६६, ८१, १३२; विवाह २०४; वीरताचिह्न २०७; प्राजापत्य २१३; अनिवार्यता २१८। देवलोक ३२१। देववाद २९१। देशाचार १४, २६१। दैव (विवाहप्रकार) २११, २०३, २9€ 1 दैवसंस्कार ३५/। बाबापृथिवी १७६। यलोक ४३। वी १८३, २८८, २९१। द्वविड २२३। द्रोणास २९, ९७। द्विज १४१, १४४। धनुषयज्ञ २३७। धर्म १, ९, १७१, ३२६। धर्मशास्त्र ११, १२; समय ६३, ६६; प्रयोजन ११९; १८९, २२६, २२९; ब्रान्त्येष्टि ३११, ३१२। धर्मसूत्र १, गृह्यसूत्र से ९; समाविष्ट ९; धर्म-ब्राश्रम ९: सामाजिक ९, १०; पुराण ११; टीका १२; निबंध १२, १३, १६; संस्कारपरिसंख्यान नहीं २२; गर्भाधान ६२; पुंसवन ७५; जातकर्म ९१: विद्यारम्भ १३८; १९६, २२८, २३९, २५०; ब्रान्त्येष्टि ३२७।

धाता ६०, २७१, २८७, ३१६, ३३०। धात्री १३२, १६४, १८०, २८७। ध्रव २६०। ध्रवदर्शन २६०, २६३। ध्रवनक्षत्र २१, १०२, १०३, १०४, 2691 नक्षत्रनाम १००, १०३। निमका २३६, २४०, २४१, २४३, २५६। नभ २७७। नापित १२६, १२७। नान्दीमुख २५९। नान्दीश्राद्ध ६१, ८१, ९४, २६२,२६७। नामकरण ७, १४, २१, ९९, १०६, 9001 नारद पा. टि. ११५ विवाह में वर्जनीय २४२, २७२। नारदस्मृति १०, २६४। नारायण १४१, २७२ पा. हि. ३३७। नारायणभट्ट २६१, पा. दि. ३३७, 3 X X I नासत्य १३३। निर्ऋति १०४, ३०३, ३०६। निखात ३२८, ३२९, ३३२, ३३७, ३४०, ३४१, ३४३। निबन्ध १०, १२, १२१, २६६, ३५२। निबन्धकार २४२, २४७। नियोग ६७, ६८। निरूढबन्ध २३। निर्णयसिन्ध् २६१ पा० टि० २७० । निवीती १७१। निष्क्रम २४। निष्क्रमण ७, २१, २४, ११०, १११, 9361

निष्कमणसंस्कार १११। नीराजन २६२। 💉 🏸 💮 नुमणि ९७। न्रसिंहपराण ११। नैष्ठिक १८८, १९६। नौजात १४४। पञ्चगव्य ३४१। पञ्चभू संस्कार २०। पञ्चमहायज्ञ ९, २१, ३४। पद्धतियाँ ८; ब्राह्मण २५; गृह्मसूत्र ७५ ; अंग ६३ : परवर्तीकाल १०१, विशेषनाम १०९: श्रक्तप्राशन ११४. ११७, १२९, १४८, २५०, २६२, २७२, २७३, सिन्दूरदान २७९, २८५ ; मध्ययुगीन ३१०, पा० टि० ३१४, ३१९, ३२९, ३३२, ३३९, 389, 3861 पद्मपुराण ८४। परलोक २९८, २९९, ३१३, ३१६, ३२०, ३२१, ३२८, "३३६, ३४०, ३४३, ३४६। परिवाजक ३४१, ३४२। पर्दाप्रथा २६५। पर्व १६४। पलाश १७३, ३२१, ३३३। पशुयाग ७। पहलवी २३८। पाक्यज्ञ-दैहिक २१ ; संस्कार २४ । पाकसंस्कार २०। पाणिप्रहण ८, २२, २६०, २६३, २७६, २८७, २९१, ३१८ (२०९, २१३, २३४, २४४, २४९ )।

पाणिप्रहणसंस्कार ३८। पात्रपालि ९९। पादरी १९९। पारसी ११४, १४३, ३०२, ३०६। पारसीधर्म १४, १४ । 🗼 👉 🚌 पारस्कर ८०, २२४, अन्त्येष्टि ३४०। पारस्कर गृह्यसूत्र, पाकयज्ञ-भाग २०; नाम १०१, कर्णवेध १२९, १३०; वस्त्र १७२: विधि २३६, २४९, २६१: प्रथाएँ २८०, २८५, पा. डि. २८७, २८८, २९२, २९३, २९४, २९८। पाराशरस्मृति १०: आवश्यक कर्त्तव्य ६९, ७०, २२८, ३२४। पार्वण २३ । पार्वतीव्रत ८४। पाल (सन्त ) १९९। पिण्ड ३३४, ३३७, ३४७। पिण्डदान ३०१, ३३४, ३३४:। पितऋण ७०, ७१, ९३। पितमेध ६, ३१०, ३३२, ३४० । पितृमेधसूत्र ८, ३३९। पितृयञ्ज पा. टि. ३०५। पितृलोक २९८, २९९, ३०६, ३१५, ३२०, ३२१, ३३७, ३४२, ३४४ । पितृसदृशमुखी २२४। पिशाच २८, २०४। पुंसत्व २५१। पुंसवन ७, २१, २४; ऋर्थ ७३, उपेक्षा 130 पुंसवनसंस्कार ७४। पुण्डरीकाक्ष १०५। पुण्याहवाचन २६२।

पुनर्भ २४८। पुनर्वसु १०४। पुराण ९, १४, ११४, २६६, ३२३, २७०, पा. टि. स्कन्दपुराण, श्रमिपुराण। पुरन्ध्री २७६। पुरुमित्र २०६। पुरुखा २०१। प्रोहित १४, १६, १८३, २२६, २२८, २६२, २८०, ३०३, ३५२। पृष्टि १६४। पुष्य १०४। पूर्णपात्र १०३। पूर्तयज्ञ ३१३। पूर्वमिमांसा ३५ । पूर्वी फाल्गुनी १०४। पूषा ६२, २८०, ३१४। प्रथ्वीमाता ३०४। पृथ्वीराज २०७; रासी २०७। पेंग्य ३४०। पैठीनसि पा॰टि॰ १७०, १७४। पैतृष्वसेयी २२५। पैशाचिवाह २०३, २०४, २०७, 2091 पौलिनोशियन ३२४। पौर्णमास्य २३। पौराणिक हिन्दूधर्म ३५०। पीष १२३।

प्रज्ञाजनन ३७।
प्रजापति ३१, ६०, १०८, १६३,१७५
१७६, १८३, २६०, २८८, ३२२।
प्रणव ३४०।
प्रतापनरसिंह पा०टि० ३४३।

प्रतिप्रहण २६३। प्रतिलोम २२७, २२८, २३०। प्रतिहार वंश २२९। प्रत्यवरोहण (पाकफलभेद ) २०। प्रयोग ८, २५, ६३, ७५, ८५, २६२, 390. 398 1 प्रवर १२४, २२४, २७२। प्रशस्त २०३। प्रवासग्रमन २२ । प्रहुत २०। प्रारजन्म संस्कार ८३, ३५१। प्राजापत्य ८०,८१,२०३,२१३,२१४। प्राजापत्य श्राहति २६०, ३४१। प्रायश्चित्त ९, १०, १८, २०, ३१४, 333. 38% 1 प्रायश्चित्तत्व पा० टि० ३१३। प्रेत २९९; भूत प्रेत ३०७; शव-श्रंग ३३५: भगवान विष्णु की प्रार्थना३३६; पितरों से युक्त ३३७, ३४३। व्रेतपात्र ३३७। फलदान २६४। फाल्प्रन १६। बरशुङ्ग ७७। बलिहरण या भूतयज्ञ २०। बहुपत्नीत्व ६६। बाउक श्राभिलेख २२९। बाण २२९। बाल-विवाह १८९, १९०, २१४, २१९, २३४, २३६, २३९-२४१,

२४४, २४९, २४०, २४३।

बिरहोल-जाति २०५।

बिल्व १७३।

इस २२३। बुलर पा० टि० १३९ । . . . . . . . . . बहद्रथ ६। बृहदारण्यक उपनिषद् ७। बृहदुक्य वामनेय १००/। बहस्पति ७४, ९९, १०४, ११३, १३०, १३८, १४१, १६७, १७४, 269. 269 1 बृहस्पतिस्मृति १०, १११। बैजवाप १०१, १०२। बीद्ध ५३, ३५०, ३५३। बौद्धधर्म १२५, ३३८, ३५२। बौद्धश्रमण ३३२। बौद्धसाहित्य २२३। बौधायन १३, २१, ६४, ८०, ८१, ८२, १०५, १५२, १५३, २१५, २१६, २१८, २२४, २३६, २३९, २४०, ३१२, ३१८, ३२७, ३२८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४३, ३४४। बीधायनगृह्यस्त्र २०, २१, १६७, २५९, ३१०, ३४२। बौधायनधर्मसत्र १३। ब्रह्म १८३, ३४। ब्रह्मग्रंथी १७१। ब्रह्मचयं ६; ४५,४८, १४५, १४६, १४७, १५७, १६६, १६७, १८४ १८६, १८९, १९०, १९३, २३३, 240, 249, 2621 ब्रह्मचारी ४, ६, १४७, ६४, ६४, 984, 986, 986, 909, 966, 968, 982, 982, 228, 240, 249, 2621 ब्रह्मज्ञानी ३४२।

ब्रहापुराण ११, १२, ६८, ९४, ९८. २२६, २४१। ब्रह्ममेध ३३८, ३४२। ब्रह्मयज्ञ ६, १६६। बहारन्ध ३४३। ब्रह्मलोक ३४, ३६, २७२, २७३, ३२९, ३३८, ३४२। ब्रह्मबादी ४४, ४७। ब्रह्मविद्या ६, १४६, १४७, ३३८। ब्रह्मसायुज्य ३४२, ३४३। ब्रह्मा ९४, १३३, १५१, १७१, २६७, 3681 3386 2466 ब्राह्मण ३०, ३४, ६१, ८३, ९२, ९६, ९८, १०३, १०९, १३२, १३३, १४६, १४१, १४२, १४३, १४४, 944, 950-67, 958, 956, 900, 907-08, 900, 902, 905, १८१, १८३, १९३, १९४, १९७, २६४, २६८, २८०, २८४, २९३, २९८, ३११, ३१६, ३१८, ३२४, ३२६, ३३४, ३३८, ३४२। ब्राह्मणप्रंथ ५, १६, २३, १०१, २२४, २२७, ३३२। ब्राह्मणत्व १४१, १४८। ब्राह्मणसाहित्य १००। बाह्यपद ३५। बाह्यविवाह २०३, २१६, २१७,२१८। ब्राह्यसंस्कार २३, २४, ३४। ब्राह्मी ३४। भक्तिमार्ग १२४, ३४२। भगवद्गीता ३११। भग १०४, २५६, २७६, २८८।

भद्रा २२९। भरणी १०४। भवभति १४०, २३७। भविष्यपुराण ११, १११। भाई, कन्यादान में २७२; राष्ट्रभृत २७६; लाजाहोम २९१। भारद्वाज ११६, १४०, ३१२। भारद्वाजगृत्वसूत्र १७६, १८५, १९२, २४४, ३१०। भागीब १२४, १२६। भावयव्य २३५। भिक्षा १७८, १७९। भिक्षापात्र ३४२। भीमसेन शर्मा २६, १४०, पा० टि॰ भीष्म ६७, २०६, २१०। भत २८, ९२, ९३, ९८, १०७। भत-प्रेत ८१, ९७, २५७, २५८। भूतयज्ञ दे॰ बलिहरण। भूनिखात ३०३, ३०४। भूमिधेन ३४१। भृगु १४, १२४। भ्रुण ६१, ६८, २४४, २४८। मङ्गल २६६ । मङ्गल श्राद्ध १२६। मङ्गलसूत्र २७४, २८०। मङ्गलसूत्र-बंधन २६३। मंत्र ६, २६, ३२०, ३३१, ३४२। मंत्र-ब्राह्मण ७९। मघानक्षत्र १०४। मण्डप ५६। मण्डपकरण २६२।

मण्डपप्रतिष्ठा २६७। मण्डपनिर्माण २६२। मण्डपोद्वासन २६३। सत्स्य ११६। मत्स्यपुराण ८४। मधपर्क ९, १९४, २६०, २६१, २६२, २६८, २६९, २७१। मनु २४; अन्त्येष्टि २६, ३३; शरीर-संस्कार ३४; गर्भाधान ६५, गर्भाधान के आमंत्रित ६७, पति के प्रतिनिधि ६८ पवित्रकर्तव्य ६९; प्रत्रिन ७१; पुंसवनसमय ७५; बालिका नाम १०२: १०३, अन्नप्राशन ११५; चुडाकरण-समय १२२; दीक्षा के मूल १४९; संस्कार से पवित्र १५३, १५४; ब्रात्य १५५, पा० टि॰ १६८; समावर्तन १८९, पा॰ टि॰ १९१; त्रायु का द्वितीय भाग १९६; राक्षस विवाह २०४, २०५; पैशाच २०४; राक्षस प्रकार क्षत्रिय के लिये २०६: गान्धर्व प्रकार परिभाषा २०७: श्रासर विवाह २०९: प्राजापत्य २१३; त्रार्घ २१५; कर्मकाण्ड की त्रावश्यकता २१९,२२८; मनु : अन्तर्जातीय विवाह २३०, २३१, २३२, २३३; विन्नाह योग्य कन्या २३९; पुरुष-विवाह-वय २४०: वधु की विशेषता २४५, २४६; वर के गुण २५०; अन्त्येष्टि पा॰ टि॰ ३१४, ३४०, ३४४ । मनुस्मृति ९, १०, ११, १३, ६८, ११४, २१४, २३०, २४०, २४२। महत् १७१, ३२३।

मर्क २९, ९७। मर्च २३५। मलिम्लच २९, ५७। मसीहा १९८। महादेव १५६। महाधन १०३। महानाम्नी १८१। महापात्र २३६। महाभारत १०, २०१, २०६, २०८, २१०, २३७, २४१,३२२। महाव्याहृति ८१, १५०। सहाव्रतानि १८१। महीधर दे॰ माधव। माघ १६४। माण्डलिक २६२। मातरिश्वा २७१, २८७। मातुल-योषा २२४। मातपूजा ६३, ७५, ८१, १८२, २६७। मात्सदशमुखी २२५। माधव २३४। माधवाचार्य २१९। मानव २२३। मानवगृह्यस्त्र १७३, १७६, २०३, २३६, २४७। मार्कण्डेय १३८। मार्कण्डेयपुराण ११,८३, ११७। मार्गन एल० एच० २२०। मार्गशीर्ष १०५, १२३, १४१। मिताक्षरा ७६, २३० ।

मिश्र २९९। मीमांसक २, १८, १९ । मुझ १४९, १६९। मुह्लिम १४४, १४३, ३३२, १६०, 2821 मुहर्तसंग्रह ११२। मृतिपूजा १२४। मधाभिषिञ्चन २६०। मुर्घाभिषेक २६०, २६१। मल-नक्षत्र १०४। मगचर्म १४६, १९३। मगशिरा १०४। मृतसङ्गीवन ११३। मृदाहरण २६२, २६६। मेखला ४४,१४६, १४९, १६८,१९३। मेधाजनन ९४, ९४, १८० । मेघातिथि १५२। मेहन ९०। मेहिनी ८३। मैकलीन पा०दि० २२०। मैक्समूलर ३१९। मैत्रायणी उपनिषद् ६। मैत्रायणी संहिता ३, २१०। मोक्ष ३४२, ३४६। मौजीबन्धन ३३। यजुर्वेद ३, ३९, १८३, २२४, २२७। यजवेंद संहिता २२७, २२८। यज ४६, ४७, ९४, १४०, १७८,१९४, १८७, २१२, २३७, २४४, २७३, २८०, ३०४, ३४०। यझपुरुष १०५। यज्ञोपचीत १२५, १५०, १६०, १६३, १७०, १७१, २६४, ३२२ ।

हि० ४६

सित्रसिश्र १५५।

सित्रावरुण ९७।

मित्र १०४, १०६, २७२।

यतिसंस्कार पा० टि० ३४३। यम (स्मृतिकार) ७०, १११, १६२,२३२ २४६, २५१, २९३। यम १०४, २२३। यम (मृत्युका देवता) ४९,२९८,३०३,

३०४, ३०६, ३०७, ३१४, ३१७, ३३४, ३३६।

यमलोक परवर्तीकाल २९८, रहस्यपूर्ण माध्यम २९९; मृतक श्रापने कर्म का दण्ड या पुरस्कार ३९७; मृतक का वाहन ३१४; अन्धकारमय मार्ग की आली-कित करने के लिए दीपक ३३५; मृतक के लिए भोजन का एक वर्षका प्रबन्ध ३३६।

यमसूक्त ३१७। यमस्मृति १०। यमी-यम २२३। यवीयसी २४८। यहदी १९८।

याज्ञवत्क्य २४; संस्कार की सूची में गणना २६: संस्कार की आवश्य-कता ३४: प्रतिनिधित्व की आज्ञा ६७; गर्भ या चेत्र संस्कार ६९;गर्भ संस्कार काल ७५; गर्भिणी की इच्छा ८५; मिताक्षरा टीका ७६: अन्नप्राशन का समय ११५; उपनयन १४९; उपनयन प्रयोजन १५०; पैशाच विवाह २०४; राक्षस विवाह परमत २०५; कुलीनता की व्याख्या २३२; वधु कान्ता या सुन्दर २४५; पुनर्भ २४८; स्त्री शब्द का तात्पर्य २४९; वर की योग्यता २५ ७; कं न्यादान २७२; पतित ३४५।

याज्ञवल्कय-स्मृति ११, १३, २४, ६२, ७६, ११५, १३८, २७३, १९७। याज्ञिक १३०। यास्क २१०। यधिष्टिर १०३, ३२२। युटोपिया २४७। यनान १९८, २९९। युनानी २१२, २३८। योषा २३५। रक्षा २७४। रक्षा विधि ११३। रक्षासूत्र कंकणबंधन २७४। रघुनन्दन ३१३। रघवंश ११। रजस्वला १२३, १२४, २३६, २४०, २४१, २५४, ३४१। रजीदर्शन २१२, २३४, २३४, २३६, २३७, २३९, २४०। रलाकर पा० टि० ९१। रथकार १६४। रथवीति २१६। राका ७९। राक्षस २९, ४२। राक्षस विवाह १४, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २९०, २४२। राघव २३७। राजगवी ३१५। राजतरिक्षणी २२९। राजन्य १७२, १७७, २२८, २८० । राजपूत २०७, २४३, पा॰हि॰ ३१९।

राजमार्तण्ड १२३, पा० टि० १६५।

राजशेखर २२९।

राजस्य ७ । राम १०६, ३१७ । रामायण ११, २३७,३११, पा० टि० ३२२।

रावण २३७।
राष्ट्रस्त होम २६०, २७६, २९३।
रुक्मिणी २०६।
रुद्र १०४, १४६, २७०, ३१४।
रेवती पूषन १०४।
रोमन १४ (रुमोधर्म), ४२ (रोमवासी)

रोमन कैथॉलिक १७।
रोमशा २३४, २३६।
रोहिणी १०४, २४१।
लद्मण १०४।
लद्मण १०४।
लद्मी १४१, १६४, २६३।
लद्मी-पार्वती-राची-पूजन २६३।
लव्द्वहारीत स्मृति ११, पा० दि० १२६।
लव १४०।
लाजाहोम २६०, २६१, २६३, २७६,

लावा (लाजा) ४९ ।
लिखित ९१, १०३, पा०टि० १४९ ।
लिङ्गपुराण ११, ४४, २४१ ।
लौकिकामि १८३, २७१ ।
लौगाक्षि १४, ११५, १२४ ।
लाई विलियम बेन्टिक दे० विलियम मृ०
पा० टि० ३१९ ।
वटबृक्ष ७३, ७६, २८० ।

बधुवरोत्तरीयप्रान्तबन्धन २६३। वध्यवेश २६३। वध्वादेश २७३। वपनिकया २४। वर २०९, २११। वरगमन २६२। वरपूजा २६२। वरप्रेक्षण २५९। वररक्षा २६५। वरवरण २६२, २६४। वरुण ६७ (मित्रावरुण), १०४ (शतभिक वरुण), १०६, १२७, २४६। वर्ण ९, १४३, १७३, १७४, २२६,२३०, २३१, २३४, भेढ १०३, २३१। वसिष्ठ १०२, ९१, पा० टि० १२३, १२४, १७४, २१८, २२४, २३९, २४०, २५३। वसिष्ठधर्मसूत्र ३, २३, २२३। वस १०४, २७०, ३१४। वसोर्धारापुजन २६७। वस्त्रपरिधान २५९, २६३। वाकाटक हस्तिभोज-ग्राभिलेख २३•। वाग्दान २६२, २६३, २६४, २६४। वाजपेय यज्ञ ७, २३। वाजसनेय संहिता पा॰ टि॰ १७१। वातस्पर ९६। वानप्रस्थ १८९, १९६, ३४१। वामनदान २६३। वामनी १००। वासमार्गी पा॰ टि॰ ३९। वाय २९, ९०, १८३, २७३, २८४।

वाराह गृह्यस्त्र, वादन और गान ३, ४६, संस्कारसंख्या२२, केशान्त १८४, विवाह के प्रकार २०३; वधूका चुनाव २४६; वर का चुनाव २५१। वाराह स्मृति ८५। बाल्मीकि १४०। वासुदेव १०५, ११३, २७२। वाह्रीक २३८। विघ्न (गर्भहन्ता-पुत्र) ८३। विज्ञानेश्वर ७६, २३२, २४९, पा० टि॰ ३२६, पा० टि० ३३९, ३४०। विज्ञानेश्वरी दे० विज्ञानेश्वर ६, ३४०। विद्यारम्भ १३८; संस्कार १३९; आयु १४०: नाम और प्रयोजन१३७,३५१। विद्यास्नातक १८८, १८९। विधवा ३१६, ३१९, ३२०, ३३१। विधवाविवाह २४७, २४९। विनायक या गरोश-पूजन ६३, १४१। विनिमयविचाह २१७। विण्टरनिटज १५। विसद २०६, २२६। विराज २६९। विरूप '८३ । बिलिमय बेन्टिक लाई पा॰टि॰ ३१९। विलीस्लाइन गुडसेल पा० टि० १९८, 9551 विल्सन ३१९। विवाह २, ४, ९, १३, १४, १७, २२ ३३, ४४, ४४, ६१, १९१, १९४, 984, 284 1 विवाहमण्डप २६६,२००, २७३,२८४,

25% 1

विवाहामिपरिग्रह २४। विवाहपद्धति २७३। विवाहहोम २५९, २६३। विशाखा १०४। विज्वदेवी ७७। विश्वामित्र १३८, १४०, २३७। विश्वावसु २५८, २८२। विश्वेदेवा १०४, २७१, २८७। विष्कते ९०। विध्यस्वान २६२। विष्णु, गर्भाधान के समय के प्रधान देवता ३१, प्रार्थना ४५, श्रवण ( नक्षत्र ) का देवता १०४, विद्यारम्भ १४१, ब्रह्म-प्रन्थी १७१, विवाह २७३, २७६, प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना ३३६। विष्णुधर्मोत्तर पुराण ११, पा. टि. ९१, 992 1 विष्णुपुराण ६४, ७०, पा. टि. ७१, २४४। विष्णुबलि २२। विष्णुस्मृति ११। वीरमित्रोदय २५, १३७, १४९, १५२, २१४, २२४, २४४, पा. दि. २४६, 2491 वीरव्रत काष्ट्र ८१। बृद्धगर्ग पा. टि. १६१। बृद्धगौतम स्मृति १०। बृद्धमन् पा. टि. ५१। वृद्धयाज्ञवल्क्य ३३९। बूष ३३६। वृषचर्म २५७, ३३०, बैठना २६०, २६३। वृषोत्सर्ग ३३६।

वधोत्सर्गपद्धति पा. दि. ३३६।

वेद १, १४, ९४, ११४, १२१, १२२, | व्याहृति ८३, ९४। १४१, १४०, १६०, १६२, १६४, १६९, ब्रत १८, १७९, १८१, १८४, १९३। १७३, १७८, १८१, १८३, १९०, १९१, २०१, २२३, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५ २४६, २५०, ३००, ३११, ३२५, ३२७, ३३२। वेदब्रतानि २२। वेदारम्भ २४, २४, १८२, १८४ वेदारम्भसंस्कार १८१, १८३। वेदिक साहित्य २२७। वेस्टर मार्क २०२। वैकण्ठ १०५। वैरवानस गृह्यसूत्र २२ । वैखानस स्मार्तस्त्र २१। बैतरणी २९८, ३११, ३१६। वैदिक कर्मकाण्ड २६१। वैदिक साहित्य १८१, १८२, १८४। वैवाहिक होम २६०, २६३, २६६: वैशिपुत्र २२७। वैशेषिक (दर्शन) १८। वैश्य १०३, १३१, १४१, १४२, १४३, १४४, १४४, १६१, १६४, १६८, १६९, १७०, १७२, १७३, १७४, १७७, १७९, १९७, २३१, २८१, ३१७, ३२४, ३२६। बैध्णव १०५। व्यवहार ९, १०। व्यास २५: पुत्रजन्म की रात्रि में दान ९८, गुरु के सम्बन्ध में विचार १६२, विद्यारम्भ संस्कार १८२, १८४, १९१, ३२२। व्यासस्मृति २४, १८२।

व्रतबन्धविसर्ग २२ । वतस्नातक १८८, १८९ । व्रतादेश २४, १५१, १८२। बात्य ४, १४४, १४६, १४७, १४८। शहर १०६। शङ्कराचार्य ३४२। शङ्ख ३४,७४,९१,१०३,पा. टि.१४९। शांख्यायन २६८। शकंतला २०८, २३७। शकुन्त सूक्त ११३। शक २३८। शची २६३। शतपथ १। शतपथ ब्राह्मण ४, १००, १०१, १४८, १७७, २२३, २४४, ३३२, ३३८। शतभिक १०४। शमीवक्ष ३३१। शल्य २१०, २११। शवनिखात ३०५, ३२७, ३३२। शवयात्रा ३१४, ३१४, ३१६, ३२१, 3331 शाकायन ६। शातातप २४४। शातातप स्मृति ६२। शान्तिकर्म ३१०, ३२९। शिखा १२५। शिव ११३, १२१, १२६, १५६, १७१। शुण्ड २९, ९७। शुद्धि १८, ३२१। शद्धितत्त्व ३१३, पा. टि. ३२०।

शुनःशेष १०७, ३०१। शूद २४, १०३, १३२, वर्गीकरण (ब्रास्य का) १४६, १४९, २११, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, ३१४, ३२४। ध्रालग**व २०** । शेषलाजा होम २६०। शेवल (सेवार) ९०। शोष्यन्ती कर्म ९०, ९२, पा. हि. ५३। शौण्डिक्केय २९, ९७। शीनक ४९, ७४, ७६, १०४, १८०, 2401 श्मशान २४, ३३२, ३३३, ३३४। श्मशानचिति ३१०। श्याबाश्य २२६। श्रद्धा (देवी ) १६५, १६९। श्रवण १०५। श्राद्ध ९, ११, २३, ७०, ८४, ९४, १०८, १३२, २३१, २४७, ३१०। श्राद्धकल्प ८, ११। श्रावणी २३। श्री (देवी) ७८, १६५। श्रीपति १३०, १३१। श्रुति १४०, २३०, २३२। श्रेंडर, पा. टि. ३३२। श्रोत्रिय ६१, २३२। श्रीत साहित्य ७। श्रीतयज्ञ ४, ४, २३। श्रीतसक्त ७, २३। श्वसुर २६३, २८३, २८७, २९०। श्वेतकेत १४७, १४१, १४७, २०१। षोडश श्राद्ध ३३७। षोडश संस्कारविधि ३६, १४०।

षोडशी २३। संकर १४९। संकल्प ६३, १२६, २६२, २६७। संन्यास १२४,१८९, १९६, ३४२। संन्यासिन् ६, १७२, १९६, ३०३, ३०४, ३३८, ३४१, ३४२, ३४३। संयक्ता २०७। संस्कारकाण्ड १३। संस्कारकीस्त्रम २६१। संस्कारप्रकाश १३, १३७। संस्कारमयुख २५। संस्काररत्नमाला १३८। संस्कारविधि २६, १४०। संस्कृत २, १००, १०४, १३८, १३९, १५१, १८२, १८७, २२८, २३८, ३४२ । संस्कृत नाटक २३८, २४२, २४३। संस्कृत महाकाव्य २०८, २३८, २४२ 283 1 संहिता ४, १०। सगोत्र २, २१९, २२३, २२४, २२४, २२६, २४३। सतीप्रथा ३१८, ३१९, ३२०। सत्यकाम जाबाल १४७, २२३। सत्यवती ६७। सनातन धर्म ३५४। सपिण्ड २२३, २२४, २२४, ३२६। सिपण्डीकरण ३३७। सप्तपदी पा. टि. ३३, ४४, २१९, २६०, २६१, २६३, २७८, २७९, २९२। सप्तर्षिदर्शन २६०। सप्तर्षिमण्डल २८१।

सप्रवर २२४। समजन ३२, ४९, २५९, २६३, २७१, २८७।

समावर्तन, गृहस्त्र ७; धर्मस्त्र ९; संस्कार में अन्तर्भूत २०, २१, २२, २३, २४, हड़तर वंश-दण्ड धारण २०; गृहस्था-श्रमप्रवेश २५, २८, गाईस्थ्य जीवन के उपयोगी वस्तुएँ ५६; नवीन तत्त्व १७९, १८२; महत्त्व १८८ अध्ययनकी समाप्ति १८९; उपाधिवितरण के समान १८९; विवाह के लिए अनुमतिपत्र १९०, १९१; श्रायु १९०; उपनयन और विवाह में समाविष्ट १९१; तपस्यापूर्ण जीवन की समाप्ति १९३; संस्कारों में प्रवृत्ति १९४; वर की योग्यता २५०; उपनयन से ३५९।

समिधा १७७, १७८। समीक्षण ४, २६०, २६३, २७१, २७४।

सरस्वती ६०, १२३, १४१, १६४,२६०, २७७, २८९ । सर्वपारुण ९७ । सवर्ण विवाह २२६ । सविता १२१, २४६, २७६, २८८, ३२८, २६७, २६९ ।

सिवेत्र १०४, १२७, १५२, १७६, २७६।
सस्याधिपति २७५, २९०।
सहदेवी ७७।
सहधर्मचारिणी संयोग २३।
साम २५८, २७७, २८८।
सामण २७४, २९०, ३०४, ३२०।

सामवेद ३, १८३।
सामवेद मंत्र ७३।
सामी १४।
सारसंप्रह १२३।
सावित्री १४९, १४२, १४४, १७७,
१८०।
सावित्रीमंत्र १४२, १७४, १७७।
साही ८१।
सिन्दूरदान २६३, २७९।
सीता २२७।
सीमन्त ८१।
सीमन्त ८१।

₹0, ₹9, ₹2, ७६,७८, ८0, 69 1

मुकुर्कुर २८, ९८। सुभद्गा २०६। मुमङ्गली २७९, २९३। सौराष्ट्र २२३। सुलद्भमण ७७।

सुश्रुत ७६, ८६, ९४, ११४, ११७, १२०, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, २४३। स्तिकामि ९३। स्तिकामृह ४४, ९२, ९७। सतिकामवन ९१।

सूत्र १६, ११४, १२१, १२२, १२४, १४१, १४८, १४९, १४२, १४७, १८४, २४९, २६१, २८०, ३१०, ३११, ३१६, ३१७, ३२१, ३२७, ३२९, ३३४। स्त्रकार ३१४, ३१४, ३४३। सर्य २९, २९१, २९, ६६, ११२, ११३, १२१, १२३, १२७, १३२, १३३, १४१, १७४, १८३, १९२, २३४, २४४, २६६, २८१, २८४, . २८७, ३२१, ३२२। सर्यदर्शन ११२, १७४, २६०, २६१। सर्या २१७, २३४, २४४, २६४,२७८। सर्यावलोकन २६३। स्वण ९०। सेनार्ट २१९, २२०। सेवाविवाह २१७। सोम २१७, २३४, २४४, २६४,२९०। सोमवेद २३०। सोम (देवता) २४२, २५७, २६४, २७४, २७४, २८२। सोम (राजा) ८१, १२७, १९३। सोमयज्ञ २१, १५८। सोमलता ७४। सोध्यन्तीकर्म पा० टि० ५३, ९०,९२। सौत्रमणि २३। स्तप ३३३, ३४२। स्थालीपाक २८५, २८८। स्थालीपाक २६०। स्नातक ३२, ४८, ५६, १८९, १९१, 982, 9881 स्नान २२, २४, १८५, ४७, ४८, १६७, १८७, १९१, १९३, २३८, २४०, २४६, २६७, ३०९, ३२१, ३२२, ३२३, ३३६, ३४१। स्पार्टी १९८। स्पेन पा० टि० ३०८। स्मार्त १०, ६७, १५७।

स्मार्त-संस्कार २४, २४, १४७। स्मृति-संस्कारों के सामाजिक ग्रज १; धर्मशास्त्र का विकास ९, व्यवहार या विधि १०; पुराण अनेक प्रकार से संबद्ध ११; टीकाएँ १२; निबन्ध से सम्बद्ध १२: नियम श्रीर निर्देश १६; यित्रय धर्म श्रीर दैवसंस्कार २३; सोलह संस्कार २६: कर्मकाण्डीय पक्ष में और योग ६२: पंसवन काल ७५; बहपत्नीक गृहस्था ६६, ८०: गर्मिणी स्त्री के धर्म ८३: नियमों की पुनरावृत्ति ८५: गर्भिणी स्त्री के पति का कर्त्तव्य ८४: विस्तृत वर्णन नहीं किया गया ९१: विलक्षण नाम १००; नक्षत्र के श्रनसार नाम १०३: सामान्य नियम १११; प्रथात्रों का विस्तार १११; निष्क्रमणसंस्कार का समय १११: श्रनप्राशन-नियम में कतिपय परि-वर्तन ११५; चुड़ाकरण का प्रयोजन श्रज्ञात १२०; पौराणिक तत्त्वों का प्रवेश १२१; चडाकरण के समय पर विचार १२२; विद्यारम्भसंस्कार १३७ विद्यारम्भसंस्कार आयु १४० कर्मकाण्ड का विकास उपनयन १४८; उपनयन न करनेवालीं पर अयोग्यताएँ १५८; ब्रह्मचारी के वस्त्र का रंग १६८; वैदिक व्रत का उल्लेख नहीं १८१; त्राश्रम-व्यवस्था ईश्वरीय १९६: विवाह के प्रकार २०३; आठ प्रकार दो भागों में विभक्त २०३; परम्परागत तथा अनिवार्य २११ ब्राह्मप्रकार २१७: विधि-विधान २१९:

श्चन्तर्जातीय विवाह की समस्या १५९, २२८, २३०, २३९, २४१, २४४, २४०, २४१, २७२, २७४, २९०; ग्रान्त्येष्ट्रि ३१४, ३२४, ३२६, ३२७, ३३७, ३३९, ३४४, ३४९ । स्मृतिसाहित्य २२८, २३९। स्मृतिचन्द्रिका २४, १३७, २२४। स्मृति महार्णव १३१। स्यावाश्य २१६। स्वनय भावयव्य २२७। स्वर्ग ६२, १९७, ३२१, ३२९, ३४२। स्वर्णपिण्ड ३१६, ३२०। स्वस्तिक ११२। स्वस्तिवाचन २६७। स्वयंवर २२९। स्वाति १०४।

हर १३३। हरि ३१७। हरिद्रा १६८, १९०। हरिद्रालेपन २६२, २६६ । हरिश्चन्द्र २२९।

स्वैरिणी २२८।

हन्तमुख ९९।

सगीत्र विवाह २२४; सवर्ण २२६: | हरिहर २७२ पा० टि० ७१ पा० टि० ८५ पा० हि० १४९ पा० हि० १६० पा० टि० ३३०। हर्यक्ष ९७। हर्अचरित पा० टि० २२९। हवियंज २१। हब्य ३०६। हस्तग्रहण २६०। हारीत २३, ३४, ८१, ९४, १९६, २०७, २३३ । हार्रहीण्ड ई० एस० ३०२, ३०८ पा० हि० ३२४। हॉवर्ड २०२। हिन्द कोड बिल २२६, २३१। हिन्द्धर्म १, १३, १८४, १९८, ३०३ ३३७, ३३३, ३४२। हिन्दूधर्मशास्त्र २८४। हिन् ४७। हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र पा॰ टि॰ २९१, 3901 हिलब्रांड ए० ३२१। हृदयस्पर्श २४४, २६०, २६१, २६३, 209, 2661 होता ९०। होम ३७, १४१, १४६, १८३, १९३, २७६, २८४, ३१२, ३१३, ३२९।

of the table ex grouping

100 75 Weigh The Breigh

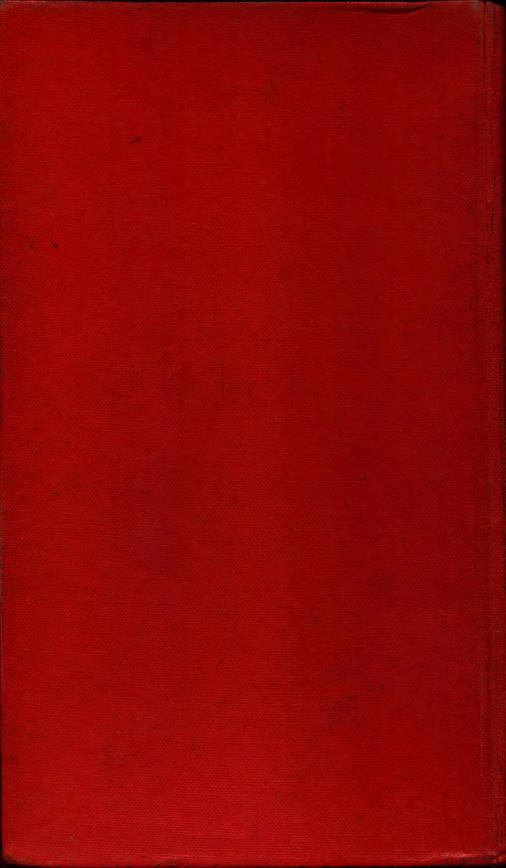